| वीर         | सेवा | मनिद | ₹   |
|-------------|------|------|-----|
|             | दिल  | त्री |     |
|             |      |      |     |
|             |      |      |     |
|             | *    |      |     |
|             | (    | To:  | 7   |
| क्रम संख्या |      | · ~  |     |
| काल न ः     | N78  | 7110 | 1/2 |
| म्बगह       |      |      | _   |

## सार्थवाह

[ प्राचीन भारत की पथ-पद्धति ]

डॉक्टर मोतीचन्द्र डाइरेक्टर--- शिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बर्ड

१६५३ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन, पटना-३

# प्रथम मंस्करणः; वि० स० २०१०ः; सन् १६५३ ई० सर्वाधिकार सुरत्तित मृल्य—६॥) सजिल्द ११)

मुद्रक देवकुमार मिश्र हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना

#### वक्रव्य

बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग द्वारा संस्थापित और संरक्षित होने के कारण 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' एक सरकारी संस्था कही जाती है; पर वास्तव में यह एक शुद्ध साहित्यिक संस्था है—केवल स्व्यवस्थित रीति से संचालित होने के लिए ही इस पर सरकारी संरक्षण हैं। इसके सभी सदस्य बिहार के प्रमुख साहित्य-सेवी ग्रीर शिक्षा-शास्त्री हैं। उन्हीं लोगों के परामर्श के अनुसार इसका संचालन होता है। साहित्य-सेवियों के साथ इसका व्यवहार एक साहित्यिक संस्था के समान ही होता है। इसीलिए प्रपने दो-तीन वर्ष के अल्प जीवन में ही इसने हिन्दी-संसार के लब्धकीति लेखकों का सहयोग प्राप्त किया है। इसके द्वारा जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित हए हैं भीर भविष्य में जो होनेवाले हैं, वे बहलांश में हिन्दी-साहित्य के ग्रभावों की पूर्ति करनेवाले हैं। ऐसे ग्रंथों को तैयार करने के लिए इस परिषद् के द्वारा विद्वान लेखकों को पर्याप्त प्रोत्साहन भौर सुविधा दी जाती है। इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से मौलिक ग्रौर भ्रनदित ग्रंथ तो तैयार कराये ही जाते हैं, इसकी ज्ञान-विज्ञान-मर्मी भाषणमाला में विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा जो भाषण कराये जाते हैं, वे भी कमशः ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिये जाते हैं। यह ग्रंथ परिषद की व्याख्यानमाला का पाँचवाँ भाषण है। यह भाषण सन् १६५२ ई० के मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में हुन्ना था। इसके वक्ता-लेखक डॉक्टर मोतीचन्द्र जी स्वनामघन्य भारतेन्द्र हरिरुचन्द्र जी के भातुष्पीत्र हे ग्रीर इस समय बम्बई के 'प्रिन्स ग्रफ् वेल्स म्यूजियम' के डाइरेक्टर है तथा हिन्दी-जगत में भारतीय पुरातत्त्व के अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं।

इस ग्रंथ की उत्तमता और उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की ग्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि भारतीय पुरातत्व के माननीय विद्वान डॉ॰ वासुदेवशरण ग्रग्रवाल ने ग्रापनी भूमिका में इस ग्रंथ की महत्ता सिद्ध कर दी हैं। इसमें ग्रंथकार ने जी चित्र दिये हैं, उनसे भी यह स्पष्ट होता है कि ग्रंथकार ने कितनी खोज ग्रौर लगन से यह ग्रंथ तैयार किया है। इसमें जो दो बड़े मानचित्र दिये गये हैं, उन्हें भी ग्रंथकार ने ही अपनी देखरेख में तैयार कराया है। इन दोनों नक्शों की सहायता से ग्रंथगत विषय के समभने में भाफी सहायता मिलेगी। इन मानचित्रों को प्रामाणिक बनाने में ग्रंथकार के मित्र ग्रौर बिहार-राज्य के पुरातत्त्व-विभाग के निर्देशक श्री कृष्णदेव जी ने बहुत ग्राधिक परिश्रम किया है। अतः भूमिका लिखकर ग्रंथ का महत्त्व प्रदिश्ति करनेवाले डॉ॰ वासुदेवशरण ग्रग्नवाल ग्रौर मानचित्रों को प्रामाणिक रूप में तैयार करके, ग्रंथ के विषय को मुबोध बनाने में सहायता करने के लिए, श्रीकृष्णदेव जी के प्रति परिषद् हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है। ग्राशा है, हिन्दी-पाठकों को इस ग्रंथ का विषय सर्वथा नचीन ग्रौर भ्रतीव रोचक प्रतीत होगा।

चैत्र संक्रान्ति, संवत् २०१० ]

शिवपूजन सहाथ (परिषद्-मंत्री)

## विषय-सूची

|   | दो शब्द                                        | ••• | क- ग                   |
|---|------------------------------------------------|-----|------------------------|
|   | <b>मृ</b> क्तिका                               | ••• | 3. 94                  |
| 9 | प्राचीन भारत की पथ-पद्धति                      | ••• | 9- 99                  |
|   | उत्तर भारत की पथ-पढ़ित                         | ••• | १२- २३                 |
|   | दन्तिग् भारत की पथ-पद्धति                      | ••• | २३- २७                 |
| २ | वैदिक ग्रीर प्रतिवैदिक युग के यात्री           | ••• | २८- ४४                 |
| ą | ई॰ पू॰ पाँचवीं श्रोर छठी सदियों के राजमार्ग पर |     |                        |
|   | विजेता श्रीर यात्री                            | ••• | ४४- ६=                 |
| 8 | भारतीय पथों पर विजेता श्रीर यात्री             | ••• | <b>₹</b> 8- <b>≒</b> ⊑ |
| ¥ | महापथ पर न्यापारी, विजेता स्रोर बर्बर          | *** | ¤€-9°¤                 |
| ξ | भारत का रोमन साम्राज्य के सक्ष्य च्यापार       | ••• | 308-328                |
| 9 | संस्कृत त्रौर बौद्ध-साहित्य में यात्री         | *** | 330.344                |
| ζ | दिच्छ-भारत के यात्री                           | *** | 348-383                |
| Ę | जैन-साहित्य में यात्री श्रीर सार्थवाह          | ••• | १६२-१७३                |
| 0 | गुप्त-युग के यात्री और सार्थ                   | ••• | 3@8-3⊏8                |
| 9 | यात्री त्रीर व्यापारी                          | *** | 380-795                |
| 2 | समुद्रों में भारतीय बेड़े                      | *** | २१६-२३१                |
| 3 | भारतीय कला में सार्थ                           | ••• | २३२-२४०                |
|   | ड <b>एक्स</b> शिका                             | ••• | 9- 23                  |

#### दो शब्द

करीब सात-चाठ साल हए मैंने बौद्ध और जैन साहित्य का अध्ययन आरंभ किया इस अध्ययन का उद्देश प्राचीन भारतीय संस्कृति के उन सामाजिक पहलुकों की छानबीन की जिज्ञासा थी, जिनके बारे में संस्कृत-साहित्य प्रायः मौन है। मैंने अपने अध्ययन के फम में इस बात का अनुभव किया कि प्राचीन बौद्ध, जैन और कहानी-साहित्य में बहत-से ऐसे श्रंश बच गये हैं. जिनसे प्राचीन भारतीय पथपद्धति व्यापार, सार्थ के संगठन तथा सार्थवाह की स्थित पर काफी प्रकाश पहता है। प्राचीन कहानियाँ हमें बताती हैं कि अनेक कठिनाइयों के होते हए भी भारतीय साथ स्थल और जलमार्गी में बराबर चलते रहते थे, और यह उन्हीं साथों के अवस्य उत्साह का फल था कि भारतीय संस्कृति और धर्म का बृहत्तर भारत में प्रसार हुआ। इन कहानियों में ऐतिहासिकता हुँदना शायद ठीक नहीं होता. पर इसमें संदेह नहीं कि कहानियों का आधार साथों और यात्रियों की वास्तविक अनुभृतियाँ थीं । स्रभाग्यवश भारतीय साहित्य में एरीथियन समुद्र के पेरिष्त्रस के यात्रा विवरण अथवा टाल्मी के भूगोल की तरह कोई प्रन्थ नहीं बच गया है, जिनके आधार पर हम ईसा की प्रारंभिक सदियों की मार्ग-पद्धति और व्यापार पर प्रकाश डाज र कें। फिर भी प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे महानिह स और वसुदेव हिडी में कुछ ऐसे श्रंश वच गये हैं, जिनसे पता जगता है कि भारतीयों को भी प्राचीन जल और स्थल-पर्थों का काफी पता था। इतना ही नहीं, बहुत से उद्धरणों से तरह-तरह के मार्गों, उनपर आनेवाली कठिनाइयों, जहाजों की बनावट, समुद्री हवाझों, श्रायात निर्यात के मार्ग हत्याहि पर प्रकाश पदता है।

पथ-पद्धति चौर व्यापार का राजनीति से भी गहरा संबंध रहा है इसीजिए मैंने 'सार्थनाह' के साथ तरकाकोन राजनीतिक परिस्थितियों का भी यथाशक्ति खुकासा कर दिया है। राजनीतिक परिस्थितियों को सामने रखने से पथ-पद्धति चौर व्यापार के इतिहास पर काफी प्रकाश पढ़ता है। उदाहरण के जिए ईसा की प्रारंभिक सिद्यों में भारतीय व्यापार के विकास का कारण एक तरफ तो कनिष्क द्वारा एक विराद साम्राज्य की, जो चीन की सीमा से जेकर प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में फैजा हुआ था, स्थापना थी, जिससे मध्य प्रिया का मार्ग भारतीय व्यापारियों चौर मुस्थापकों के जिए खुज गया, और दूसरा कारण रोमन साम्राज्य की स्थापना थी जिसकी वजह से जाज सागर का रास्ता केवज करवों की एकस्विता न होकर, सिकंदरिया के रहनेवाको यूनानी व्यापारियों चौर कुछ हद तक भारतीय व्यापारियों के जिए भी खुज गया। इन्ही राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हम तस्काकोन भारतीय साक्षित्य में अभिकोजों तथा कजा रोमन साम्राज्य के साथ भारत के बदते हुए व्यापार

का सामास पाते हैं। सरिक्षेद्ध, श्रंकोटा (बड़ोदा), श्रद्धातिर (कोल्हापुर), कार्षिशी (बेप्राम) सौर त्यशिक्षा के पुरातास्विक सन्वेषसों से भी भारत सौर रोम के व्यापारिक संबंध पर अव्हा प्रकास पड़ता है। पर रोम और इवाया साझाज्य के पतन के बाद ही पय-पदाति पर पुनः किताइयाँ उपस्थित हो गईं और व्यापार ही खा पड़ गया। श्रक-सातवाहनों के युद्धों के तक्ष में भी रोम के साथ फायदेमंद व्यापार एक मुख्य कारण था। दोनों ही भड़ीं के बंदरगाह पर सपना कव्मा रखना चाहते थे। सातवाहनों का उज्जेन और मथुरा के राजमार्ग पर कव्मा करने का प्रयत्न भी उत्तर भारत के व्यापार पर सधिकार रखने का स्रोतक है। भड़ों को बदाई-भिड़ाई की वजह से ही माखाबार में मुचित्री यानी क्रानोर के बंदरगाह की उन्नति हुई और रोमन अहाज मौतभी हवा के ज्ञान का जाम खेकर सीधे वहाँ पहुँचने खगे। इन्न विद्वानों का मत है कि शक-सातवाहनों की कशमकश के फल-स्वरूप ही भारतीय मुस्थावकों ने सुवर्ण भूमि की और सपने कदम बढ़ाये। राजेम्द चीज की सुवर्णभूमि की दिग्विजय में भी शायद व्यापार एक मुख्य कारण रहा हो।

प्राचीन साहित्य से हमें भारतीय मार्गी और उनपर चलनेवाले साथों के बारे में अनेक ज्ञातव्य बार्गों का पता चलता है। रास्तों पर अनेक प्राकृतिक किनाह्यों का सामना तो करना ही पहता था, डाकुओं और जंगली जानवरों से भी उन्हें हमेशा भय बना रहता था। साथ की रचा का भार साथैवाह पर होता था और वह बड़ी मुस्तेदी के साथ साथ के खाने पीने, ठहरने और रचा का प्रबंध करता था। समुद्रीयात्रा में तो खतरे और अधिक बढ़ जाते थे। तृकान, पानी में छिती चटानों, जलजंतुओं और जल दस्युओं का बराबर वर बना रहता था। इतना हो नहीं, बहुधा विदेश में माल खरीदते समय ठग जाने का भी अवसर आता था। इन सब से बचने का एक मात्र उपाय निर्यामक और साथैवाह की कायै- कुशलता थी। बीद साहित्य से तो इस बात का पता चलता है कि प्राचीन भारत में निर्यामकसूत्र नाम का कंई प्रस्थ था जिसमें जहाजरानी की सब बातें आ जाती थी। इस प्रस्थ का अध्ययन निर्यामक के लिए आवश्यक था। नाविकों की अपनी श्रेणियाँ होती थी।

यातायात के साधन जैसे बेखगाड़ी, घोड़े, खच्चर, ऊँट, बैल, नाव, जड़ाज इस्याद़ि के बारे में भी प्राचीन साहत्य में कुछ विवरण मिलता है। जहाजरानी संबंधी बहुत से प्राचीन शब्द भी पदाकदा मिल जाते हैं। पर यातायात के साधनों का ठीक रूप प्रस्तुत करने के लिए भारतीय कजा का आश्रय लेना आवश्यक है। अभाग्यवश प्राचीन कजा में बैलगाड़ी, जहाज नाव इत्यादि के चित्रण कम ही हैं। सिरवाय, भरहुत, अमरावती और अंतर्ग और कुछ सातवाहन सिक्कों को छोड़ कर भारतीय नावों और जहाजों के चित्रण नहीं मिलते। भाग्यवश बाराइड्र के अर्धचित्रों में जहाजों के चित्र पाये जाते हैं। वे भारतीय जहाजों की प्रतिकृतियाँ हैं अथवा हिद्यश्वाया के जहाजों की - यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, पर यह संभव है कि वे भारतीय जहाजों की प्रतिकृतियाँ हों। मैंने इस संबंध की सामग्री तेरहवें अध्याय में इकटी कर दी है।

पुस्तक भौगोलिक नामों से जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, लातिनी, यूनानी, घरबी, चीनी इत्यादि नाम हैं, मरी पही है जिसके फजरनरूप कहीं-कहीं एक ही शब्द के भिन्न उच्चारया चा गये हैं, चाशा है पाठक इसके लिए सुक्ते चमा करेंगे। शुद्धि-पन्न भी बढ़ा हो शया है, इसका भी कारण पुस्तक में अपरिचित शन्दों की बहुतायत है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिचट् ने बड़ी खगन के साथ अपाई की देखभाक की, नहीं तो पुस्तक में और भी अग्रहियाँ रह जातीं।

श्रंत में में उन मित्रों का श्राभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुक्के परामर्श देकर श्रानुगृहीत किया। डा॰ बासुदेव शरण को तो मैं क्या धन्यवाद वूँ, उनकी छुत्रछाया तो मेरे उपर बरावर बनी रहती है। श्री राम स्वेदार श्रीर श्री वाखणकर ने रेखा चित्रों श्रीर मकशों के बनाने में मेरी बड़ी सहायता की, श्रातप्व मैं उनका श्राभारी हूँ। मेरी परनी श्रीमती शांतिदेवी ने घंटों बैठकर प्रेस-कापी तैयार करने में मेरा हाथ बटाया, उनको क्या धन्यवाद दूँ!

मोतीचन्द्र

### भूमिका

'सार्थवाह' के रूप में भी मोतीचन्द्रजी ने मात्रभाषा हिन्दी को अरवन्त रखाधनीय बस्तु भेंट को है। इस विषय का अध्ययन उनकी मीखिक करवना है। अक्रेजी अधवा क्रम्य किसी भाषा में भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई प्रमध नहीं जिला गया । निस्संदेह मातीचन्द्रको की जिली हुई पहली पुस्तक 'भारतीय वेशभया' भौर प्रस्तत 'सार्थवाह' प्रस्तक को पढ़ने के लिये ही यदि कोई हिन्दी सीखे तो भी उसका परिश्रम सफल होगा । पुस्तक का विषय है-प्राचीन भारतीय ब्यापारी, उनकी बान्नाएँ, कविकव की वस्तुएँ, व्यापार के नियम, और पथ-पद्धति । इस सम्बन्ध की जो सामग्री बैदिक युग से खेकर ११वीं शती तक के भारतीय साहित्य (संस्कृत, पासी, प्राकृत आदि में) युनानी और रोमदेशीय भीगांबिक द्वत, चीनी यात्रियों के द्वतान्त, एवं मारतोय कजा में उपकाध है, उसके अनेक बिखरे हुए परमाखुओं की जोड़कर खेलक ने सार्थवाह ऋती भाय समेर का निर्माण किया है जिसकी ऊँची चोटी पर भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान का प्रखर सूर्य तपता हुआ दिलाई पहता है और उसकी प्रस्कृटित किरणों से सैकड़ों नए तथ्य प्रकाशित होकर पाठक के दृष्टिपथ में भर जाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो सर्वातीय इतिहास स्वयं देशवासियों द्वारा अगले प्यास वर्षी में जिला जायगा उसकी सरची आधार-शिवा मोतीचन्द्रजी ने रख दी है। इस प्रनथ की पढ़कर समक्त में भाता है कि ऐतिहासिक सामग्री के रश्त कहाँ छिपे हैं, अनेक ग्रम-प्रकट खातों से उन्हें प्राप्त करने के लिये भारत के मबोहित ऐतिहासिक को कौन-सा सिखान्त्रन खगाना चाहिए, श्रीर उस चल्लामा से प्राप्त पुण्कत सामग्री को खेलन की चमता से किस प्रकार मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रस्तक पढ़ते-पढ़ते पश्चिमी रानाकर और पूर्वी महादिधि के उसपार के देशों और द्वीपों के साथ भारत के सम्बन्धों के कितने ही चित्र सामने आने जगते हैं। दगढी के दश कुमार चरित में ताम्रक्षिप्ति के पास आए हुए एक युनानी पोत के नाविक-नायक / कप्तान ) रामेषु का उस्बेख है। कीन जानता था कि यह 'शमेषु' सीरिया की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 'सुन्दर ईसा' ( राम = सुन्दर ; ईयु = ईसा : ? ईसाई धर्म के प्रचार के कारण यह नाम उस समय यवन नाविकों में चल चुका था। गुप्तकाल में भारत की नीसेना के बेड़े कुशक कीम से थे। रानागाँवां की मेखका से युक्त भारतभूमि की रचा और विदेशी क्यापार दोनों में वे पढ़ थे। अत्तर्व दण्ही ने खिला है कि बहुत सी नावों से विरे हुए 'मद्गु' नामक भारतीय पोत ( मद्गु = कप्टा मारनेवाका समुद्री पन्नी, कहरेजी सी गल , ने यवन-पीत को घेर कर भावा बील दिया पुरु २३६-७० )।

'सार्थवाह' शब्द में स्वयं उसके अर्थ को ब्याख्या है। अमरकोप के टीकाकार चीर स्वामी ने खिला है—'ओ पूँजी द्वारा व्यापार करनेवाले पान्थों का अगुझा हो वह सार्थवाह है' (सार्थान् श्रचनान् सरतो का पान्थान् वहति सार्थवाहा, अमर १।३।७८)। सार्थ का अर्थ दिया है 'यात्रा करनेवाखे पान्यों का समृद्द' (साथों उच्चनपुन्दम्, असर २।६।४२ )। वस्तुतः सार्थं का क्रिप्राय था 'समान या सहयुक्त कार्थ ( पूँजी ) बास्ने' व्यापारी । जी बाहरी मंदियों के साथ स्थापार करने के जिये एक साथ टाँडा खादकर चलते थे, वे 'सार्थ' कहत्वाते थे। उनका नेता ज्येष्ठ स्यापारी सार्थवाह कहत्वाता था। उसका निकटतम काक्सरेजं पर्याय 'कारवान-खोडर' है। हिन्दी का साथ शब्द सं श्रार्थ से निकला है। किन्ध इसका वह प्राचीन पारिभाषिक अर्थ लक्ष हो चुका है। खेलक के अनुसार ( पू॰ २६ ) सिन्धी भाषा में 'साथ' शब्द का वह अर्थ सुरक्ति है। कोई एक बरसाही ब्यापारी साथै अनाहर व्यापार के लिये उठता था। इसके सार्थ में और खोर सीमा सिमासित हो जाते क्षे जिसके निरिचत नियम थे। सार्थ का उठना क्यापारिक चैत्र की बड़ी घटना होती थी। धार्मिक लोर्थ यात्रा के दिवये जैसे संव निकलते थे और उनका नेता संध्यति (संघवई, हाता था वैसे ही स्वापारिक चेत्र में सार्थवाह की स्थित थी। भारतीय ह्यापारिक जगत में जो सोने की खेती हुई उसके फूबे पुष्प खुननेवाजे व्यक्ति सार्थवाह थे। बुद्धि के धनी, सत्य में निष्ठावान् , साइस के भंडार, ब्यावद्दारिक सुम-बुम में पर्गे हुए, उदार, दानी धर्म भीर संस्कृति में रुचि रखनेवाले मई स्थिति का स्वागत करनेवाले, देश-विदेश की जानकारी के कीप, यदन, शक, पहुद, रीमक, ऋषिक, हुए, पक्षण आदि बिदेशियों के साथ कंधा रगड़नेवाले, उनकी भाषा और रीति-नीर्त के पारखी-नारतीय साधैवाह सहोद्धि के तटपर स्थित ताम्नितिस से सीरिया की अन्ताखी नगरी ( Āntiochos तक, यम द्वीप और कटाह द्वीप (जावा और केटा) से चोल मंदल के सामृद्रिक पत्तनों और पश्चिम में यवन बबर देशों तक के विशास जब थन पर छा राए थे।

प्रस्तुत पुस्तक के तेरह अभ्वायों में सार्थवाह और उनके व्यापार से सम्बन्धित बहुविध सामग्री कम वार सजाई हुई है। भारतीय व्यापार के दो सहस्त वर्षों का चलचित्र उसमें उरिध्यत है। प्राचीन भारत की पथ-पद्धति ( घ० १ ) में पहली बार ही व्यापार की धर्मानया का इक्टा चित्र हमें भिल्लता है। अथवंदेद के पृथिवी सुक्त में ही अपने खाने चीदे देश की इस विशेषता — जनायन पर्ग्यो — पर ध्यान दिलाया गया है—

य तं पन्थाना बहवा जनायना रथस्य वत्मानसञ्ज्ञ यातवे।
यै: संचरन्त्युगये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्र मतस्करम्,
य च्छयं तेन नी मृड्। श्रिथवे १२।१।४७]

यह मंत्र भारतीय साधवाह संब की खजाटिखिपि होने योग्य है इसमें इतनी बातें कही गई हैं-

- (१ ' इस मुझ पर पन्थ या सागी की संख्या क्रमेक है ;
- (२) वे पम्थ जनायम कर्थात् मानवों के बातायात के प्रमुख साधन है।
- (१) उन मार्गो पर रथीं के वस्मैं या शस्ते बिछे हैं। (छर्वाचीन वाहमी से पूर्व रथीं के वाहन सबसे अधिक शीक्षग्रामी छीर आध्य-योग्य थे)।
- (४) माज होनेवाचे शक्टा (क्रमसः) के आवागमन के जिमे (यासवे) भी वे ही प्रमुख साधन थे।
  - ( ४ ) इन मार्गों पर मखे-दुरे सभी को समान रूप से चवाने का चांचकार है।
  - (६) किन्तु इन पर्यो पर अञ्च भी(को -बाहुआं का अब हटना सावश्यक है।

(७) जो सब प्रकार से सुरवित और कस्यायकारी पथ हैं, वे पृथियी की प्रसन्तता के सुचक हैं।

मारत के महापर्थी के किये ने भावशे भाज भी उत्तने ही पक्के हैं जितने पहले कभी थे। भारतवर्ष के सबसे महत्त्वपूर्ण यात्रा-मार्ग 'डलरी महापथ' का वर्णन इस प्रम्थ में विशेष थ्यान देने योग्य है। यह महाएथ किसी समय काश्पियन समझ से चीन तह एवं बारहीक से पाटिल पुत्र-ता प्रक्षिति तक सारे एशिया भूखंड की विराट धमनी थी। पाणिनि (४०० ई० पू:) में इसका तत्काखीन संस्कृत नाम 'उत्तरपथ' जिला है ( उत्तरपर्येनाहतं चः १। १।७७ )। इसे ही मेरास्थने ने 'नादंन कर' कहकर उन्के विभिक्षा भागों का परिचय दिया है। केंटिस्य का है मवस पथ इसका ही बास्डीक तवशिखावासा द्रकड़ा था। इस दुकड़े का सांगांगांग इतिहास फरेंच विद्वान श्री फुशे ने दो बड़ी जिल्हों में प्रकाशित किया है। इब की बात है कि उस भौगों खिक सामग्री का भरपूर उपवास प्रस्तुत प्रस्थ में किया गया है। ए॰ ११ पर हारहर की ठीक ण्डचान हर है ती या बरग-बाब ( बनिखनी अफगानिस्तान ) के इजाके से है। हेरास का प्राचीन ईरानी नाम हरहव ( सं० सारव : था । नदी का नाम सस्यू आधुनिक हरी रूद में सु कित है । ए० १९ पर परिसिन्ध का प्राना नाम पारेसिन्ध था जो महाभारत में बाया है। इसी का ह-व ह द्यक्ररेजी रूप टांस इंडस है। पाणिति ने सिन्ध के उस पार की मशहर घोदियों के खिये 'वारे-बढवा' (६।२।३२) नाम विया है। भारतीय साहित्य से कई पर्थों का क्यौरा मीतीचंद्रशी ने हुँ द निकाला है। इतिहास के खिये साहित्य के उपयोग का यह बहा खपादेय ढंग है। महाभारत के नकापाक्यान में स्वाखियर के कीतवार प्रदेश ( चन्नव-हेतवा के भीच ) में ख़बे होकर द्विखन के रास्तों की ओर डॉप्ट डासते हए कक्षा गया है-एते गरछन्ति बहदः पन्थानो दिश्यापथम् (वनपर्व ४८।२)। भीर इसी प्रसंत में 'aga: पन्थानः' का स्यौरा देते हुए विदर्भ मार्ग, दिच्या कोसलमार्ग और दिच्यापक मार्ग इत तीन पर्थों के नाम दिये हैं। वस्तुतः आज तक रेज पथ ने ये डी मार्ग पक्षे हैं।

विदिक साहित्य में सार्थवाह शब्द नहीं चाता; किन्तु पिया नामक व्यापारी चौर वाणिउय का वर्यन चाता है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि पूंजी के चर्य में प्रयुक्त हिन्दी शब्द 'ग्रथ' 'प्रथ' से निकजा है जो वैदिक शब्द 'प्रथिन' 'प्रजी वाला में प्रयुक्त है। वैदिक साहित्य में नौ सम्बन्धी शब्दों की बहुतायत से च मुद्रिक चातायात का भी संकेत मिलता है वेद नावः समुद्रियः )। कामभा रवीं शती ई॰ प्॰ के बौद्ध साहित्य से यात्राचों के विषय में बहुत तरह की जानकारी मिजने कराती है। यात्रा करनेवालों में व्यापारी वर्ग के चितिरक साधु-संन्यासी, तीर्थयात्री, फेरीवाले. घोड़े के व्यापारी, खेलत्तमारोवाले, पदनेवाले छात्र एवं पद इर देश-दर्शन के जिये निकलनेवाले चरक नाम विद्वान् सभी तरह के लोग थे। पद्मों के निर्माण चौर सुरचा पर भी पर्याप्त प्रयान दिया जाने खगा था। फिर भी तरह-तरह के चोर-डाफ्ट मार्ग पर खगते थे जो पान्थघातक या परिपत्थिन कहे जाते थे (वाणित्र स्त्र अधिन ह्या पर सिपत्थ्यं च तिष्ठति )। पाणिनि स्त्र रागदिक नी वैदिक प्रार्थना क्वार परिपत्थ्यं च तिष्ठति )। पाणिनि स्त्र रागदिक नी विदन् , सर्थात् 'भगवान् करे कहीं तुग्हें रास्ते में बरमार लोग न मिलों।'

फिर भी साथ की रचा का कुल उत्तरहायित्व साथैवाह पर ही रहता था और वे अपनी भोर से पहरेदारों की क्यवस्था रखते थे। जंगल में से गुजरते समय आटविकों के मुख्यिया भी कुछ देने पर रचा का भार संभालते थे जिस वारण वे 'अटवी पाल' कहे जाने लगे।

सार्थ की महायता के लिये साज-सामान की पूरी व्यवस्था रहती थी। रेगिस्तानी याज्ञाओं को सकुशल पार करने का भी पक्का प्रयाध रहता था। मध्यदेश की तरफ से वर्ष या बन्त को जानेवाला वरणुरध नामक मार्ग कहे रेगिस्तान में से गुजरता था जो सिन्ध नदी के पूर्व में थल नामक वालुका प्रदेश होना चाहिए ( करणुरथ जातक सं० २ )। इसी प्रकार द्वारवती ( द्वारका ) से एक रास्ता माइवाइ के रेगिस्तान मरुधन्व को पार करके प्राचीन सीवीर की राजधानी रोहक वर्तमान रोड़ी ) से मिलना था और वहाँ से अगले पदाव पार करता हुआ कश्वोज ( मध्य प्रिया ) तक चला जाता था, जहाँ धागे उसे तारिम या तांधी का रेगिस्तान प्राचन घन्व' पार करना पहला था। रेगिस्तान की यात्रा में स्थलनिर्यामक नहर्यों की मदद से सार्थ का मार्ग-प्रदर्शन करते थे। इसी प्रकार के इशल मार्ग-इशक समृद्र यात्रा में जलनिर्यामक कहनाते थे। स्प्रांशक नामक समृद्री नगर में 'निर्यामक सुत्र' की नियमिन शिचा का प्रवन्ध था। समृद्री यात्राओं के सम्बन्ध में इस प्रन्थ में जितनी अधिक सामग्री मिलेगी उतनी पहले एक स्थान पर कभी संगृहीत नहीं हुई। समृद्र में एक साथ यात्रा करनेवाले सायात्रिक कहलाते थे। महाजनक जानक में पोत भगन होने पर समृद्र में डाथ-पैर मारने हुए महाजनक ने देवी मिल्मेसक्ता से जो बात-चीत की वह भारतीय महानाविकों को वज्रमयी दहता की परिचायक है—

'यह, कौन है जो समुद्र के बीच जहाँ कहीं किनारा नहीं दीखता, हाथ मार रहा है ? किसका भरोसा करके तु इस प्रकार उद्यम कर रहा है ?

'दंखि मेरा विश्वास है कि जीवन में जब तक बने तब तक ब्यायाम करना चाहिए। इसीखिए यद्यपि तीर नहीं दीखता पर में उद्यम कर रहा हूँ।

'इस कथाइ गंभीर समृद्ध में तेरा पुरुषाधै करना व्यथै है। तू तट तक पहुँचे विना समाप्त हो जाएगा।

'देवि, ऐसा क्यों कहती हो १ व्यायाम करता हुआ मर आऊँ सो भी निन्दा से तो बच्चा। जो पुरुष की तरह उद्यम करता है वह पीछे पछताता नहीं।

'किन्तु जिस काम के पार नहीं पहुँचा जा सकता, जिसका परियाम नहीं दिखाई पहता, वहाँ ज्यायाम करने का क्या नतीजा, जब मृत्यू का झाना निश्चित हो।

'जो व्यक्ति यह सोखकर कि मैं पार न पाऊँ गा, उद्यम छोड़ देता है, तो होनेवाली हानि में उसके दुबंब प्राणों का ही दांप है। सफबता हो या न हो, मनुष्य अपने ज्ञादय के अनुसार कोक में कार्यों की यं जना बनाते हैं और यत्न करते हैं। कम का फब निश्चित हैं, यह तो इसीसे प्रकट है कि मेरे और साथी हुब गए पर में अभी तक तैरता हुआ अवित हूँ। अब तक मुक्तमें शांक है में व्यायाम करूँ गा, जब तक मुक्तमें बब है समुद्र के पार पहुँचने का पुरुषार्थ अवश्य करूँ गा। [महाजनक जातक, भाग ६, सं० १६६, ए० ११-३६] मिणिमेखका देवी दिच्या भारत की प्रसिद्ध देवी थी जो नाविकों की पृथ्य और समुद्र-यात्रा की अधिष्ठात्री थी। कन्या हुमारी से खेकर कटाइ द्वीप तक उसका प्रभाव था और कावेरी के मुहाने पर स्थित पुढ़ार नामक तटनगर में उसका बढ़ा मन्दिर था। ऐसे ही स्थक्ष यात्रा में

बजनेवजे सार्थवाहों के बाबिष्ठाता देवता माणिमद यदा थे। सारे उत्तर भारत में माणिभद्र की पूजा के जिये मन्दिर थे। मथुरा के परस्तम स्थान से मिली हुई महाकाय यदा मृति माणिभद्र की ही है। लेकिन पवाया (प्राचीन पद्मावती, खालियर) में माणिभद्र की पूजा का बहा केन्द्र था। उत्तर भारत में देक्लिन को जानेवाले सार्थ इसकी मान्यता मानते थे। वन पर्व के नलोपाययान में उरलेख बाता है कि एक बहुत बहा सार्थ लाभ कमाने के लिये चेदि जनपद को जाता हुवा (६१-१२१) वेश्रवतो नदी पार करता है और दमयन्ती उसी का साथ पकड़कर चेदि पहुँच जाती है। इस सार्थ का नेता घने जंगल में पहुँचकर यसराट्र माणिभद्र का स्मरण करता है परयाम्यिसमन्दिन कृष्टे बामनुष्यनिचेदिते। तथा नो यसराड माणिभद्र प्रसीदतु। (वन०६१।११६)।

संयोग से वनपर्व च॰ ६१-६२ में महासार्य का बहुत ही चन्छा वर्णन उपलब्ध होता है। उस महासार्य में हाथी, चोचे, रथों की भीड़भाड़ थी (इस्त्यश्वरथ संकुलम्)। उसमें बैल, गधे ऊँट, और पैदलों की इतनी चिधक संख्या थी (गोलरोष्ट्राश्व बहुलपदाति जन-संकुलम्, ६२।६) कि चलता हुचा महासार्य मनुष्यों का समुद्र (जनार्यं क ६२।१२) मा जान पदता था। समृद्ध सार्थ मंडल (६२।१७) के सदस्य सार्थिक थे (६२।६)। उसमें मुख्यतः व्यापारी बनिये (विधिजः) ये लेकिन उनके साथ वेद पारग बाह्मण भी रहते थे (६२।१७)। सार्थं का नेता सार्थवाह कहा जाता था। (कहं सार्थंस्य नेता वै सार्थवाहः शुचिहिमते। ६१।१२२)। सार्थं में बदे बूदे, जवान, बच्चे सब चायु के पुरुष स्त्री रहते थे —

सार्थवार्ड च सार्थं च जना ये चात्र केचन । ६२।११७ यूनः स्थविग्जालाश्च सार्थस्य च पुरोगमाः । ६२।११८

बुछ जोग मनचले भी थे जो दुश्यन्ती के साथ ठठोली करने लगे लेकिन जो भले मानस थे उन्होंने द्या करते हुए उससे सब द्वालचाल पूछा। यहाँ यह भी कहा है कि साथ के धागे-धागे चलनेवाले मनुष्यों का एक खाशा रहता था। सम्भवतः यह दुकड़ी मात् की सफाई का महत्वपूर्ण कार्य करती थी। सार्थवाह न केवल साथ का नेता था, वरन् वह साथ के यात्रा-काल में धपने महासाथ का प्रभु होता था (६१।१२१)। सार्यकाल होने पर साथ की सवारियाँ थक जाती थीं (सुपरिश्रान्तवाहाः) धीर तब सार्थवाह की सम्भित से किसी धन्छे स्थान में पड़ाव (निवेश, ६२।६; बुहत्करूप सूत्र भाष्य १०-६९ में भी साथ की बस्ती निवेश कही गयी है।) डाला जाता था। इस साथ ने क्या मूल की कि सरोवर का रास्ता छेकर पड़ाव डाल दिया। आधीरात के समय हाथियों का मुंख पानी पीने धाया धीर उसने सोते हुए सार्थ को रींद डाला। इस इस साथ हाथियों का मुंख पानी पीने धाया धीर उसने सोते हुए सार्थ को रींद डाला। इस इस साय हाथियों का मुंख साथ में हाहाकार मच गया। जो बच गए (हतशाष्टिः) उन्होंने फिर धागे की यात्रा ग्रुक्त की। प्राचीन काल में महासाथ का जो ठाट था उसका खच्छा चित्र महाभारत के इस वर्णन में बचा रह गया है।

सार्थवाहों और जब-धव के यात्रियों द्वारा भारतीय कहानी साहित्य का भी खूब विस्तार हुआ। समुद्र के सम्बन्ध में अनेक यक, नाग, भृत-प्रेतों की और भाँति-भाँति के जवचर एवं देवी आरचयों की कहानियाँ नाविकों के मुँह से सुनी जाती थीं। खोग यात्रा में उनसे अपना समय काटते थे, अतएव उन कहानियों के अभिप्राय साहित्य में भी भर गए। पृ० ६६ पर समुद्रवायिज जातक (जा॰ भाग ४) के एक विश्वित्र श्रवतरण की श्रोर विशेष ध्यान जाता है—'एक समय कुछ बदद्वों ने लोगों से साज बनाने के लिये रक्त उधार खी, पर समय पर वे साज न बना सके। श्राहकों से तंग झाकर उन्होंने विदेश में बस जाने की हानी श्रीर एक बड़ा जहाज बनाकर उसपर सवार हो समुद्र की श्रोर चल पड़े! हवा के कल से चलता हुआ उनका जहाज एक होग में पहुँचा, जहाँ तरह-तरह के पेड़-पौधे, खावल, ईल, केले, श्राम, जामुन, कटहल, नारियल इध्यादि उस रहे थे। उनके श्रामे के पहले ही एक टूटे जहाज का यात्री श्रानन्द से उस दीप में रह रहा था श्रीर खुशो की उमंग में साता रहता था—वे दूसरे हैं जो बोते श्रीर हल चलाते हुए श्रपनी निहमत के पसीने की कमाई खाते हैं। मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं। भारत ? नहीं, यह स्थान उससे श्रावश्चा है। यह वर्णन होमर कृत श्रोडिसी के उस द्वीर की याद दिलाता है जिसमें कामधाम म करनेवाले, वेयल मधु चल कर जीवन बितानेवाले 'कांटस-ईटर्स ( मध्यदों ) के द्वीर का खित्र खीचा गया है जहाँ के निवासियों ने श्राडिसियस को भी उसी अकार का जीवन बिताने का निमंत्रण दिया था; किन्तु उस कम्येय वीर को वह जीवन क्रम नहीं रचा। श्रवश्य ही इस जात ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस जात ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस जात ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस जात ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस जात ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस आत ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस आत ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस आत ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा। श्रवश्य ही इस आत ह में उसी प्रकार का श्रीवन क्रम वहीं रचा।

खेलक ने उचित ही यह प्रश्न उठाया है कि साथ में समिसित होनेवाले कई स्यापारियों में परस्पर साम्ता और कोई 'समय' या इकरारनामा होता था या नहीं। पृ० ६४ पर संगृहीत जात हों के प्रमाणों से तो यह निश्चय होता है कि साथ विणित्र अपने में से एक को नायक था जेटरक मानते थे (वही सार्थवाह या सार्थ का नेता होता था , उनमें कई व्यापारियों के बीच सामेदारी की प्रथा थी, और द्वानि जाम के विषय में सामेदारों में बापसी इकरार भी होता था । हां एक साथै के सभी सदस्य साथिकों । = साथिकों ) में इस प्रकार का सामा हो यह बावश्यक नहीं था। जो क्यापारी इस प्रकार का सामा करके स्थापार के जिसे उठते थे, उनके स्थापार को छं:तित करने के जिसे ही संभय-समस्थान यह अन्वर्थं शब्द भाषा में प्रचितत हम्रा ज्ञात होता है। एक ही साथ के सदस्य हानिसाभ के जिये पूरुजी का सामा करने की दृष्टि से कई दर्जों में बेटे हुए हो सकते थे। इस बारे में उन्हें स्वाभाविक ढंग से अपने संबंध जोड़ने की छट थी । खेकिन एक यात्रा में समान सार्थवाह के नेतृत्व में एकही जलयान या प्रवहण पर बाला करनेवाचे सब क्यापारी चाहे उनमें पूंजी का साम्ता हो या न हो, सांयात्रिक कहे जाते थे। वस्तुनः कानूनी इष्टि से उनके आपसी उत्तरहायित्व और समसौतों की मर्यादाएँ और स्वरूप क्या थे, यह विषय बभी तक धुँधजा है, जैसा मोती चन्द्र जी ने स्वीकार किया है। स्मृतियों, उनकी टीकाओं, भौर सम्भव है मध्यकालीन निवन्धों के भाजीवनात्मक सम्ययन से इस विषय पर श्राधिक प्रकाश द्वाला जा सके।

मीर्य युग की स्थापना के आस-पास की दशाब्दियों में भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटों। तभी किएशा से माईसोर तक का महासाम्राज्य स्थापित हुन्ना जिसका प्रभाव व्यापार, संस्कृति और धर्म के बिये बहुत अच्छा रहा। इस प्रसंग में खेल्क ने सिकन्दर के भारतीय मृगोब की भी कुछ चर्चा की है ( ए० ७१ - ७१ ) वस्तुतः यूनानियों ने भारतीय मृगोब के त्रकाखीन नामों के जो रूप दिए हैं उनमें संस्कृत नामों की फेर बदब हो जाने से अपने नाम भी सभी तक दिदेशी से खाते रहे हैं। पाखिनीय मृगोब की सहायता

से इन पर कुछ प्रकाश बासना सम्भव हो सका है। नगरहार के पास जिस इस्तिन के मदेश का उल्लेख आया है वह पाणिनि का हास्तिनायन (१।४।१७४) यूनानी Astakenoi था जो पुष्ककावती के आस-पास था। युनानियों ने दो नाम और दिए हैं: एक Aspasioi जो कुन्द नदी की द्रोणी में बसे ये पाणिनि के चारवायन ये (शारा १०), भीर दसरे Assakenoi जो स्वात नवी के प्रदेश में बसे भारवकायन (शाशहर) थे। इन्हीं का एक नाम Assakeoi भी चाता है जिसके समक्षक पाणिनि का चरवकाः शब्द था। श्रश्यक था श्राश्यकायनों का सुदद गिरि दुगै Aornos पर अधिकार करने में सिकन्दर के भी वांतों में पसीना आ शया था। उसका पाणिनीय नाम बरणा ४।२।८२) था। स्टाइन ने इस दुर्ग को खोज निकाबा था। इस समय उसे ऊरण या ऊर्यरा कहते हैं। यहाँ के बीर घरवक स्त्री बच्चों समेत तिल-तिल कट गए : पर जीते जी उन्होंने वरणा के आजस्य गिरिदुर्ग में शत्र का प्रवेश नहीं होने दिया । आन्य नामों में गौरीयन गौरी नदी के तटवासी थे, न्यासा पतंजित का नैश जनपद ज्ञात होता है, युनानी मुसिकनीस व्याकरण के मुचुकिंगी, श्रीरिताइ वार्तेय, श्रीरिवाइ श्रीरभट जिसके नाम पर साहित्य में आरभटी वृत्ति शब्द प्रचितत हुआ, जारुमनोई बाइएएक जनपद्था जिसका उल्लेख पाणिनि (४।२।७२, बाह्मणकोरिएके संज्ञायाम् : बाह्मणको देशः यत्रायुधजीविनो ब्राह्मणकाः सन्ति, काशिका ) श्रीर प्तंजित ब्राह्मणको नाम जनपदः ) होनों ने किया है। पतंजित ने इसी के पड़ीस में बसे हुए शूद्धक नाम चित्रयों का भी उरलेख किया है जो युनानियों के Sodrae या Sambos थे। इनसे और मोतीचन्द्र औ ने जिन श्रम्य नामों को संस्कृत पहचान दी है, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि खनानी भौगो-जिक सामग्री का टांस आधार भारतीय भूगीज में विद्यमान था। उसकी पहचान के जिये हमें चपने साहिश्य को टरोजना जावश्यक है। जेखक का यह सुमाव कि जैन साहित्य के २४डे जनपद सन्भवतः मौर्यं साम्राज्य की सुक्तियां थीं ( पृ० ७४ ) एक दम मौतिक है । कौटिस्य में प्रतिपादित कई प्रकार के पथों का और शुरुक के नियमों का विवेचन भी बहत अच्छा हमा है। ब्रं.यमख ( पृ॰ ७७ ) का प्रयोग सिन्धु नद पर स्थित ब्रोहिन्द के इसपार शकरदरौ (शक द्वार ) के खरोष्ठी खेख में आया है जहाँ उसे 'द्यामुख' कहा है। इसका ठीक अर्थ उन पत्तनों का बाची था जो किसी नदी की घाटी के अन्त में स्थित होते थे और कापने पीछे फैली हुई बंग्यों के व्यापार के निकास मार्ग का काम देते थे। ऐसे पत्तन समझ के कच्छ में भी हो सकते थे. जैसे भरूकच्छ भीर शर्पारक जिनके पीछे नही-बोणियों की समि फैकी थी। डाकेमार जहाजों (पाइरेट बाट ) के जिये प्राचीन पारिभाषिक शब्द 'डिसिका' भ्यान देने यं त्य है पूर ७६ )। मौयकाला में राज्य की छोर से क्यापार को सरजित भीर सुक्यवस्थित करने की भोर बहुत ध्यान दिया शया था, ऐसा अर्थशास्त्री की प्रभूत सामग्री से स्पष्ट होता है। उसके बाद श्रांगकाल में भी वही स्पवस्था चलती रही। मौर्यो ने भी जो कार्य नहीं किया था अर्थात् सामद्रिक व्यापार की उन्नति, उसे सातवाहन राजाओं ने पराकिया।

स्त्राको ने शकों की जिन चार जातियों के नाम निनाए हैं उनके पर्याय आरतीय साहित्य और पुरासरत में मिखे हैं, जैसे Asii चार्या या व्यक्ति जाति थी। मधुरा में कटरा केशब देख से प्राप्त बोधिसत्य मूर्ति की चरण चौकी पर जमोहा नाम की स्त्री जासी ( = आपों ) कही गई है। दुविष्क के पुष्यशालायालो स्तम्भ लेख में शौक य और प्राचीनी नाम आये हैं जो Sacaraucae और Pasiani के ही रूप ज्ञात होते हैं। तुखार तो तुपार है ही जिनके Tochari नाम पर भाट में कनिष्क के देवकुलवाला टोकी टीला आजतक टोकरी टीला कहलाता है। ऋषिकों का कितना अधिक परिचय महाभारतकार को था यह बात ए० ६४ पर दिए हुए विवरण से ज्ञात होती है। ऋषिक ही भारतीय इतिहास के यूची हैं। चीनी यूची शब्द का अर्थ 'चन्द्र कबीला' आदिपवें की उस कल्पना से एक दम मिल जाता है जिसमें ऋषिकों को चन्द्र की सन्तान कहा है ( ए० १४ ) ये तथ्य भारतीय इतिहास के मूले हुए खुँ अले चित्रों में नया रंग भरते हैं। सभा पर्व के अनुसार तो मध्य पशिया के किसी भाग में ऋषिकों के साथ अर्जुन की करारी भिड़न्त हुई थी। मध्य पशिया के किसी भाग में ऋषिकों के साथ अर्जुन की करारी भिड़न्त हुई थी। मध्य पशिया में यारकन्य नदी के आसपास कहीं ऋषिकों का स्थान होना चाहिए। तब परम ऋषिकों का देश इसके भी उत्तर में रहा होगा जहां से यूचिकों का मुलारम्भ हुआ था।

कवाराकाल में कलिएक ने मध्यएशिया के कौशेय पर्थों पर और भारत के महान् उत्तर पथ पर एक साथ ही अधिकार कर लिया था । उससे पहले यह सौभाग्य इतने पूर्ण कर में और किसी राजा को प्राप्त न हवा था। इसी का यह फल हमा कि पूरव की और तारीम की बाटी में और पिछम की भार सम्ध में भारतीय संस्कृति, धर्म और स्थापार नए वेग से घस गए। इसी युग में यहाँ नाझीतिषि और उसमें तिखे प्रन्थ भी पहुँच गए। कनिष्क के समय मध्रा कला का सबसे बड़ा केन्द्र था। अभी हाल में रूसी प्रातस्व बेताओं ने सरक संगाडियाना ) के तिरामिज नगर में खुदाई करके कई बौद्ध विहारों का पता जगाया जिनमं मधुरा कजा से प्रभावित मूर्तियाँ मिजी हैं ( ए० ६७ )। मध्यप्शिया के पूरव शीर पश्चिम दोनों और के मार्गी पर मधुरा कला का यह प्रभाव टकसाली रूप में पदा। किप्शा में भी इस समय कुपायों का ही चाधिपत्य था और वहाँ भी खुराई में प्राप्त हाथी दौत के फलको पर (जो बामूपण रखने की दान्त संजुवाओं या दान्त समद्रकों में लगे थे ) मधुरा शैली का प्रभाव अध्यन्त रुफुट है, यहाँ तक कि कुछ विद्वान उन्हें मधुरा का ही बना हुआ समसते हैं। कुपास युग में रोम के साथ भारत का स्यापार भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । पर इस में समुद्री सार्थवाहीं को सम्भवतः अधिक श्रेय था। घटसाला की जहां प्राचीन भी द स्तूप के अवशेष मिस्रो हैं पहचान शिला लेकों में वर्णित कंटकसेल ( टाएमी के कंटिके स्मुल ) से निकाल जोना भारतीय भूगाल की एक भूली हुई महस्वपूर्ण कड़ी का उद्धार है ए॰ १०१)। खेलक का यह कर्ना नितान्त सस्य है कि पूर्वी समुद्र तट पर बीद्ध धर्म के ऐश्वर्य का कारण व्यापार था श्रीर उन्हीं बीद्धधर्मानुयायी क्यापारियों की सद्द से असरावती, नागार्जुंनी कोखडा और जगरुयपेट के विशाल स्तृप लड़े हो सके। इसी भौति पश्चिमी समुद्र के कच्छ में भाजा, कार्ला, और कन्हेरी के महाचैत्य एवं विदार उन्हीं बौद्ध व्यापारियों की उदारता के परिणाम थे जी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करके धनकुबेर ही बन गए थे। पांचते अध्याय में इस बात का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया हैं कि ऋषिक, शक कुषाण कंक आहि विदेशी विजेताओं ने भारत के महापथ पर किस प्रकार हाथ पैर फैबाए और देश के भीतर शुसते हुए उत्तरापथ और दक्षिण में भी श्रुस आए, और किल प्रकार सातवाइनों ने राष्ट्रीय प्रतिरोध की ध्वजा उठाए रक्ली पर

अपन्त में वे भी बुक्त गए। सातवाहनों का शकों के साथ सम्बा संवर्ष राजनीतिक होते के साध-साथ ब्यापारिक स्पर्धा पर भी आश्रित था। सातवाहन नासिक-कल्याण में और शक अहरुक सपारा में डटे बैठे थे भीर ये स्थान प्रतिस्पिधयों के बजाबल के भन्नार एक-दूसरे के हाथ से निकलते रहते थे। इस प्रकरण में एक नया ऐतिहासिक तथ्य यह सामने रक्ला गया है कि कनिष्क का एक नाम चन्द्रन भी था, और पेरिप्रस के चनसार धन्दन का प्राधियत्व भरकुक पर हो गया था। ज्ञात घटनाओं के साथ सिल्वां लंबी की इस नई कोज की पटरी नहीं बैठती थी; किन्तु एक बात इसकी सचाई बताती है। वह यह कि मथरा के पास माट प्राम के देवकुछ में कनिष्क की मति के साथ चण्टन की मति भी मिली है। जाजतक इसका युक्तियुक्त समाधान समक्त में नहीं जाया था। पेरिप्रस के इस बचन से कि सन्दनेस चन्द्रन या कनिश्क ) भरकद्छ का नियंत्रण करता था यह बात मानी जा सकती है कि कनिष्क और उउजयिनी के पश्चिमी सहाज्ञय चण्टन का कोई अतिनिकट का सम्बन्ध था , और चध्यन के द्वारा ही कनिष्क का नियंत्रण भरुकच्छ सोपारा के प्रदेश पर हो राया था । कनिष्क प्रधेड और चध्टन की मृति युवक की है । चध्टन कनिष्क का कहरा सम-सामयिक और चति निकट का पारिवारिक सम्बन्धी हो सक्ता है। यह भी सम्भव है कनिस्क के क़ुल के साथ उसका जाति सम्बन्ध हो। सिख्वां लेवी ने भी जो सप्रमाण यह सिद्ध किया था कि २ बीर १३० ई० दे बीच में किसी समय यू-ची दक्लिन में थे ( ए० १०६ ) यह बात भी व्याकरण साहित्य के उस प्रमाण से मिल जाती है जिसमें महिषिक जनपढ भीर ऋषिक जनवहीं के नामों का जोडा एक साथ कहा गया है (काशिका, सन्न ४१२।) १३. शहपि केंद्र जातः आधिक : महिषकेंद्र जात: साहिषकः )। श्री सीराशी जी ने महिषक की पहचान दक्ति गाँ हैदराबाद घोर ऋषिक की खानदेश से की है। वस्तुत: यहाँ पाँच जनपदों का एक गुक्छा था। खानदेश में ऋषिक, उसके ठीक पूरव श्रकांका समरावती (विरार) में विदर्भ अधिक के दिचिया में भौरता नाद जिले में अजियटा की आर बढी हुई सहादि की बाड़ी से लंकर गांदावरी तक मुलक, गांदावरी के दक्खिन भड़मह नगर का प्रदेश भरमक और उसके पूर्व-दिचया में महिषक था। गौतमी पुत्र सातकर्षि के नासिक जेल में ऋषिक, अश्मक, मृतक विदर्भ का साथ उल्लेख भी ऋषिकों की दक्षिणी शासा के प्रमाणों की एक खतिहिक कही है। रामायण कीष्कत्था कायड में भी दक्षिण दिशा के देशों का पता बताते हए सुप्रीय ने विदर्भ, ऋषिक और माइपक का एक साथ उल्लेख किया है ( बिर्क्शानिविकांश्चैव रम्यानमाहिषकानवि, किष्किन्धा० ४१।१० )। अवश्य ही रामायया का यह प्रसंग जिसमें सवर्ष द्वीप भीर जाबा के सप्तराज्यों का भी उल्लेख है. शक-सातवाहन युग के भारतीय भूगोल का परिचायक है। सातवाहनों के समकासीन पाएक्यों की प्राचीन राजधानी कालकह (तिलवली में ताम्नपर्णी नदी पर कही शई है। इसी समय जावा जावि द्वीपान्तरों से काली भिर्म का बहत क्यापार चल गया था जो अलय के पूर्वी तट पर क्थित धर्म पत्तन नखीन धर्मराट = धर्मराज नगर ) बन्दरगाह से बदकर मारत में कालके के समद्र पत्तन में उतरती थी और फिर उसका चालान भारतीय क्यापारियों द्वारा धरलों के हाथों रोम साम्राज्य के बिथे होता था । इसकी बहुत सुन्दर स्मृति 'कोन्नक' भीर 'धार्मपत्तन' काबीमिर्च के इन दो पर्यायों में बच गई है जो नाम उत्तर भारत के बाजारों में भी पहुँच गए थे बड़ाँ से समर कोए के सेखक ने उनका संग्रह किया !

छुटे अध्याय में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में ब्यापार की कहानी बड़ी ज्ञान वर्धक है जिसमें पेरिप्रस और टालमी के प्रन्थों से भरपूर सामग्री का संकलन किया गया है। सिन्ध के सातमुखों में बीच के मुख पर स्थित वर्षरिकन बन्दरगाह (सं वर्षरक के नाम पड़ने का कारण वहाँ सं बर्बर या अफ्रीका के देशों की यात्रा का होना था। इसका नाम पाणिनि के सचिशालाहि गुण (४।३।६३) में भी बाया है। सौराष्ट्र के बार्बारयों का मृत रूप बावरिय है जो ज्यापारिक का अपभेश है। नासिक की गुफाओं में प्रयुक्त रमनक शब्द रोमनों के लिये ही जान पहता है। एक्सोरियम के लिये 'पुटभेदन' श्रीर एफोटेश्यम के जिये 'समदस्थान पहन' शब्द श्रतीय उपयुक्त थे। इस काषाय में मातीयन्द्र जी ने पेरिप्रस में प्रयुक्त कोटिन्या (Cotymba), ऋष्या (Trappaga) इन दो भारतीय जहाजों के नामों का उल्लेख किया है जो भरकच्छ के समद्री तट के बासवास विदेशी जहाजों के साथ सहयोग करते थे। बाबी र मार्च १३५३ के पत्र में उन्होंने सके स्चित किया है कि जैनी की खंग विज्ञा नामक प्राचीन पुस्तक में में नाम मिन्र राष्ट्रे - पेरप्रम ने भागने विवरण में Cotymba, Trappaga, Sangar, और Colondia नामक भारतीय जहाजों के नाम दिए हैं। अभीतक म भे इनके पर्यायधाची शब्द भारतीय साहित्य में नहीं मिले थे। इंगविद्या' ने यह गुर्था स्त्रका ही। पाट है-

'याबा पोता कोहियो तथ्यको शत्तवो पिष्टका काँडवेलुतुं भी कुंभी दती बेति'''। तस्य महाबकासंसु याविपोती वा विश्तेया, मिन्ममकायेसु कोहिबो सीघाडो प्लवो तपको वा विश्तेया, मिन्ममायांतरेसु कट्टंबा वेल वा विश्योयो, पश्चंबरकायेसु तुं वो वा कुंभी वा दती श्रा विश्योयोह । ( चंगविज्ञा हस्तविक्षित प्रति, पन्ना १४-३१।

इस ताबिका में यूनानी शब्दों के पर्याय भरे पहे हैं, यथा— काहिब = Cotympa तप्पक = Trap aga संघाद = asing rr कोरुब = D lyndia

इस उद्धरण से जडाजों की छोटी चार किस्मों का परिचय मिलता है। बंदे धाकार महावकास ) अष्ठाज खाव या पोत, उससे मंगलो धाकार (मिजिममधाय) के कंडिय स'घाड प्लव, भीर तप्रक, उससे भी छोटे विचले आकार के (मिजिममायांतर) कट्ठ भीर वेल; एवं सबसे छंटे प्रचंतरकाय जहाज तुंब, कुंभ या दती कहलाते थे। अभितीतीचन्द्रजी की यह नई पहचान रीमांचकारियी है। इसी धांगविज्जाप्रस्थ में यूनान ईरान भीर रोम देश को देवियो की सूची का एक रलोक है। उसमें पैलासअथीनी को धपला ईरानी धनादिता को अथाहिता और आसेंमिस को तिमस्तकेशी कहा गया है। अद्गया (व ति यूनानी देवी अफोदाइति, िअथी रोमन डायमा ज्ञात होती है। साख चन्द्रमा की देवी सेकिनी (Selem) हो।

<sup>\*</sup> श्रवना श्रेयादि (हि) ता वति श्रहरायति ना वदे। एमं तिमित्सकेषि ति तिश्यौ सालिमालिमी॥ यश ३०

पेरिप्तास में सिहल का तत्कालीन नाम पांचितमुग्द सं पारे समद का रूप है जो महाभारत में आया है। इसी प्रकरण में उस चौदी की तस्तरी की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जिस पर भारतमाता की मूर्ति अंकित है और जो प्रश्यामाइनर के गाँव सम्पक्कस से प्राप्त हुई थी और अंकारा के संग्रहालय में सुर्वत्त ८ (दे पत्रिका विक्रमांक, ३६-४२)। भारत के बने सुगन्धित शेखरक या 'गन्ध मकुट' कमी रोम तक जाते थे। (पृ० ६२७)। रोम और यूनान देश का सियाँ उन्हें सिर पर पहनती थीं ये गन्ध मुकुट कपड़े के फूल काटकर और युक्त पूर्वक उन्हें इत्रों में तर करके बनाए जाते थे जिससे दीध काल तक वे सुरमित रहसकते थे। मथुरा संग्रहालय में सुर वित कम्बोजिका स्नीमूर्ति मण्तक पर इसी प्रकार का गन्ध मुकुट पहने हैं।

िलनो ने भारत को राजधात्री कहा था 'पृत्त रूम)। इसी के साथ वह ग्रमर वाक्य भी समरयोग है जो कई शताब्दी बाद के एक ग्रस्थी व्यापारी ने इजरत उमर के प्रश्न करने पर कहा—'भारत की निद्यों मोती हैं, पहत जाज हैं और युच इन्न हैं।' (पृ० २०६)।

सातवें अध्याय में संस्कृत और बौद्ध साहित्य के आधार पर पहली से चौथी सदी ईसवी के भूगोल और स्थापार सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उष्ट्याटन किया गया है जिनमें से कई पहचान जेलक की मिली हैं। महानिश्वेस मिलिन्दपन्ड महाभारत धौर वसरेव हिंदी के मार्गों की विस्तृत ब्याख्या पढ़नेयांग्य है। श्राप्त्वर्य की बन्त तो यह है कि जिन विदेशी बेलान्तटपुरों (बन्दरगाहों) के नाम यूनानी भीर रोमन खेखकों के वर्णन में इस पढ़ खुके है उनके नामों का भारतीय साहित्य में भी उच्छोख पहर्ज बार ही हम देखते हैं। देसु ग, समित ( तामितिग हीप ), वर्ग ( बंका द्वीप ), ग्राया जंजीवार ) की पहचान इस प्रकरण को समक्तने में सहायक है। वसुदेव हिंडों के कमलपर की पहचान 'कमर्' या अरबी 'कमर' के साथ बहुत ही उपयुक्त है। सभा पर्व के पूना से प्रकाशिन संशोधित संस्करण में अंताली रोमा और यवनपुर (सिकन्दरिया ये तीन नामी का पाठ जब निश्चित हो गया है। ये विदेशी राजधानियाँ थे जिनके साथ भारत का स्वापार सम्बन्ध रोमन युग में स्थापित हो चुका था । कम्बुज ( कमल े से सिकन्द्रिया चौर रोम तक का विस्तृत समदी तट भारतीय नाविकों के खिए इस्त मलक्ष्यत् हो गया था। उनके इसी विराट पराक्रम से वाग की उन कल्पना क' जनम हुन्ना जिभमें बादस्य साहसी वोर के लिए वसुधा को घर के श्राँगन का चबूतरा धीर समझ को पानी की छोटी गूल कहा गया है ( भागनवंद) वसुधा कुल्या जलांधः \*\*\* बल्मीकश्च स्मेरः हर्षं चरित । उत्तर के करेंचे पर्वत और दिक्खन के चौड़े सागर साहसी यात्रियों के लिए हजावर न रहकर यात्रा के लिये मानों पुल बन गए थे। मध्य पशिया और हिन्दे शया दोनों ही भारतीय संस्कृति की गीद में था गए। पूर्ण सुपारग चौर कोटिक्र्य नामक समूती व्यापारियों के चवदान भारतीय नौप्रचार विद्या और जलिश संतरण कौशात के दिन्य की ति स्तरभ हैं सहावस्तु प्रनथ में सुरित्तत २४ अ शिवयों, २२ अ शिवमहत्तरों एवं सामा ३० शिल्ययतनों की सूची कारीगरों की उस लहलहाती दुनिया का रूप खड़ा करती है जो क्यापार सम्बन्धी वस्तु में की सच्ची घाय थी।

द्विण भारत का तामिल साहित्य भी समृद्री क्यागार के विषय में श्रद्धी जानकारी देता है। वस्तुतः सिख प्पाधिकारं नामक तामिल मधाकाव्य में काबेरी पत्तन ( श्रपर नाम

पुद्वार ) नामक बन्द्रशाह, उसके समृद्ध तट, गोदाम विदेशी सीदागर और बाजारों का जैस। वर्णन है वैसा भारतीय साहित्य में बन्यत्र कहीं नहीं मिचता। बबरक, मरूकच्छ, मुरचीपत्तन, दन्तपुर, तान्निजिसी धादि के विशान जनपत्तन किसी समय कावेरी पत्तन के ही जवलन्त संस्करण थे। मुचिरी के लिए दे। तामिन किवियों का यह बमर चित्र देखने योग्य है — मुचिरी के बड़े बन्दरशाह में यवनों के सुन्दर और बड़े जहाज केरल की सीमा के बन्दर फेनिन पेरियार नदी का पानी काटते हुए संना जाते हैं। साना जहाजों से हांतियों पर लादकर खाया जाता है। घरों से वहाँ बाजारों में मिर्च के बारे जाए जाते हैं जिन्हे ज्यापारी साने के बदने में जहाजों पर लादकर ले जाते हैं। मुचिरी में बहरों का संगीत कभी बन्द नहीं होता। यह १५७ १।

नवें अध्याय में जैन-साहित्य की चूणियों और नियु कियों से सार्थ और उनके माल के सम्बन्ध में कई बातें महत्वप् के जात होती है। सार्थ पाँच तरह के होते थे (ए० १६६) और उनके माल ने वर्गीकरण के चार भेद थे। आवश्यक चूि यों में दी हुई सोलह हवाओं की मूची एकदम नाविकों की शब्दाचली से ली गई है जिसके कई नाम बाद के अरबी भीग लिक की सूची में भी मिल जाते हैं। बन्दरगाह के लिए जाताधर्म में पोतपत्तन शब्द है। अन्यत्र जलपटन और वेलानट शब्द आ चुके हैं। कालिय द्वीप की पहचान जंज बार के साथ संभाव्य जान पड़ती है। व्यापादियों ने राजा से वहाँ के धारीदार घोड़ों या जेवरों का जब जिक्क किया तो राजा ने विशेष कर से उन्हें मँगा भेजा। व्यापाद के लिये जहाज में कितनी तरह का माल भरा जाता था इसकी भी बदिया सूची ज्ञाताधर्म की कहानी में है, विशेषतः कई प्रकार के बाजे खिलोंने और सुगंधित तेलों के कुप्पे उल्लेखनीय हैं। अन्तगड़दसाओं से उपत उन विदेशों दासियों की सूची भी रोचक हैं जो वेल प्रदेश फाराना, यूनान, सिहल, अरब, बश्ख और फारस आहि देशों से अन्तःपुर की सेवा के लिये भारतवर्ष में लाई जाती थीं। यह सूची सिहल से पामीर और यहाँ से यूनान तक की उस एएउम्मि को व्यक्त करती है जो ईसवी आरम्भिक शतियों में भारतीय क्यापारिक और सोरक्षित का भाव के अन्तगंत थी।

गुस्युग में विदेशों के साथ जल-वाणिज्य से धन उपाजित करने का भाव लोगों में व्याप्त हो गया था। बाण के धनुसार जल-यात्रा से लचमी सहज में खिच धाती है ( धटश्रमणेन श्रीममाकर्षणं हर्षचरित १८६ ) मृष्कुकिटिक के एक वाक्य में मानों युग की धारमा बोल उठी है। विदूषक चारुर्त्त के कहने से वसन्त सेना के धामूपण खोटाने उसके घर गया। वहाँ बाठ प्रकोध्ठी वाले वसन्त सेना के भवन का बैभव देखकर उसकी धाँखें चौं घया गई बौर चेटी के सामने इसके मुख से निकल पड़ा — 'भवित कि युग्माक यानपात्राणि वहन्ति ?'' अर्थान् 'क्या बापके यहाँ जहाज चलते हैं ' जो इतना बैभव है ) ?'

गुप्तगुग के महान् जिसार्थवाह जब हीपान्तरों से स्वर्ण-रस्न कमाकर बीटते, तब समा पाव से जेकर सवामन साने का रान करते थे। मत्स्य पुराग्र के पोड्श महादान प्रकरण में सप्त समुद्र महादान की भी गिनती है। जिन कुन्नों के जल्ल से वे दान संकरण किए गए वे सप्त समुद्र कूप कहलाते थे। उस काल के प्रधान क्यापारी नगर मधुरा, काशी, प्रयाग, पार्ट लपुत्र में सभी तक ऐसे सप्त समुद्र कूप बचे हैं। भीटा से प्राप्त एक मिटी की मोहर पर नाव में खड़ी हुई लचती को मूर्ति सामयिक ज्यापार से मिलतेवाली श्री लच्मी

की प्रतीक है। मोतीचन्दणी ने पहली बार ही उसके विशेष प्रथं की धोर यथार्थ ध्यार्थ ध्यार्थ ध्यार्थ हिलाया है गुसयुग में समुद्र के साथ देशवासियों के घनिष्ठ परिषय धौर सम्पर्क के प्रमय प्राप्तिप्राय साहित्य धौर लेखों में भरे हुए हैं। गुप्त सज़ाट् समुद्र गुप्त का नाम धौर उनके लेखों में 'चतुरुद्धि सिललस्वादित यश' विशेषण, कालिदास की 'पयोधरीभृत चतु समुद्रां जुगोप गोरूप धरामिवोवींम्' की सरस कल्पना। चार समुद्र भारत की पृथिवी के चार स्तन हैं), 'निःशेष पीतोडिमत सिन्धुराजः' (समुद्र क्या हैं मानो देश की धदम्य यात्रा प्रवृत्ति के प्रतीक धरास्त्य ने एक बार धाचमन करके उन्हें पुनः उंदेल दिया है), और 'भ्रष्टादश द्वीपनिलात यूपः' — ये गुप्त युग के लोकच्यापी धामश्राय थे।

सातवी-ब्राठवीं शतियों में भारतीय ज्यापार के और भी एंख लग गए। द्यारस्भ में ही वारण को पृथिवी के राजे में अठारह द्वीपों की 'मंगलक माला' पहनाते हुए इस पाते हैं । उन्होंने सर्वंदीपान्तर संचारी पादलेप' की कल्पना का भी उल्लेख किया हर्पचरित उच्छवास ६ )। बाठवीं शती के बाते-बाते भारत के तगड़े प्रतिदृश्ही चारव के नाविक मैदान में जा गए। घोड़ों की तिजारत तो बाठवीं शती से उन्हीं के हाथ में चली गई। संस्कृत के नामों की जगह घरबी नाम बाजारों में चल गए। घाठवीं शा के लेखक हरिभद्र सुरि ने अपनी समराइच कहा में पहली बार अरबी नाम 'बोलजाह' का प्रयोग किया है। इसके बाद हमचन्द्र के समय तो घोड़ों के देशी नामों को धत्ता बताकर धरबी नामों ने घोड़ों के बाजार की भाषा पर दख़त कर सिया था। हेमचन्द्र को यह भी पता न रहा कि वोल्खाह सेराह, कोकाह, गियाह आदि शब्द विदेशी हैं, उन्हें वहीं का शब्द मानकर संस्कृत की धातु-प्रस्वयों से उनकी सिद्धि कर दाखी (ब्रांभधानचिन्तामणि ४।३०३-७)। भारत ब्रौर पच्छिम की इस राजेक ब्रांधी की कशमकश बढ़ती ही गई और ११वीं शती तक वह कालिका बात दिख्ली कन्नीश काशी तक छा गई। इक्तियापथ के बरुक्तभराज राष्ट्रकृट तो अरबों के मित्र थे: पर उत्तर में गुर्जर प्रतिहारों ने क्वीं- व्वीं शती में स्थिति को सम्भावा, उनके प्रताप से विदेशी थराति थे, और १ १वीं ११ वीं शतियों में चौहान कीर गाहरवाज राज्यों ने उत्तरायथ को विदेशियों की बाद से बचाए रक्ता । किन्तु इस प्रसंग में सबसे उज्जवक कर्म तो कावुक चौर पंजाब के हिन्द शाहि राजाओं का था जो भारत के सिहद्वार के ब्योंडे पर गाजनी के समय तक खटे रहे. और जिनके टटते ही उत्तर का फाटक ख़ुख गया। फिर भी विदेश की इस काली श्रान्धी को सिध से काशी तक पहुँचने में सादे धार सौ बरस लग गए, जब कि अन्य देशों में बात-की-बात में उसने सब कुछ धुरियाधाम कर दिया था।

श्री मांतीचंद्र जी का चमकता हुया सुकाव बम्बई के पास एकसर गाँव में मिले हुये छः वीराजों ( वीरों के कीति पाषाया ) पर अंकित दृश्य की वयार्थ पहचान है। इनमें चार पर समृत्री युद्ध का चित्रया है। उन्होंने दिलाया है कि माजवा के प्रसिद्ध भोज ने १०१६ के लगभग जा कोंक्या की विश्वय की थी, उसी प्रसंग में कोंक्या के राजाओं के साथ हुई समृद्ध। जहाई का इनपर अंकन है। मोज के युक्तिकरपतर प्रन्थ में जहाजों के आंखों रखे वर्षान और खम्बाई-चौड़ाई के विवरण की संगति भी इस एष्टश्री में उन्होंने सुजमा दी है [ ए० २११, २२६ ]।

भारतीय नौनिर्माण और नौ प्रचार से सम्बन्धित अनेक पारिभाषिक शब्दों का

ज्ञान भी इस उत्तम प्रन्थ से मिलता है। नाव के आगे का हिस्सा ( अङ्गरेजी बो ) गलही, माथा मुख कहा जाता था। गलही या मुखौटे की विशेष सजावट की जाती शी भीर आज भी कुछ नावों में वह देवी जा सकती है। भंज के श्रनुपार जहाजी के मुर्वो पर ब्यं घ्र, इाथी, नाग सिंह ऋदि के अलंक ण बनते थे (पृ० २ १४)। काशी के मल्लाइ इसे 'सिजास' कहते हैं जिसका शुद्ध रूप ग्रास था। संस्कृत की बास्तु शब्दावली में ब्रास का अर्थ था 'सिहमुख'। माथा के लिए जैन सांहस्य में 'पुरग्रा' भी भाषा है। भन्य शब्द इस प्रकार हैं— माथा काठ ( outrigg-r ), जहर तोंब ( washbroke ), बांडी portside ), पाल की टेडी लकड़ी ( boom ), कराजी बॉस या प्रसिवयाँ ( floatings ). साला ( deck ) जिसे पाटातान भी कहते हैं ) जाली grate ). विद्वादी stern ), पुलिया (derrick ). मत्तवारण (dack house) अप्र मन्दिर (cabin), इरुवी (coupling block). ग्नरमा सं ग्रावृद्धक, नौकृपदण्ड । मन्तूल । mast ), कर्णधार, पतवारिया भादि । नाव भीर जहाजों के भनेक शब्द भभी तक नदी और समद में कास करनेवाले कैंदतों से प्राप्त िए जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम के मैकू मरुलाइ ने जो अपने को गुह नियाद का वंशज मानता है कहा कि पहले संगम पर एक सहस्र नावों का जमबट रहता था। पटेल', महेलिया, ढकेला, उलॉकी, डोंगी, बजरा, मरहनी, भौतिया, पनसङ्खा, कटर ( पनसङ्खा से भी छोटी , भंडरिया आदि भाँति भाँति की नावें निद्यों में चड़त पड़का रखती थीं। उससे प्राप्त नाव के कुछ शब्द ये हैं - बंधेज नाव के ऊपर की दो बड़ी बल्लियों ). बत्ती (दोनीं बंधेजों के नीचे समान्तर जाती हुई जन्दी लकडियाँ , हमास खदे हुए इंडे जो पेंदी से बंधेज तक लगते हैं , बता वानी धोर के हमानों के बीच में जगनेवाली आही जाकहि ौं), गलहा नाव के सिक्के का भाग जिल पर बैठकर नाविक **डांड** चलाता है ). बबीडी लोहे का बिच्लू जिसकी चुड़ी में विराकर बांड चलाया जाता है ), बाहा ( यह रस्ती जिसमें डांड पहनाया रहता है ), पत्ता ( डॉड का धगला भाग ), सिक्का या गिकी नाम की गलही पर नक्काशीदार चंदा बा फ़रजा ), गन वह पतली सम्बी रस्मी जिस से नाव उत्तर की धोर खींची जाती है ). जंबा ' गुनरखा बांबने की रस्ती ', फोड़िया (काठ का बक्सा जिसमें गुनरखा खड़ा किया जाता है ', घिरनी ( चकरी वा पुली ', उजान ( सं उद्यान, पानी के चढ़ाव की छोर ', भाटी (बहाव की श्रोर , शिलासाटी (सं॰ प्रासपटी, उकेरी शलही की लकड़ी , इत्यादि समुद्रतट के पास प्रयुक्त शब्द और भी महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे पाटन गुजरानी ) भौर मलका मराठी अं peel, गमड़ा (leak). ओट (lee), दामनवाड़ा (मः leeward , बमणी गु॰) वहणी म॰); jettison, धूरा / hold, hatchway; म॰ पत्तर ), काटपाढ़ा ( म॰; hull; गु॰ खोकू ), चबूतरी bunk ), पारयूँ bhard, तन्नयूँ (bhttom),फुरदा (breakwater, भरती (burden), कबफत (cau'king), गलबत (craft), गलरी (गुः, dernck, crane) गोदी म; lockyard ; फन्न (forward deck, forecastle) न्र (reight), न्रचिरही bill of lading ), सुकन् ( halm ) होक यंत्र ( म॰; compass ). कवाबा ( Charter Party ), पाथर ( dunnage ), खबका (pier), इरवादि । जिस साथैवाहों के अभिन्न सहयोगी भारतीय नाविक और महानाविकों की कीति गाथा जाने विना भारतीय इतिहास की कथा को सममा ही नहीं जा सकता । हमारे इतिहास के अनेक छोर द्वीपान्तर और पश्चिमोद्धि के देशों के साथ जुदे हैं। उसका अय भारतीय नाविक कम्मकरों 'खलासियों) को था। मिलिन्द प्रश्न के अनुसार कत्त व्यनिष्ठ दृद्धित भारतीय नाविक सोचता था— 'मैं मृत्य हूँ और अपने पोत पर वेतन के लिये सेवा करता हूँ। इसी जल्लयान के कारण मुक्ते भोजन-वस्त्र मिलता है। मुक्ते आलसी-प्रमादी नहीं होना चाहिए। मुक्ते चुस्ती के साथ जहाजचलाना चाहिए।' (पृ०१४०) ये विचार भारतीय जल्ल-संचार की दृद भिति थे।

भारतीय सार्थ घर में बैठे हुए को गों को बाहर निकलकर वातातिएक जीवन बिताने के लिये प्रवल बावाहन देता था। सार्थ की यात्रा व्यक्ति के लिये भार या बोसिल न होती थी। उसके पीछे बानम्ब, उसंग, मेलजोल, बान्याम्य हितबुद्धि की सरस भावनाएँ छाई रहती थीं। सार्थ के इस बानन्द प्रधान जीवन की कुंजी सहाभारत के उस बाक्य में निकली है जो यह प्रशन के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा था—

साथ. प्रवस्ता मित्रभार्या मित्रं गृहस्त: ( वनगर्द २६७ ४४)

घर से बाहर की यात्रा के लिये जो निकलते हैं सार्थ उनका वैसाही सखा है जैसे घर में रहते हुए छी। सार्थ के वातावरण में जीवन-रस का खखरय होता बहता हुआ घनेकों को धपनी छो खींचता था। उसका उँमगता हुआ सख्यभाव थात्रा के बिये मनको मथ खालता था।

भारतीय साहित्य की बौद-जैन नाझ्या, संस्कृत-पाछी-प्राकृत चादि घाराएँ एक ही संस्कृति के महाचेत्र को सींचती हैं। उसमें परस्पर चट्ट सम्बन्ध है। ऐतिहासिक सामग्री और शब्दों के रश्न सब में बिकरे पड़े हैं। मोतीचन्द्रजी का प्रस्तुत कथ्ययन इस विषय में हमारा माग प्रदर्शन करता है कि न केयदा भारताय साहित्य के विविध अंगों का विविध जीन से यूनान तक के साहित्य का भी राष्ट्रीय हतिहास के किये किस प्रकार होइन किया जा सकता है। ऐसे अनेक अध्ययनों के विषये जभी अवकाश है। कावान्तर में उनके सुधरित शिक्षा खंडों से ही राष्ट्रीय इतिहास का महाप्रासाद निमित्त हो सकेगा।

काशी विश्वविद्यालय १६-२-४६

वासुदेवशरण

सार्थवाह [ प्राचीन भारत की पथ-पद्धति ]

#### पहला अध्याय

#### प्राचीन भारत की पथ-पद्धति

संस्कृति के विकास में भूगोल का एक विशेष महत्त्व है। देश की भौतिक श्रवस्थाएँ श्रीर बदलती श्राबहवा मनुष्य के जीवन पर तो श्रसर डालती ही हैं, साथ-ही-साथ, उनका प्रभाव मनुष्य के श्राचरण श्रीर विचार पर भी पढ़ता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में, जहाँ मनुष्य को प्रकृति के साथ निरन्तर लड़ाई करनी पड़ती है उसमें एक हले स्वभाव श्रीर लूटपाट की श्रादन पैदा होती है जो उष्ण-किश्वन्थ में रहनेवालों की मुलायम श्रादतों से सर्वधा भिष्न होती है; क्योंकि उष्ण-किश्वन्थ में रहनेवालों की जब्दियान प्रकृति श्रासानी से पूरा कर देनी है श्रीर इस्तिए उनके स्वभाव में कर्कशना नहीं श्राने पाती। देश की पथ-पद्धित भी उसकी भौतिक श्रवस्थात्रों पर श्रवलम्बत होती है। पहाड़ों श्रीर रेगिस्तानों से होकर जानेवाला रास्ता कठिन होता है, पर वही रास्ता नदी की घाटियों श्रीर खुले मैदानों से होकर सरल बन जाता है।

देश को पथ-पद्धित के विकास में कितना समय लगा होगा, इसका कोई अन्याजा नहीं कर सकता। इसके विकास में तो अनेक युग लगे होंगे और हजारों जातियों ने इसमें भाग लिया होगा। आदिम फिरन्दरों ने अपने ढोर-ढंगरों के चारे के फिराक में घूमते हुए रास्तों की जानकारी कमशः बढ़ाई होगी, पर उनके भी पहले, शिकार की तालाश में घूमते हुए शिकारियों ने ऐसे रास्तों का पता चला लिया होगा जो बाद में चलकर राजमार्ग बन गये। खोज का यह कम अनेक युगों तक चलता रहा और इस तरह देश में पथ-पद्धित का एक जाल-सा बिछ गया। इन रास्ता बनानेवालों का स्मरण वैदिक साहित्य में बराबर किया गया है। अगिन को पथकृत इसीलिए कहा गया है कि उसने घनघोर जंगलों को जलाकर ऐसे रास्ते बनाये, जिनपर से होकर वैदिक सभ्यता अगि बढ़ी।

यात्रा के सुख श्रौर दुःख प्राचीन युग में बहुत-कुछ सक्कों की भौगोलिक स्थिति श्रौर उनकी सुरता पर श्रवलम्बित थे। जब हम उन प्राचीन सक्कों की कल्पना करते हैं जिनका हमारे विजेता, राजे-महराजे, तीर्थयात्री श्रौर घुमक्कड़ समान रूप से व्यवहार करते थे तो हमें श्राधुनिक पक्की सहकों की, जिनके दोनों श्रोर लहलहाते खेत, गाँव, करने श्रोर शहर हैं, भूल जाना होगा। प्राचीन भारत में कुछ बड़े शहर श्रवश्य थे; पर देश की श्रिषिक बस्ती गाँवों में रहती थी श्रौर देश का श्रिषक भाग जंगलों से ढका था जिनमें से होकर सहकें निकलती थीं। इन सड़कों पर श्रक्सर जंगली जानवरों का डर बना रहता था, लुटेरे यात्रियों के ताक में लग रहते थे श्रौर रास्ते में सीधा-सामान न मिलने से यात्रियों को स्वयं श्रन्त का प्रबन्ध करके चलना पहला था। इन सड़कों पर श्रकेले यात्रा करना खतरे से भरा होता था श्रौर इसीजिए 'लार्थ' चलते थे जिनकी सुव्यवस्था के कारण यात्री श्राराम से यात्रा कर सकते थे। सार्थ के साथ होने पर भी श्रनेक बार व्यापारी, दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते थे। पर इन सब कठिनाइयों के होने हुए भी उनकी यात्रा कर्मा नहीं हकती थी। ये यात्री केवल व्यापारी ही न

होकर भारतीय संस्कृति के प्रसारक भी थे। उत्तर के महापथ से होकर इस देश के व्यापारी मध्य एशिया और 'श.म' तक पहुँ चते थे और वहाँ के व्यापारी इसी सड़क से होकर इस देश में आते थे। इसी सड़क के रास्ते समय-समय पर अनेक जातियाँ और कबीते उत्तर-पश्चिम से होकर इस देश में पंठ और कुछ ही समय में इस देश की संस्कृति के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर भारत के वाशिशों में ऐसा मुल-मिल गये कि हूँ इने पर भी उनके उद्गम का आज पता नहीं चलता। पथ-पद्धति की इस महानता के कारण यह आवश्यक है कि हम उसका पूर्ण इस से अध्ययन करें।

इस देश की पथ-पद्धति जानने के पहले इनके कुछ भौगोलिक श्राधारों को भी जान लेना श्रावश्यक है। भारत के उत्तर-पूर्व में जंगलों से हैं की पहाकियाँ श्रीर घाडियाँ हैं, जो संगोल जाति की भारत में आने से रोकती हैं। फिर भी इन जंगलों और पहाड़ों से होकर मिश्पर और बीन के बीच एक प्राचीन रास्ता था जिस रास्ते से चीन श्चीर भारत का थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहता था। ईष्ठवी पूर्व दूसरी सदी में जब चीनी राजरूत चांगिकयेन बनेख पहुँचा तब उसे वहाँ दिल्लिणी चीन के बॉस देखकर कुछ श्राथर्य-सा हुआ। वास्तव भे युशन के ये बांन आसाम के रास्ते मध्यदेश पहुँचने थे और वहाँ से बनला। इतना सब होते हुए भी उत्तर-पूर्वी रास्त का कोई शिराष महत्व नहीं था; क्योंकि उसे पार करना कोई श्रासान काम नहीं था । हिमालय की उत्तरी दीवार भाग्यवश उत्तर-पश्चिम में क्षेत्र कमजोर पह जाती है। पर यहाँ परिभिन्ध प्रदेश में जिसे प्रकृति ने बहुत ठंढा श्रीर बीरान बनाया है और अहाँ बरफ से ढँकी चोटियाँ आकाश से बातें करती हैं, एक पतला रास्ता है, जी उत्तर की श्रीर चीनी तर्किस्तान की खाल की श्रीर जाता है। यह रास्ता इतिहास के श्रीरम्त से भारतवर्ष की एशिया के ऊँचे प्रदेशों से जोड़ता है। पर यह रास्ता सरल नहीं है: इनपर पथन्नष्ट अथवा प्रकृति के आक्रिक्त कीय से मारे गये हजारों बोम होतेयाने जानवरों और उन सार्थ ग्रही की हिश्यों भिताती है, जिन्होंने अपने अपस्य वत्साह से संस्कृति और ज्यापार के आहान-प्रहान के लिए उसे खुना रखा। इस रास्ते का उपयोग मध्य एशिया की अनेक बर्बर जानियों ने भारा में श्रानं कं लिए किया । दुनिया के व्यापार-मार्गी में यह रास्ता शायद सबसे बहुमरत है । इसपर पंडों का नाम-निशान नहीं है श्रीर हिमराशि की सुन्दरता भी इस रास्ते पर नहीं मिलती: क्यों कि हिमालय की पीठ के ऊँ वे पहाड़ों पर बरफ भी कम गिरती है। फिर भी यह भारत का एक उत्तरी फाटक है और प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका धोड़ा-बहुत व्यापारिक और सामरिक महत्त्व रहा है। इसी रास्ते पर गिलिगिट के पास, एशिया के कई देशों की, यथा चीन, हस और अफगानिस्तान की सीमाएँ मिलती हैं। इस्तिए इसका राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है।

यह पूलना स्वामाविक होगा कि गत पाँच हजार वर्षों में उत्तरी महाजनपथ में कीन-कौन-सी तब्दीलियाँ हुई । उत्तर साफ है—बहुत कम । प्राकृतिक तब्दीलियों की तो बात ही जाने दीजिए, जिन देशों को यह रास्ता जाता है व आज दिन भी वैसे ही अकेले बन हुए हैं, जैसे प्राचीन युग में । हां, इस रास्ते पर केवल एक फर्क आया है और वह यह है कि प्राचीन काल में इसपर चलनेवाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब जहाजों द्वारा होता है । अगर हम इस रास्ते का प्राचीन व्यापारिक महत्त्व समभ लें, तो हमें पता चल जायगा कि १३ वीं सदी में मंगोलों ने बलख और बाम्यान पर क्यों धाव बील दिये और १६ वीं सदी में क्यों आँगरेज आफगानों को रोक्ते रहे । इस राम्ते का व्यापारिक महत्त्व तो कम हो ही गया है और इसका राजनीतिक महत्त्व भी बहुत दिनों

से सामने नहीं आया है। फिर मी, देश के विभाजन के बार, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के लिए चलनेवाले यद से इस रास्ते का महत्व फिर हमारे सामने आया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसी रास्ते से होकर भारत पर अनिगनत चढ़ाइयाँ हुई और १६ वीं सदी में भी हसी साम्राज्यवाद के डर से खाँगरेज बराबर इसकी हिफाजत करते रहे। किसी भविष्य की चढ़ाई की श्राशंका से ही श्रॅंगरेजों ने इस रास्ते की रचा के लिए खेंबर और अटक की किलेबन्दियाँ की श्रीर पंजाब की फौजी ब्रावनियाँ बनवाईं। भारत के विभाजन हो जाने से अब इस रास्ते से सम्बद्ध सामरिक प्रश्न पाकिस्तान के जिम्मे हो गये हैं, फिर भी, यह त्रावश्यक है कि उत्तर-परिचमी सीमा पर होनेवाली हलचलों पर इस देश के निवासी अपना ध्यान रखें तथा अपनी वैदेशिक नीति इस तरह ढालें जिससे ईरान, श्रफगानिस्तान श्रीर पाकिस्तान मेल-जोल के साथ इस प्राचीन पथ की रत्ता कर सकें। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उत्तर-पश्चिमी महापथ ही इस देश में बाहर से अने का एक साधन है। हमारा तो यहाँ यही मनलब है कि यही रास्ता भारत की पश्चिम से मिलाता था। श्रगर हम उत्तरी भारत, श्रफगानिस्तान, ईरान श्रीर मध्य-पूर्व का नक्शा देखें ती हमें पता चतेगा कि यह महापथ ईरान त्रौर सिन्य के रंगिस्तानों को बचाता हुआ सीधे उत्तर की श्रोर चित्राल ब्यार स्वात की घाटियों की स्रोर जाता है। प्राचीन स्रीर अधिनक यात्रियों ने इस रास्ते की कठिनाइयों की त्रोर संकेत किया है, फिर भी, बैंदिक त्रार्थ, कुरुष त्रौर दारा के ईरानी िशपाही, सिकन्दर श्रीर उसके उत्तराधिकारियों के यवन सैनिक, शक, पह लव, तुखार, हूण श्रीर तुर्क, बलख के रास्ते, इसी महापथ से भारत श्राये। बहुत प्राचीन काल में भी इस महाजनपथ पर व्यापारी, भिन्न, कलाकार, चिकित्सक, ज्योतिषी, बाजीगर श्रीर साहसिक चलते रहे श्रीर इस तरह पश्चिम और पूर्व के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रधान जरिया बना रहा । बहुत दिनों तक तो यह महापथ भारत श्रीर चीन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र जरिया था. क्योंकि चीन श्रीर भारत के बीच का पूर्वी मार्ग दुर्गम था, जी केश्ल उसी समय खुला जब अमेरिकनों ने दूसरे महायुद्ध के समय चीन के साथ यातायात के लिए उस लोज दिया, पर युद्ध समाप्त होते ही उस रास्ते को पुनः जंगलों ने घेर तिया ।

रोमन इतिहास से हमें हर जामनी पथ-पद्धित का पता चलता है। ईसा की प्रारम्भिक सिरियों में इन रास्तों से होकर चीन और पश्चिम के देशों में रेशमी कप दे का व्यापार चलना था। इस पथ-पद्धित में भूमध्यशागर से सुदृरपूर्व की जानेवाले रास्तों में तीन रास्ते मुख्य थे जी कभी समानान्तर और कभी एक दूसरे की काटते हुए चलते थे। इस सम्बन्ध में हम उस उत्तर्रा पथ की भी नहीं भूल सकते जी कृष्णशागर के उत्तर से होकर कास्पियन समुद्र होता हुआ मध्य एशिया की पर्वत्रश्रेणियों की पार करके चीन पहुँचता था। हमें लालसागर से होकर भूमध्यसागर तक के समुद्री रास्ते की भी नहीं भूलना होगा, जिसमें हिगाल इद्वारा मौसमी हवा का पता लग जाने पर, जहाज किनारे-किनारे न चलकर बीच समुद्र से ही यात्रा कर सकते थे। लेकिन तीनों रास्तों में मुख्य रास्ता उपयुक्त दोनों पथ-पद्धियों के बीच से होंकर गुजरता था। यह शाम, ईराक और ईरान से होता हुआ हिन्दुक्श पार करके भारत पहुँचता था और, पामीर के रास्ते, चीन।

पूर्व श्रीर पश्चिम के व्यापारिक सम्बन्ध से शाम के नगरों की श्रपूर्व श्रभिष्ठदि हुई। श्रन्तिश्रोख, चीन श्रीर भारत के स्थल-मार्गों की सीमा होने से एक बहुत बढ़ा नगर हो गया। पश्चिम के कुत्र नगरों का, जैसे, श्रन्ताखी, रोम श्रीर सिकन्दरिया का, इतना प्रभाव बढ़

चुका था कि महाभारत में भी इन नगरों का उल्लेख किया गया है। इस महापथ के परिचमी खर्ड का वर्षान चैरेक्स के इसिडोरस ने अग्रेमस्टस की जानकारी के लिए अपनी एक पुस्तक में किया है।

रीमन व्यापारी स्थल अथवा जलमार्ग से अन्तिओ व पहुँचते थे, वहाँ से यह महाजनपय श्चकरात नहीं पर पहुँचता था। नहीं पार करके राम्ना ऐन्येम्यूसियन्छ होकर नीकेफेरन पहुँचता था, जहां से वह अफरान के बायें किनारे होकर या ती शिल्युकिया पहुँचता था अथवा अफरात से तीन दिन की दूरी पर रेगिस्तान होकर वह पह नवों की राजधानी क्टेंसिसफोन और बगदाद पहुँचा था। यहाँ से पूरव की खोर मुझ्ता हुआ यह रास्ता ईरान के पठार, जिसमें ईरान, श्चफगानिस्तान श्रांर बल्चिस्तान शामिल थे श्रांर जिनपर पहुलदों का श्रधिकार था, जाता था। बेहिस्तान सं होता हुन्या फिर यह रास्ता एकबानना ( ऋाधुनिक हम रान ) जो हरवामनियों की राजधानी थी. पहुँचना था ग्रौर वहां से हींग (रे ) जो तेहरान के आध-पास था, पहुँचता था। यहाँ से यह रास्ता श्रापने दाहिनी बीर दश्त-ए-कबीर की छोड़ना हुत्रा, कोहकाफ की पारकर, कैश्पियन समुद्र के बन्दरगाहों पर पहुँचता था। यहाँ में यह रास्ता पूरव की श्रोर बढ़ता हुआ पह नवीं की प्राचीन राजधानी हेकाटाम्पीन ( इमगान के पास ) पहुँचना था और आज दिन भी मशद श्रीर हरात के बीच का यही रास्ता है। शाहरूद के बाद यह रास्ता चार पड़ावीं तक काफी खतरनाक हो जाता था, क्योंकि इन चारों पड़ावों पर एलवुर्ज के रहनेवाल तुर्कमान डाकुओं का बराबर मय बना रहता था। उनके डर में यह गस्ता अपनी भिधाई को छोड़कर १२५ मील परिचम से चतने लगा। पहाड़ पार करके वह हिकरैनिया अथवा गुरगन की दून में पहुँचता था। यहां वह काराकृम के रेगिस्तान सं बचना हुआ पूरव की ओर मुकता था तथा अस्काबाद के नविनस्तान की पार करके तेजेन और मर्ब पहुँचता या और वहाँ से आगे बढ़कर बलख के घासपाल इलाके में जा पहुँचता था।

बनख की ख्यानि इसी बान से थी कि यहां संसार की चार महाजानियाँ, यथा, भारतीय, हैरानी, शक श्रीर चीनी, मितनी थीं। इन देशों के व्यापारी श्रपने तथा श्रपने जानवरों के लिए खान-पीन का प्रबन्ध करते थे श्रीर श्रपन माल का श्रादान-प्रदान भी। श्राज दिन भी, जब उस प्रदेश का व्यापार घट गया है, मजार शर्मफ में, जिसने बनल का स्थान प्रहण कर लिया है, च्यापारी, इकट्या होते हैं। बनख का व्यापारिक महत्त्व होने पर भी वह कभी बड़ा शहर नहीं था श्रीर इसका कारण यही है कि उसमें रहनेवाले लोग फिरन्दर थे श्रीर एक जगह जमकर नहीं रहना चाहते थे।

बलख से होकर महाजनपथ पूर्व की श्रीर चलते हुए बर्ख्यों, क्याँ तथा पासीर की घाटियाँ पार करने हुए काशगर पहुँचता था श्रीर वहाँ से उत्तरी श्रथवा दिक्खनी रास्तों से होकर चीन पहुँच जाता था। इन रास्तों से भी श्रिविक उस रास्ते का महत्त्व था जो उत्तर की श्रीर चला। हुआ वं तु नदी पर पहुँचता था और उसे पार करके सुग्ध और शकद्वीप होता हुआ यूरो एशियाई रास्तों से जा मिलता था। बलख के दिल्लिणी दरवाजे से महापथ भारत को जाता था। हिन्द्करा श्रीर सिन्धु नदी को पार करके यह रास्ता तत्त्विशला पहुँचता था श्रीर वहाँ वह पाटिलिपुत्रवाले महाजनपथ से जा मिलता था। यह महाजनपथ मधुरा में श्राकर दो शाखाश्रों में

<sup>1.</sup> सहाभारत, २१२८।४३

र पूरो, स बैस्य रूत द सा एंद, भा० १ ए० ४-६

बँट जाना था; एक शावानी पटना होती हुई ताम्रतिप्ति के बन्दरगाह की चती जाती थी और दूसरी शाखा उज्जिथिनी होती हुई पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित भरकच्छ के बन्दरगाह की चली जाती थी।

बल से होकर तक्तिशाला तक इस महाजनपथ को कौटिल्य ने हैमवत-पथ कहा है। साँची के एक श्रमिलेख से यह पता लगता है कि मिल्लु कासपगोत ने सबसे पहले यहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार किया ै। हिन्दूक्श से होकर उत्तर-दिक्खन में कन्यार जानेवाली सड़क की श्रमी बहुत कम जाँच-पड़ताल हुई है। इसके विपरीत पूर्व से परिचम जानेवाली सड़क का हमें श्रम्ब्बी तरह से पता है। इस रास्ते पर पहले हेरात भारतवर्ष की कुछी माना जाता था; लेकिन वास्तिवक तथ्य यह है कि इस देश की कुँ जी काबुल या जलालाबाद, पेशावर श्रथवा श्रटक में खोजनी होगी।

कन्धार का ऋधिनिक शहर भारत से दो रास्तों से सम्बद्ध है। एक रास्ता ५रब जाते हुए डेरागाजी को पास छिन्ध पर पहुँचता है और वहाँ से होकर मुलतान। दूशरा रास्ता दिन्खन-पूरब होता हुआ बोलन के दरें से होकर शिकारपुर के रास्ते कराँची पहुँचता है। भारत से कन्धार श्रीर हेरात का यही ठीक रास्ता है, जो मर्च के रास्ते से इस्क में भिल जाता है।

उपयुक्ति हैमचतपथ तीन खगडों में बाँटा जा सकता है—एक, बलखखगड; दूसरा, हिन्दू बुशाखगड और तीयरा, भारतीय खगड। पर अनेक भौगोतिक अइचनों के कारण इन तीनों खगडों को एक दूसरे से अनग कर देना कठिन है।

भारतीय साहित्य में बलख का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से हुआ है। महाभारत से पता लगता है कि यहाँ खच्चरों की बहुत अच्छी नस्त होती थी तथा यहाँ के लोग चीन के रेशमी कपड़ों, पश्मीनों, रत्न, गन्ध इत्यादि का व्यापार करते थे। करीब एक सौ वर्ष पहले प्रसिद्ध अँगरेज यात्री अलेक जेग्डर बर्न्स ने बलख की यात्रा की थी। उसके यात्रा-विवरण से यहाँ के रहनेवालों का तथा यहाँ की आबहवा और रेगिस्तानों का पता चलता है। बर्न्स का कहना है कि इस प्रदेश में सार्थवाह रात में नचत्रों के सहारे यात्रा करते थे। जाड़ों में यह प्रदेश बड़ा कि तिन हो जाता है; लेकिन वसन्त में यहाँ पानी बरस जाता है, जिससे चरागाह हरे हो जाते हैं और खेती-बारी होने लगती है। बलख के घोड़ और ऊँग प्रसिद्ध हैं। यहाँ के रहनेवालों में ईरानी नस्त के ताजिक, उजबक, हजारा और तुर्कमान हैं।

बलख सं हिन्दुस्तान का रास्ता पहले पटकंसर पहुँचता है, जहाँ समरकन्द्रवाला रास्ता उससे आकर मिलता है। यह महापथ तबतक विभाजित नहीं होता जबतक कि वह ताशकुर्गन के रास्ते के बातु के दुहों को नहीं पार कर लेता।

हिन्दुक्तरा की पर्वतमाला में श्रानंक पगडंडियाँ हैं, पर रास्ते के लिहाज से वंतु तथा सिन्धु श्रीर उनकी सहायक निदयों की जानकारी श्रावश्यक है। पूर्व की श्रोर बहनवाली दो निदयों उत्तर में सुर्जीब श्रीर दिल्ए में गोरबन्द हैं तथा पश्चिम में बहनेवाली दो निदयों उत्तर में श्रान्दराब श्रीर दिल्ए में पंजशीर हैं। इस तरह बल्ख का पूर्वी रास्ता श्रान्दराब की ऊँची घाटियों से होकर सावक पहुँचता है श्रीर फिर पंजशीर की ऊँची घाटी में होकर नीचे उत्तरता है। उसी तरह, पश्चिमी रास्ता गोरबन्द की घाटी से उत्तरने के पहले बाम्यान के उत्तर से निकलता है।

१. माशस्त्र, सॉची, १, ए० २३१-२३२

२. मोतीचन्द्र, जियोधिफिक्क ऐवड इकनामिक स्टबीज इन महाभारत, ए० ६०-६१

जैसा हम उत्पर कह आये हैं, मध्य हिन्दुकुश के रास्ते निद्यों से लगहर चलते हैं। हिन्दु-कुश के मध्यभाग में कीई बनी-बनाई सड़क नहीं हैं; लेकिन उत्तरी भाग में बलख, खल्म और कुन्दुज निद्यों के साथ-साथ रास्ते है।

जैश हम ऊपर कह जुके हैं, खावक दरें से होकर गुजरनेवाला रास्ता काफी प्राचीन है। महाभारत में कायव्य या कावरव्य नामक एक जाति का नाम मिलता है। शायर इसी जाति के नाम से बावक के दरें का नाम पड़ा। यह बहुत कुछ सम्भव है कि कावरव्य लीग हिन्दूक्श के पार में सरी हुई पजशीर और गोरवन्द की घाटियों में, जो पूरव की तरफ खावक के दरें को जाती हैं, रहते थे।

खातक के रास्ते पर बतल से ताराइरगन की यात्रा वसन्त में तो उरल है पर गमों में रेगिस्तान में पाना की किठनाई होती है और इसीलिए सार्थ इस मौसम में एक घुमावदार पहाड़ी रास्ता पकड़ते हैं। खुन्म नहीं के साथ-साथ इस रास्ते पर हैबाक आता है। इसके बाद कुन्हूज नहीं के माथ-पाथ चतकर और एक को तत पार करके रोवत-आक का नविलस्तान आता है। शायद महाभार त-काल के कुन्द्रमान यहाँ रहते थे। यहाँ से चनकर रास्ता निर्न, यार्म तथा समन्द्रान होते हुए खावक आता है। इसके बाद वर्ड और को कवा का रास्ता और लाजवर्द की खदानों की छोड़कर पाँच पड़ावों के बाद पंजशीर की ऊँची घाडी आती है। हिन्दुकुश को पार करने के लिए संग्रुरान के गांव से रास्ता प्रमुकर अन्दरआव, खिजान और दोशाल पार करता है। दोशाल के बाद जैवनशिराज में बाम्यान से हो कर भारत का पुराना रास्ता आता है।

बाम्यान का यह पुराना रास्ता बलख के दिख्णो दरवाजे से निकलकर बिना किसी कठिनाई के काराकीतन तक जाता है। यहाँ से कपिश के पठार तक तीन घाटियों हैं, जिन्हें पहाड़ी रास्ता छोड़ने के पहने पार करना पड़ता है।

बाम्यान के उत्तर में हिन्दुक्त और दिन्खन में कोहबाबा पड़ता है। यहाँ के रहनेवाले खास कर हजारा है। बाम्यान की अहमियत इसिनए है कि यह बलज और पेशावर के बीच में पड़ता है। बाम्यान का राज्ता इतना कठिन था कि उसपर रज्ञा पाने के लिए ही, लगना है, ब्यापारियों ने भारी-भारी बोद्ध-ितयां बनवाई । 3

बाम्यान छोड़ने के बाद दो निश्चों श्रीर रास्तों का संगम मिलता है; इनमें एक राम्ता कोहबाबा होकर हेनम र की ऊँची घाटी की श्रीर चला जाता है। सुर्खांच नदी के दाहिने किनारे की श्रीर से हाकर यह रास्ता उत्तर की श्रीर मुझ जाता है श्री, गोरवन्द होते हुए यह किपश पहुँच जाता है।

बाम्यान, मालंग श्रीर खावक के भिलने पर काफिरिस्तान श्रीर हजारजात की पर्वतश्रेि शियों के बीच में हिन्दुकरा के दिल्लिश पाद पर एक उपजाऊ इलाका है जो उत्तर में गोरवन्द श्रीर पंजरार निदयों से श्रीर दिल्लिश में काबुलहद श्रीर लोगर से सींचा जाता है। यह मैदान बहुत प्राचीन काल से श्रामें व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था: क्योंकि इस मैदान में मध्य हिन्दुक्श के सब

३. सहाभारत, २। ४८। १२

रे. महाभारत, २ । ४८ । १३

<sup>🦜</sup> फूरो, वही, पृ० २६

दरें खुलते हैं। किपश से होकर भारत से मध्य एशिया का व्यापार भी चलता था। युवानच्वाङ् के अनुसार किपश में सब देशों को वस्तुएँ उपलब्ध थीं। बाबर का कहना है कि यहाँ न केवल भारत की ही, बल्कि खुरासान, रूम और ईराक की भी वस्तुएँ उपलब्ध थीं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस मैदान में उस प्रदेश की राजवानी बनना आवश्यक था।

पाणिनि ने श्रपने व्याकरण (४-२-६६) में कापिशी का उल्लंब किया है तथा महाभारत श्रीर हिंदू-यवन क्षिकों पर भी कापिशी का नाम श्राता है। यह प्राचीन नगर गोरवन्द श्रीर पंजशीर के संगम पर बसा हुआ था; पर लगता है कि आठवीं सदी में इस नगर का प्रभाव घट गया; म्योंकि अरब भौगोतिक श्रीर मंगोत इतिहायकार काबुत की बात करते हैं। यहाँ यह जान लेना श्रावश्यक है कि काबुल दो थे। एक बौद्ध कात्तीन काबुत जो लोगर नदी के किनारे बसा हुआ था श्रीर दूसरा मुसलमानों का काबुल जो काबुल रूद पर बसा हुआ है। श्रमानुल्ला ने एक तीसरा काबुत दारुलश्रमान नाम से बसाना चाहा था, पर उसके बसने के पहले ही उन्हें देश छोड़ देना पड़ा। ऊँचाई के श्रनुतार काबुत की घाटों दो भागों में बँटी हुई है। एक भाग जो जनालाशद से अटक तक फैता हुआ है, भौगोतिक श्रावार पर भारत का हिस्सा है; पर दूसरा ऊँचा भाग ईरानी पठार का है। इन दोनों हिस्सों की ऊँचाई की कमी-वेशी का प्रभाव उन हिस्सों के मौसम श्रीर वहाँ के रहने बत्तों के स्वभाव श्रीर चिरत्र में साफ-साफ देख पड़ना है।

काञ्चल से होकर भारतवर्ष के रास्ते काञ्चल श्रौर पंजशीर निदयों के साथ-साथ चलते हैं। पर प्राचीन रास्ता काबुल नहीं होकर नहीं चलता था। गोरवन्द नहीं के गर्त से बाहर निकलकर पंजाब जाने के पहले वह दिल ए की श्रोर पूम जाता था। कापिशी से लम्पक होकर नगरहार (जलालाबाद) का प्राचीन रास्ता पंजशीर की गहरी घाटी छोड़ देना था। इसी तरह काबुल से जलालाबाद का रास्ता भी काञ्चल नहीं की गहरी घाटी छोड़ देना था।

हमें इस बात का पता है कि आठवों सदी में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी था; पर टाल्मी के अनुसार ईसा की दूसरो सदी में भी काबुल कहर या कबूर (१-१ द-४) नाम से मौजूर था और इसका भग्नावरेष आज दिन भी लोगर नदी के दाहिने किनारे पर विद्यमान है। शायद अरखोसिया से बलख तक का सिकन्दर का रास्ता काबुल होकर जाता था। गोरबन्द नदी को एक पुल से पार करके यह रास्ता चारीकर पहुँचता है। खैरखाना पार करके यह रास्ता उपजाऊ मैदान में पहुँचता है जहाँ प्राचीन और आधुनिक काबुल अवस्थित हैं।

काबुल से एक रास्ता बुतलाक पहुँचता है और वहाँ से तंग-ए-गाल का गर्त पार करके वह महापथ से भिल जाता है। दूसरा रास्ता दाहिनी ओर पूरव की ओर चलता हुआ लताबन्द के कोतल में घुसता है और वहाँ से तेजिन नहीं पर पहुँचता है। वहाँ से एक छोटा रास्ता करकचा के दरें से होकर जगदालिक के ऊपर महापथ से भिल जाता है, लेकिन प्रधान रास्ता समकोण बनाता हुआ तेजिन के उत्तर सेहबाबा तक जाता है, उसके बाद वह दिच्ण-पूर्व की ओर घूमकर जगदालिक का रास्ता पार करता है। इसके बाद उपर-नीचे चलत हुआ वह छुर्ब पुल पर सुर्ब-आब नहीं पार करता है और अन्त में गन्दमक पर वह पहाड़ी से बाहर निकल आता है। यहाँ से रास्ता उत्तर-पूर्वी दिशा पकड़कर जलानाबाद पहुँच जाता है।

१, बाटसं, मान युमानच्वाङ्, १, १२२

२. बेवरिज, बाबसं मेमायसं, ए० ३१६

कापिशों से जनात्ताबादवाता रास्ता कापिशों से पूर्व की श्रीर चलता है, फिर दिक्खिन-पूर्व की श्रीर मुक्ता हुआ वह गीरबन्द और पंजशीर की संयुक्तवारा की पार करके निजराश्री, तगाश्री श्रीर दोश्राब होता हुआ मंदावर के बाद काबुल श्रीर सुर्खक्द निश्यों को पार करके जनाल बाद पहुँच जाता है।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, जनानाबाद (जिस युवान च्वाड के ठीक ही भारत की सीमा कहा है) के बाद एक दूसरा प्रदेश शुरू होना है। िकन्दर ने मीयों से इस प्रदेश की जीता था; पर इस घटना के बीस वर्ष बाद सन्युक्त प्रथम ने इसे मीयों को वापस कर दिया। इसके बाद यह प्रदेश बहुत दिनों तक विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में रहा; पर अन्त में काबुत के साथ बहु मुगतों के अर्थोन हो गया। १८ वों सदी में नादिरशाह के बाद वह अहमदशाह दुर्रानी के कब्जे में चता गया और अंगरेजी सल्तनन के युग में वह भारत और अक्रगिनिस्तान का सीमायान बना रहा।

जिन्ध और जलाताबाद के बीच में एक पहाड़ आता है जो कुनार और स्वात की दुनें अलग करके पश्चिम में वृत्त बनाता हुआ। उफेद कोह के नाम से दक्किवन और पश्चिम में जलालाबाद के सूचे की सीमित करता है।

गन्यार की पहाड़ी सीमा के रास्तों का कोई एतिहासिक वर्णन नहीं मिलता। एरियन का कहना है र कि सिकन्दर अपनी कीज के एक हिस्से के साथ काबुत नदी की बाई ओर की सहायक निदयों की घाडियों में तबनक बना रहा जबतक कि काबुत नदी के दाहिने किनारे से होकर उसकी पूरी कोज निकन नहीं गई। कुछ इतिहासकारों ने सिकन्दर का रास्ता खेंबर पर दूं देने का प्रयत्न किया है; पर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उस समय तक खेंबर का रास्ता नहीं चला था। इस सम्बन्ध में यह जानने की बात है कि पेशावर पहुँचने के लिए खेंबर पार करना कोई आवश्यक बात नहीं है। पेशावर की नींव तो सिकन्दर के चार सी बरस बाद पड़ी। इसमें कोई कारण नहीं देन पड़ता कि अपने गन्तब्य पुष्करावनी, जो उस समय गंधार की राजधानी थी, पहुँचने के लिए बह सीधा रास्ता खें।इकर देखा रास्ता पकड़े। इसमें सन्देह नहीं कि उसने मिचनी दरें से, जो नगरहार और पुष्करावनी के बीच में पड़ता है, अपनी फीज पार कराई।

भारत का यह महाजनपथ पर्वत-प्रदेश छोड़कर अध्क पर सिन्ध पार करता है। लोगों का विश्वास है कि प्राचीनकाल में भी महाजनपथ अधक पर सिन्ध पार करता था, पर सहाभारत में उ शुन्दाटक जिसकी पहचान अधक से हो सकती है, का उल्लेख होने पर भी यह मान लेना किटिन है कि महाजनपथ नहीं को वहीं पार करता था, गीकि रास्ते की रखवाली के लिए वहीं द्वारपाल रखने का भी उल्लेख महाभारत में है। ऐसा न मानने का कार्या यह है कि प्राचीनकाल में नहीं के दाहिन किनार पर उद्भोड़ [राजतरीं गिया], उदकभोड़ [युवानच्वाङ्], वेयंद [अनबास्ती], अपेहिंद [पेशावरी] अथवा उग्ड एक अच्छा घाट था। फारसी में उसे आज दिन भी दर-ए-हिन्दी अथवा हिंद का फाटक कहते हैं। यहीं पर सिकन्दर की फीज ने नावों के

<sup>1.</sup> गटर्स, वही,

प्रियन, श्रानाबेसिस

३. महाभारत, २।१६/१०

पुल से नदी पार की थी। यहीं युवान् च्वाच् हाथी की पीठ पर चढ़कर मदी पार उत्तरा था तथा बाबर की फीजों ने भी इसी घाट का सहारा लिया था। श्राटक तो अकबर के समय में नदी पार उत्तरने का घाट बन पाया।

ऐनिहासिक दृष्टिकीण से महापथ का रास्ता तीन भागों में बाँटा जा सकता है—यथा
(१) पुष्करावती पहुँचने के लिए जो मार्ग सिकन्दर और उसके उत्तराधिकारियों ने लिया,
(२) वह रास्ता, जो चीनी यात्रियों के समय पेशावर होकर उदक्रभाग्ड पर सिन्ध पार करता था
और (३) ब्राधुनिक पथ, जो सीधा अटक की जाता है।

जलालाबाइ से पुष्करावती ( चारसद्दा ) वाले रास्ते पर दक्का तक का रास्ता पथरीला है। उसके उत्तर में मोहमंद [ पाणिति, मधुमंत ] श्रोर दिल्ला में सफेरकोह में शिनवारी कबीले रहते हैं। दक्का के बाद पूरब चलते हुए दो कोतल पार करके मिचनी भाता है। मिचनी के बाद निरंघों के उतार की वजह से प्राचीन जनपथ के रास्ते का ठीक-ठीक पता नहीं चलता; पर माग्यवश दिवजन-पूर्व को श्रोर घूमती हुई कावुल नदी ने प्राचीन महापथ के चित्र छोड़ दिशे हैं। यहाँ हम सीत के बार्ये किनारे चलकर काबुल श्रीर स्वात के प्राचीन संगम पर, जो श्राधुनिक संगम से श्रागे बढ़कर है, पहुँचते हैं। यहाँ पर गन्धार की प्राचीन राजधानी पुष्करावती थी जिसके स्थान पर श्राज प्राङ् , चारसदा श्रीर राजर गाँव हैं। यहाँ से महापथ सीधे पूरब जाकर होतीमर्दन जिसे युवान च्याङ ने पो-जु-चा कहा है श्रीर जहाँ शहब ज गढ़ी में श्रशोक का शिलालेख है, पहुँचता था। यहाँ से दिक्षत-पूर्व की श्रोर चलता हुश्रा महापथ उराड पहुँचता था। सिन्ध पार करके महाजनपथ तच्चशिला के राज्य में धुसकर हसन श्रव्दाल होता हुश्रा तच्चशिला में पहुँचता था।

काबुल से पेशावर तक का रास्ता बाद का है। किंवदन्ती है कि एक गबेरिये के रूप में एक देवना ने कनिक्क को संसार में सबसे ऊँचा स्तूप बनाने के तिए एक स्थान दिखलाया जहाँ पेशावर बसा। जो भी हो, ऐसे नीचे स्थान में जिसकी सिंचाई अफ़ीरी पहाड़ियों से गिरनेवाले छोतों, विशेष कर, बारा से होता है और जहाँ सो तहवीं सदी तक बाध और गैंडों का शिकार होता था, राजधानी बनाना एक राजा की सनक ही कही जा सकती है।

ईसा की पहली सदी से पेशावर राजधानी बन बेंठा श्रीर इसीलिए उसे कापिशी से, जो भारतीय शकों की गर्मी की राजधानी थी, जोड़ना श्रावश्यक हो गया। यह पय खेंबर होकर दक्का पहुँचा श्रीर इसी रास्ते की रच्चा के तिए श्रं श्रेजों ने किले बनवाये। दक्का से जमरूद के किले का रास्ता, दक्का श्रीर भिचनी के रास्ते से कुछ दूर पर, उतना ही उज्जब खाबब है। इसी रास्ते पर पाकिस्तान श्रीर श्रफगानिस्तान की सीमा है। लंडी कीतन के नीचे श्रली मस्जिद है। श्रमत में प्राचीन पथ श्राधनिक रास्ते से होता हुआ पेशावर छावनी पहुँचता है।

तस्तरिता पहुँचने के जिए कावुत श्रीर स्वात की मिली धारा पार करनी पहती थी, पर खेंबर के रास्ते ऐसा करना जरूरी नहीं था। पेशावर से पुष्करावती श्रीर होतीमर्दन होते हुए उगड़ का रास्ता दूर पड़ता था; पर उसपर हर मौसम में घाट चलते थे। नक्शे से पता चत्रता है कि काबुल नदी गन्धार के मैदान में श्राकर खुत जाती है। पूर्वकाल में कभी उसने श्रपना रास्ता किसी चोड़ी सतह में बदल दिया जिसका नतांजा यह हुआ कि स्वात के साथ उसका आधुनिक

१. कूरो, वही, ए०, ४३

र्संगम चीनी यात्रियों के समय के संगम के नीचे पड़ता है। पुष्करावती का श्रधःपतन भी शायर इसी कारण से हुआ हो।

वायर ने पंजाब जाने के लिए एक मुगम घाट पार किया। इसके मानी होते हैं कि कोई दूसरा घाट भी था। कापिशी से पुरुकरावनी होकर तत्त्वशिला के मार्ग में बहुत-सी निश्यों पहती थीं; लेकिन कापिशी श्रीर पुरुकरावनी के समा। हो जाने पर जब महापथ काबुल श्रीर पेशावर के बीच चलने लगा तो उसका मतलब बहुत-से घाट उतरने से श्रपंत को बचाना था। यह रास्ता काबुल नहीं का दिन नी किनारा पकड़ता है, इसलिए श्राप्त-ही श्राप वह श्रयक की श्रीर, जहां सिन्धु नद सँकरा पड़ जाता है श्रीर पुल बनान लायक हो जाता है, पहुँच जाता है।

प्राचीन राजपथी की एक खास बात थी कि वे प्राचीन राजधानियों को एक दूसरे से मिलाते थे। राजधानियों बहल जाने पर राहतों के रूख भी बहल जाने थे। राजधानियों के बहल के खास कारण स्वाहध्य, ब्यागर, राजनीति, धर्म, निश्यों के फेर-बहल अथवा राजाओं की स्वेच्छा थी। राजधानियों के हर-फेर कई ताह से होते थे। बतल की तरह हेर-फेर होने पर भी राजधानी एक ही स्थान के आप्राय-पान बनती रही। अथवा कारिशी की नरह वह प्राचीन नगरी के आप्राय-पान बनती रही। कभी-कभी जैसे दो बाम्यानों, दो काखुलों और तीन तच्चशिलाओं की तरह वह एक ही घाटी में बनती रही। कभी-कभी प्राचीन नगरी के अवनत होने पर नथे नगर पहीस में सब हो जाते थे, जैसे, प्राचीन बनल की। जगह मजार शरीफ, कापिशी की जगह काखुल, पुष्करावती की जगह काखुल, उराड की जगह अधव आप्रेर तचिशिला की जगह रावलिएखी।

श्रार हम भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगों में हिन्दू कुश के उत्तरी श्रीर दिन्खनी रास्तों की जांच-पहताल करें तो हमें पना चलता है कि सब युगों में रास्ते एक समान ही नहीं चलते थे। पहाड़ी प्रदेश में रास्तों में कम हर-फेर हुआ है; पर मैदान में ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए बलख, बाम्यान, कापिशी, पुष्करावती श्रीर उद्भांड होकर तच्चिशला का रास्ता सिकन्दर श्रीर उसके उत्तराधिकारिनों तथा श्रनेक बर्बर जातियों द्वारा व्यवहार में लाया जाता था। वही रास्ता श्रीधिक काल में मजार शरीफ श्रथवा खानाबाद, बाम्यान या सालंग, काबुल, पेशावर तथा श्रटक होकर रावलपिराडी पहुंचता है। मध्यकालीन रास्ता इन दोनों के बीच में मिल-जुलकर बत्तता था। पुरुपपुर की मधापना के बाद ही प्राचीन महापथ का रुख बदला श्रीर घीर-धीर पुष्करावती के मार्ग पर श्रानाजाना कम हो गया। श्राठवीं सदी में कापिशी के पतन श्रीर काबुल के उत्थान से भी प्राचीन राजमार्ग र काफी श्रसर पड़ा। नवीं सदी में जब काबुल श्रीर खेंबर का सीय सम्बन्न है। गया तथ ती पुष्करावती का प्राचीन राजमार्ग बिलकुल ही ढीला पड़ गया।

इत प्राचीन महापथ का सम्बन्ध तिन्य की तरफ बहनेवाली निदयों से भी है। टाल्मी के अनुसार, क्रनार का पानी चित्राल की ऊँ चाइयों से खाता था और इसीतिए जलालाबाद के नीचे मात्र चलना मुश्किल था। अब प्रश्न यह उठता है कि टाल्मी किसी स्थानीय अनुश्रुति के आधार पर ऐसी बात कहता है क्या; क्योंकि खाज दिन भी पेशावरियों का विश्वास है कि स्वात नदी बड़ी है और काबुल नदी केवल उसकी सहायकमात्र है; उन दोनों के सम्मिलत स्नोत का नाम लराइई है, जिसका पंज कीत से मित्रने के बाद स्वात नाम पड़ता है। स्थानीय अनुश्रुति में तथ्य हो या न हो, काबुल के राजधानी बनते ही उसके राजनीतिक महत्त्व से काबुल नदी बड़ी मानी जानी लगी। प्राचीन कुभा याती काबुल नदी कहाँ से निक्तती थी और कहाँ बहती थी, इसका ऐतिहासिक विवरण हमें प्राप्त नहीं होता; लेकिन यह खास बात है कि वह नदी प्राचीन मार्ग का अनुसरण करती

थी और काबुत नदी के लिए उसकी विचार-संगित की बोधक थी। अगर यह बात ठीक है तो कुमा नदी का नाम जलालाबाद के नीचे ही सार्थ क न होकर उस खोत के लिए भी सार्थ के हैं जो प्राचीन राजधानियों के राजपथ को बेरकर चलता था। यह भी खास बात है कि कापिशी, लम्पक, नगरहार और पुष्करावती पश्चिम से पूर्व जानेवाली काबुल नदी पर पबते थे। दाहिने किनारे पर काबुल और लोगर का मिला-जुला पानी केवल एक सोते-सा लगता है; लेकिन कापिशी के ऊपर पंजशीर की महत्ता घट जाती है और गोरबंद काबुल नदी के ऊपरों भाग का प्रतिनिधित्व करने लगती है। इस तरह बद्द कर गोरबंद पेशावर की ऊँचाइयों पर बहती हुई एक बढ़ी नदी होकर सिन्ध से मिल जाती है।

बलख से लेकर तचाशिला तक चलनेवाले महापय के बारे में हमें बौद्ध श्रीर संस्कृत-साहित्य में बहुत कम विवरण मिलता है। लेकिन भाग्यवश महाभारत में उस प्रदेश के रहनेवाले लोगों के नाम आये हैं जिनमें पता लगता है कि भारतीयों को उस महात्य का यथेष्ट ज्ञान था। अर्जुन के रिग्विजयकम मेर बाह्योक के पूर्व बदल्शाँ, वलाँ और पामीर की घाटियों से होकर काशगर के रास्ते की श्रीर संकेत है। बर्ख्शों के द्वयन्तों का भारतीयों को पना था 3 । उन्हमान ( म॰ भा॰ २।४=।१३ ) शायर कुन्दुज की घाटी में रहनेवाले थे। इसी रास्ते से शायर लोग कंबीज भी जाते थे. जिसकी राजधानी द्वारका का पता आज दिन भी दरवाज से चनता है। महाभारत की शक, तुलार और कंकों का भी पता था जो उस प्रदेश में रहते थे जिसमें वंच नहीं की पार करके सुग्य और शकदीप होते हुए महाजनपथ यूरेशिया के मैदान के महामार्ग से मिल जाता था (म॰ मा॰ २।४७।२५)। बनाव से भारत के रास्ते पर कापीसिक का बीच कपिश से होता है ( म॰ भा॰ २।४ अ।७ )। मध्य एशिया के रास्ते पर शायद काराकोरम को मेठ श्रीर कुएनलुन को मंदर कहा गया है तथा खोतन नदी को शीतोदा ( म॰ मा॰ २-४८-२ )। इस प्रदेश के फिरंदर लोगों को ज्योह, पशुप और लस कहा गया है जिनसे आज दिन किरगिजों का बीध होता है। काशगर के आगे मध्य एशिया के महायथ पर चीनों, हुगों और शकों का उल्लेख है ( म॰ मा॰ २।४७।१६ )। इसी मार्ग पर शायद उत्तर कृत् भी पड़ता था: जिसका श्रापन्नेश रूप कोरैन, जिसकी पहचान चीनी इतिहास के लुलान से की जाती हैं, । ,शक भाषा का शब्द है।

भारतीयों की इस रास्ते का भी पता था जो हरात से होकर बत्वस्तान और सिन्ध जाता था। बत्विस्तान में लोग खेती के लिए बरसात पर आधित रहते और बस्तियाँ अधिकतर समुद्र के किनारे होती थीं। हेरात के रहनेवाले लोग शायद हारहूर थे। परिसिन्धुप्रदेश में रहनेवाले वैरामकों (म॰ भा॰ २।४=।३२) को जो बत्वस्तान में रहते थे और जिनका पता हमें यूनानी भौगोलिकों के रम्बकीया से मिलता है तथा पारद, वंग और कितव रहते थे (म॰ भा॰ २।४०।१०)। बत्विस्तान का यह रास्ता कनात और म्ला होकर सिन्ध में आता था। मूला के रहनेवालों को महाभारत में भौतेय कहा गया है और उनके उत्तर में शिवि रहते थे (म॰ भा॰ २।४=।१४)।

१. कूशे, बही, ३, ४२

रे. महाभारत २।२४।११---२७

३. मोतीचन्द्र, वही, ए॰ १८—१६

#### उत्तर-भारत की पथ-पद्धति

उत्तर-भारत के मैदानों में पेशावर से ही महाजनपथ पूरव की आर जरा-सा दिल्लामिसुख होकर चतना है। भिन्धु के मैदान के रास्ते पंजाव की निद्यों के साथ-साथ दिल्ला की और जरा-सा परिचमाभिसु व होकर चतते हैं। इतिहास इस बात का साल्ली है कि तल्लाशिला होकर महाजनपथ काशी और मिथिला तक चतना था। जातकों से पता चलता है कि बनारस से तल्लाशिला का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और उसमें डाकुओं और पशुआों का भय बराबर बना रहता था। तल्लिशा उस युग में भारतीय और विदेशां व्यापारियों का मिलन-केन्द्र था। बीद - साहित्य से इस बात का पता चलता है कि बनारस, श्रावस्ती और सोरेग्य (सोरों) के व्यापारी तल्लिशाना में व्यापार के निए आते थे।

पेशावर से गंगा के मैं रान की दो रास्ते आने हैं। पेशावर से सहारनपुर होकर लखनऊ तक की रंनवे लाइन उत्तरी रास्ते की दोतक है और इस रास्ते से दिमानय का बिटिगिरि कभी ज्यादा दूर नहीं पड़ता। यह र स्ता लाहोर की छूने के लिए वजीराबाद से बिल्ए जरा मुकता है, लेकिन वहाँ में जनन्यर पहुँ चले-पहुँ चले किर वह अपनी सिधार्ट ठीक कर खेता है। इस पथ के समानान्तर दिल्ली राम्या चलता है जो लाहौर से रायविंड, किरोजपुर और भिट्रेगड़ा होकर दिल्ली पहुँ चला है। दिल्ली में यह रास्ता यमुना पार करके दोश्राब में मुसता है और गंगा के दिल्ली पहुँ चला है। दिल्ली में वह रास्ता यमुना पार करके दोश्राब में मुसता है और गंगा के दिल्ली पहुँ चला है। क्लाहाबाद पहुँ च जाता है; जहाँ वह पुनः यमुना की पार करके गंगा के दिल्ला से होकर आगे बढ़ता है। नखनऊ से उत्तरी रास्ता गंगा के उत्तर-उत्तर चलकर निरहुत पहुँ चला है और यहाँ से किटहार और पार्वतीपुर होकर आसाम पहुँ च जाता है। दिल्ली रास्ता इनाहाबाद से बनारन पहुँ चना है और गंगा के दाहिने किनारे से भागलपुर होकर कलकत्ता पहुँ च जाता है अथवा पटना होकर कलकत्ता चला जाता है।

इन दोनों रास्तों की बहुत-सी शाबाएँ है जो इन दोनों की मिलानी हैं। अधोध्या होकर बनारस और ल वनऊ की ब्राब-लाइन सनरीं और दिकि बनी रास्तों की मिलाने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि बनारस के आगे गंगा काफी चौड़ा हो जाती है और केवल अगिनबोट ही उत्तरी और दिक्तिनी मार्गी की मिलाने में समर्थ हा सकते हैं। पूर्ती की कमी की वजह से तिरहुत, उत्तरी बंगाल और आसाम के रास्तों का फेवल स्थानिक गहरव है। इनकी गएना भारत के प्रसिद्ध राजमार्गी में नहीं की जा सकती।

बनारस के नीचे गंगा तथा ब्राप्त्य का काकी व्यापारिक महत्त्व है। बनालन्द्रों से, जहाँ गंगा प्रक्षपुत्र का मंगम हो । है, स्टीमर वरावर त्यासाम में डिवरूगढ़ तक चलते हैं और बाढ़ में तो वे सिर्या तक पहुँ च जाते हैं। देश के दिभाजन ने त्यासाम त्यार बंगाल के बीच श्यायात-निर्यात के प्रकृतिक साधनों में बड़ी गड़बड़ी टान दां है। उत्तर-बिहार से होकर नई रेलवे लाइन भारत से बिना पाकिस्तान गये हुए त्यास म को जोड़नी है, फिर भी त्यासाम का प्राकृतिक मार्ग पूर्वी पाकिस्तान होकर ही पड़ता है।

पेशावर-पार्वतीपुर के उत्तरी महापथ से बहुत-से उपपथ हिमालय को जाते हैं। ये उपपथ मानाकर इरें के नीचे नौशरा-इर्गई, सियानकोश-जम्म्, अमृतसर-पठानकोश, श्रंबाला-शिमला, लस्कर-देहरादुन, बरैली-काठगोदाम, हाजीपुर-रक्योंन, किटहार-जोगवानी तथा गीनलदह-जयन्तिया

१. डिक्शनरी ऑफ पांकि प्रापर नेक्स, १, ६८२

की ब्रांच-लाइनों द्वारा श्रांकित हैं। उसी नरह महापथ के दक्किती भाग से बहुत-से रास्ते भूटकर विन्ध्य पार करके दिक्किन की श्रोर जाते हैं। ये रास्ते उपपथ न होकर महापथ हैं। इनका वर्णान बाद में किया जायगा।

जैसा हम ऊपर कह श्राये हैं, पंजाब से सिन्य के रास्ते निर्यों के साथ-साथ चलते हैं। भिटिंडा से एक रास्ता फूटकर सतलज के साथ-साथ जाता है; उसी तरह श्राटक से एक दूसरा रास्ता फूटकर सिन्धु के साथ-साथ चलता है। इन दोनों रास्तों के बीच में पाँच रास्ते हैं जो पंजाब की पाँचों निर्यों की तरह एक बिन्दु पर मिलते हैं। सिन्धु-पथ नदी के दोनों किनारों पर चलते हैं श्रीर रोहरी श्रीर कोटरी पर पुलों द्वारा सम्बद्ध हैं।

सिन्ध की उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियों पर कच्छी गंदाव के मैदान का खींचा है, जहाँ प्राचीन समय में शिवि रहते थे। इसी मैदान से होकर सक्कर से बज़ूचिस्तान के दरीं की रेल गई है।

प्राचीनकाल में सिन्य अौर पजाब की निदयों में नावों से यातायात था। दारा प्रथम ने श्रपने राज्य के श्रारम्भ में निचले सिन्ध से होकर श्ररवसागर में पहुँचने का मन्सूना बाँधा था: लेकिन ऐसा करने से पहले उसने उस प्रदेश की छानबीन की आज्ञा दी थी। अन्वेषक-दत्त के नेता स्काइला क्ष बनाये गये और उनका बेड़ा करय पपुर ( यूनानी करपपाइरोस ) पर, जिसकी पहचान मुल्तान से की जाती है , उतरा । यहीं से ईरानियों का दूसरा धावा शुरू हुआ। मुल्तान के कुछ नीचे, चिनाब के बाएँ किनारे पर, ५१६ ई० पू० में दारा का बेडा पहुँचा श्रीर ढाई वर्ष बाद जब यह बेहा मिख में श्रपने राजा के पास श्राया तब उसने नील नदी श्रीर लालसागर के बीच नहर खोल दी थी। श्री पूरों के अनुसार यह यात्रा ईरान की खाड़ी और श्चरवसागर के बीच के समुदी रास्ते को मिलाने के लिए श्चावश्यक थी। दारा के श्वधिकार में लालसागर श्रौर निचले सिन्ध के बन्दरगाहों के श्राते ही हिन्दमहासागर सुरिचत हो गया श्रौर मिख के बन्दरों से ईरानी जहाज कुशततापूर्व के सिन्ध के सन्दरगाहों तक आने लगे। पर सिन्ध पर ईरानियों और यूनानियों का अधिकार थोड़ ही समय तक रहा। जब छिकन्दर के अनुयायी सिन्ध के निचले भाग में पहाँचे तो उन्हें वहाँ के ब्राह्म सु-जनपदीं का कठोर सामना करना पड़ा। कयास किया जा सकता है कि ईरानियों को भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ा होगा। सिकन्दर की फीज के आगे बढ़ जाने पर पुनः ब्राह्मण-जनपर प्रबल हो उठे। भिकरूर का नौकाध्यन्त मकदूनी नियर्श्वस इस बात को स्वीकार करता है कि सिन्ध के रहनेवालों के प्रबल विरोध के कारण ही उस सिन्य जल्दी ही छोड़ देना पड़ा। भारत पर श्रपने धावों के बार महमूद गजनी लीटने के लिए यही रास्ता पकड़ता था। सीमनाथ की लुट के बाद, गजनी लौटते समय, पंजाब की घाटियों के जाटों ने उस खूब तंग किया। उन्हें सबक देने के लिए महसूद दूसरे साल लौटा श्रीर मुल्तान में १४०० नावों का एक बेड़ा तैयार किया : लेकिन बागी जाटों ने उसके जवाब के लिए ४००० नावों का बेड़ा तैयार किया। ये आधुनिक काल में पंजाब की निर्देश पर यातायात कम हो गया है: केवल सिन्धु पर ही सामान ढोने के लिए कुछ नावें चलती हैं।

यहाँ पर हम सिन्धु-गंगा के उत्तरी श्रौर दिखणी मार्गी की तुलना कर देना चाहते हैं। उत्तरी रास्ता पंजाब के उपजाऊ मैदान से होकर गुजरता है। इसके विपरीत, दक्किनी रास्ता

१. पूत्रो, वही, पृ० ३४

२. केंब्रिज हिस्ट्री, ३, ए० २६

पूखे के प्रदेश से होकर गुजरता है। भिवष्य में जब मंग और डेराइस्माइलखाँ होकर गणनी धौर गोमल वा तरफ रेल निकल जायगी तब इसका महत्त्व बढ़ जायगा। पर दिल्ली हे लेकर बनारस तक दोनों ही मागों की श्राहमियत उपजाऊ मैदान में जाने से एक-सी है। फिर भी, उत्तरी रास्ता हिमालय बदेश का न्यापार सँभालता है श्रीर दिखणी रास्ता विन्ध्य-प्रदेश का। बनारस के बाद, दिखणी रास्ते का उत्तरी रास्ते के विनस्वत प्रभाव बद जाता है; क्योंकि उत्तरी रास्ता तो श्रामाम की श्रोर दख करता है; पर दिखली रास्ता कलकता से समुद्र की बोर जाना है। चीन में कम्युनिस्ट राज तथा तिन्वत श्रीर उत्तरी बर्मा पर उनके प्रभाव से उत्तरी रास्ते का महत्त्व किसी समय बद सकता है।

पेशावर से बंगान के रास्ते पर निश्चों के सिवा सामरिक महत्व के तीन स्थल हैं; यथा, भटक श्रीर भेलाम के बीच में नमक की पहाड़ियाँ, कुरु के का मैदान तथा बंगान श्रीर बिहार के बीच राजमहत्त की पहाड़ियाँ। मैदान में निश्चों विशेषकर बरसात में, यात-निर्यात में श्रह्यन पैदा करती हैं श्रीर, इसीलिए, प्राचीन जनपथ हिमालय के पास-पास से चलता था, जिससे नदी उतरने का सुभीता रहे। प्राचीन समय में ये घाट बढ़ते हुए शत्रुदलों को रोकने के लिए बढ़ काम के थे।

बाटक श्रीर मेलम कं बीच का प्रदेश बड़े सामरिक महत्त्व का है; क्योंकि नमक की पहािक्यों उपजाऊ छिन्ध-सागर-होत्राव के उत्तरी भाग की नीचे स सूब-सांब प्रदेश से अलग करती हैं। इसके ठीक उत्तर हजार को रास्ता जाता है, तथा भेलम के साथ चलता हुआ रास्ता करमीर की।

खास पंजाब सतलज के पूर्वी किनारे पर समाप्त हो जाता है और वहीं फिरोजपुर और मिंटडा को छावनियाँ दिल्ली जानेवाले रास्ते की रत्ता करती हैं। कुरुखेन का मैदान सिन्ध और गंगा की नही-'.द्धितयों के जलविभाजक का काम करता है। इतिहास इस बात का साली है कि कुरुखेन का मैदान बड़े सामरिक महत्त्व का है। इसके उत्तर में हिमानय पड़ता है और दिल्लिए में मारवाड़ का रेगिस्तान। इन दोनों के बीच में एक तंग मैदान सतलज और यमुना के खादर जोड़ता है। पंजाब और दिल्ला के बीच का यही शाकृतिक रास्ता है। श्रापर पंजाब से बढ़ती हुई शानुसेना सतलज तक पहुँच जाथ तो मौगोलिक श्रावस्था के कारण उसे कुरुखेन के मैदान में बाना होगा। कौरवीं और पाण्डवों का महायुद्ध यहीं हुआ था तथा पृथ्वीराज और महस्मद गोरो के बीच भारत के भाग्य का फेन्सा करनेवाली तरावडी की लड़ाई भी यहीं सादी गई थी। पानीपत में बाबर द्वारा इश्लाहों के हराये जाने पर यहीं पुनः एक बार भारत के भाग्य का निवटारा हुआ। १० वीं सही में श्राहम श्राह श्रावदाली ने यहीं मराठों को हराकर उनकी रीढ़ तोड़ दी। देश-विभाजन के बार पश्चिमी पाना के सागती हुए शर्गार्थियों ने भी इसी मैदान में इकट होकर अपनी जान और इक्ता की रहा की रहा की।

गंगा के मैं तन के घाट भी उतना ही महत्त्व रखते हैं; जितना पंजाब की निद्यों के बाट। दिल्ली, आगरा, कजीज, अगाया, प्रयाग, बनारस, पटना और भागलपुर निद्यों के किनारे कसे हैं और उन निद्यों के पार उतरने के रास्तों की रक्षा करते हैं। गंगा और यसना के संगम पर प्रयाग तथा गंगा और छोन के संगम पर पटना सामरिक महत्त्व के नगर हैं, पर साथ-ही-साथ यह जान लेना चाहिए कि यसना और उसकी सहायक निद्यों पर प्रयाग तक लगनेवाले घाट तथा गंगा के दिखिणी सिरे पर लगनेवाते घाट भीतर के लगनेवाले घाटों की अपेदा विशेष महत्त्व के

हैं। श्रागरा, घीलपुर, कालपी, प्रयाग श्रीर चुनार इसी श्रेणी में आते हैं। मातवा श्रीर राजस्थाने का मार्ग यमुना को श्रागरा पर पार करता है तथा बुन्देसलएड श्रीर मालवा का रास्ता उसी नदी को कालपी पर। प्राचीनकाल में प्रयाग के कुछ ही ऊपर कौशाम्बी बसा था जहाँ भड़ीच से एक रास्ता श्राता था। कौशाम्बी के नीचे गंगा श्रीर यमुना पर खूब नार्वे चलती थीं। इसका स्थाम श्रव प्रयाग ने ले लिया है।

उत्तरप्रदेश और बंगाल से आनेवाली सेनाओं के भिलने का प्राकृतिक स्थान बिहार में बन्धर है; क्योंिक इसके बाद गंगा इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि वह केवल अगिनबोटों से हां पार की जा सकती है। उदाई भद्द द्वारा पाटिल पुत्र की नींव डालना भी इसी मतलब से था कि गंगा के बाद की लिच्छ वियों के बढ़ते हुए प्रभाव से रचा की जा सके। पटना के आगे दिख्य बिहार की पहाड़ियाँ गंगा के साथ-साथ बंगाल तक बढ़ जाती हैं और इसीलिए बिहार से बंगाल का रास्ता एक सँकरी गली से हो कर निकलता है।

हमने ऊपर उत्तर भारत की पथ-पद्धति का सरसरी दृष्टि से एक नक्शा खींचा है और यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है कि ये रास्ते किन भौगोत्ति रूपरिस्थितियों के अधीन होकर चलते हैं, पर यहाँ हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जिन रास्तों का हमने ऊपर वर्षान किया है उनके विकास में हजारों वर्ष लग गये होंगे। हमें पता चलता है कि ईसा-पूर्व पाँच श्री सदी या उसके कुछ पहले भी उत्तरी और दिन्तगी महाजनपथ विकसित हो उठे थे। इस बात की भी सम्भावना है कि इन्हीं रास्तों से होकर उत्तर-पश्चिम से आर्य भारत में भूस्यापना के लिए आगे बढ़े। हम ऊपर बाह्वीक-पुष्करावती, काबुल-पेशावर तथा पेशावर-पुष्करावती-तचिशिला के रास्तों के दकड़ों की छानबीन कर चुके हैं। श्रीर यह भी बता चुके हैं कि महाभारत ने कहाँ तक उन सहकों के नाम छोड़ हैं। बौद्धपालि-साहित्य में बलख से तचिशिला होकर मथरा तक के राजमार्ग का बहुत कम विवर ग्रहें। भाग्यवश, रामायण तथा भ्लस्वीस्तिवादियों के 'बिनय' में तक्तशिला से लेकर मथुरा तक चलनवाले रास्ते का श्रच्छा विवरण है। मलसर्वास्तिवादियों के विनय से पता चलता है कि जीवक कुमारभृत्य तच्चशिला स भद्द कर, उदुम्बर श्रीर रोहीतक होते हुए मथुरा पहुँचा। श्रीत्रिजलुस्की न भद्द कर की पहचान साकल यानी, सियालकोड से की है। उदुम्बर पठानकोट का इलाका था खीर रोहीतक आजकल का रोहतक है। चीनी बात्री चेमारू ने इसी रास्ते पर अग्रीतक का नाम भी दिया है जिसकी पहचान रोहतक जिले में श्रगरोहा से की जा सकती है। 2

ऐसा मानुम पड़ता है कि इस सड़क पर श्रीवुम्बरों का काफी प्रभाव था जो कि उनकी भीगोलिक स्थिति की वजह से कहा जा सकता है। पठानकोट के रहनेवाले उदुम्बर मगद्य श्रीर कश्मीर के बीच के व्यापार में हिस्सा बैंटाते थे। काँगड़ा के व्यापार में भी उनका हिस्सा होता था; क्योंकि श्राज दिन मी चम्बा, नूरपुर श्रीर काँगड़ा की सड़के यहाँ भिलती हैं। वेश के बैंटवारे के बाद पठानकोट श्रीर जम्मू के बीच की नई सड़क भारत और कश्मीर की घाटी के जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। प्राचीन समय में इस प्रदेश में बहुत श्रन्त उनी कपड़ा भी बनता था जिसे कोड़ बर कहते थे।

१. शिक्षशिष्ट देसू, १, १, १-६६—६५

२. जुर्नाख जाशिवतीक, १६२६, पु॰ ३-७

साकल बानी आधुनिक सियालकोट, प्राचीन समय में महीं की राजधानी था । इस नगर को मिलिन्द-प्रश्न में पुरमेदन कहा गया है। पुरमेदन में बाहर से थोक माल की मुहरबन्द गठरियाँ उतरती थीं श्रीर वहाँ गठरियाँ नोबकर उनका माल फुटकरियों के हाथ बेच दिया जाता था।

पठानको इन्हें निक्त निक्त पह ते थे (म॰ भा॰ २।२६।५-६)। महाभारत के अनुसार बहुधान्यक (लुवियाना), शैरीषक (शिरसा) और रोहीतक पहते थे (म॰ भा॰ २।२६।५-६)। महाभारत को रोहतक के दिस्रिण पहने-बाले रेगिस्तानी इलाकों का भी पता था। रोहतक से होकर प्राचीन महापथ मधुरा चला जाता था जो प्राचीन भारतवर्ष में एक बहुन बड़ा व्यापारी नगर था।

जैसा हम उत्तर कह त्राय हैं, रामायण में (२१०४१११९-१५) भी पश्चिम पंजाब से लेकर अयोध्या तक के प्राचीन महापथ का उल्लेख है। केकय से भरत को त्र्ययोध्या लाने के लिए दून अयोध्या के बाद गंगा पार करके हिस्तनापुर (हसनापुर, मेरठ जिला) पहुँचे। उसके बाद वे कुरुकेत्र आयो। वहाँ वाहणी तीर्थ देखकर उन्होंने सरस्वती नदी पार की। उसके बाद उत्तर की श्रीर जलते हुए उन्होंने शरदंडा (श्राधुनिक सरहिंद नहीं) पार की। आगे बढ़कर वे भूलिंगों के प्रदेश में पहुँचे और शिवालिक के पाद की पहाड़ियों पर उन्होंने मतलज आंर व्यास की पार किया। इस तरह जलते हुए वे अजकूता नदी (आधुनिक आजी) पर बसे हुए सकत नगर में आये और वहाँ से नविराला के रास्ते से केक्य की राजधानी गिरिवज, जिसकी पहचान जलालपुर के पास गिर्यक से की जाती है, पहुँचे।

मधुरा से लेकर राजगृह तक महाजनपथ का अच्छा वर्णन बौद्ध-साहित्य में मिलता है।
मधुरा से यह रास्ता बेरंजा, सोरेज्य, संकिस्स, कराग्युक्ज होते हुए प्यागितिथ्थ पहुँचता था जहाँ वह
गंगा पार करके बनारस पहुँचना था । इसी रास्ते पर वरणा (बारन-बुक्त-रशहर) और आलवी
(भरवल) भी पहते थे। बेरंजा की ठीक-ठीक पहचान नहीं हुई है, लेकिन यह जगह शायर धोलपुर
जिले में बारी के पास कहीं रही होगी जहाँ से अनवीहनी के समय में महाजनपथ का एक खगड
शुरू होता था। अंगुक्तरिनकाय में कहा गया है कि बुद्ध ने बेरंजा के पास सइक पर भी है को
उपदेश दिया । शंगुक्तरिनकाय में कहा गया है कि बुद्ध ने बेरंजा के पास सइक पर भी है को
उपदेश दिया । शेरिय्य की पहचान एश जिले के प्रसिद्ध तीर्थ सोरों से की जानी है। इस नगर
का तचिरीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । संकित्स की पहचान फर्ण्डाबाद जिले के
संकीश गाँव से की जानी है। बौद्ध-साहित्य के अनुदार श्रावस्ती से यह तीस योजन पर पहता
था। रेवत थैरा, सोरेय्य (सोरों) से सहजाति के रास्ते पर (भीश, इलाहाबाद) संकित्स, करण्णकुज,
उदुम्बर और अग्गलपुर होकर गुजरे। आलवक, श्रावस्ती से तीस योजन और राजगृह के रास्ते
पर, बनारस से दस योजन पर था । कहा जाता है कि एक समय बुद्ध श्रावस्ती से कीशिरि
(केराकत, जीनपुर जिला, उत्तरप्रदेश) पहुँचे। वहाँ से आलवी होते हुए अन्त में राजगृह आ
पहुँचे । कीशाम्बी सार्थी का प्रधान अश्र था और यहाँ से कोशल और मगध को बराबर रास्ते

<sup>1.</sup> मोतीचन्व, वही, ४, ए० ६४-६६

२. बिनय, ३, २

डिक्शनरी क्रॉफ पास्ती प्रापर नेस्त, देखो बेरंजा

४. धस्मपर बहुकथा १, १२३

र. वही, ३, २२४

९. बिनय, २, १७०-७∤

चला करते थे। नदी के रास्ते बनारस की दूरी यहाँ से तीस योजन थी। माहिष्मती होकर दिल्लापथवाला रास्ता कौशाम्बी होकर गुजरता था। र

पूर्व-पश्चिम महाजनपथ पर, जिसे पालि-साहित्य में पुञ्चन्ता-अपरन्त कहा गया है, बनारस एक प्रधान व्यापारिक नगर था (जा॰ ४, ४०४, गा॰ २४४)। इसका सम्बन्ध गम्धार और तच्हिला से था (धम्मपद, अट्ठक्था, १, १२३)। तथा सोत्रीरवाले रास्ते से यहाँ घोड़े और खच्चर आते थे। उज्जैन के सार्थ बहुधा बनारस आते थे। वनारस का चेदि (बुन्देलखएड) और उज्जैन के साथ, कींशाम्बी के रास्ते, व्यापारिक सम्बन्ध था। अयहाँ से एक रास्ता राजगृह को जाता था अऔर इसरा आवस्ती को। आवस्तीवाला रास्ता कीटगिरि होकर जाता था। वर्रजा से बनारस को दो रास्ते थे। सेरिय्यवाला रास्ता पेचीदा था, लेकिन दूसरा रास्ता गंगा को प्रयाग में पार करके, सीधा बनारस पहुँच जाता था। बनारस से महाजनपथ, उक्कचेल (सेनपुर, बिहार) पहुँचता था और वहाँ से वैशाली (बसाइ — जिला मुजफ्करपुर, बिहार), जहाँ धावस्ती से राजगृह के रास्ते के साथ वह मिल जाता था। बनारस और उठवेल (गया) के बीच भी एक सीधा रास्ता था। बनारस का अधिक व्यापार गंगा से होता था। बनारस से नायें प्रयाग जाती थीं और वहाँ से यमुना के रास्ते इन्द्रप्रस्थ पहुँचती थीं।

उत्तरापथ से दूसरा रास्ता कोसल की राजधानी आवस्ती को आता था। यह रास्ता, जैंसा कि हम पहले देख चुके हैं, स्हारनपुर से लखनऊ होकर बनारस को रेल का रास्ता पक बता था। लखनऊ से यह रास्ता गोंडे की श्रोर चला जाता था। इस रास्ते पर कुरुजांगल, हस्तिनापुर श्रीर श्रावस्ती पहले थे।

श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता वैशाली होकर जाता था। पर्याणवग्ग में श्रावस्ती श्रीर राजगृह के बीच निग्नलिखित पड़ाव दिये हैं—यथा सेतन्या, किपलवस्तु, कुशीनारा, पावा श्रीर मोगनगर। उपर्युक्त पड़ावों में सेतन्या, जो जैन-साहित्य में केयड्श्रड्ढ की राजधानी कही गई है " , सहेठ-महेठ, यानी श्रावस्ती के ऊपर पड़ती थी। ताप्ती नदी पर नेपालगंज स्टेशन से कुछ दर नेपाल में बालापुर के पास श्री वी । सिथ को एक प्राचीन नगरी के भग्नावशेष मिले थे (जे श्रार ए एस , १८६८, १८० १२० से ) जिन्हें उन्होंने श्रावस्ती का भग्नावशेष मान लिया, पर श्रावस्ती तो सहेठ-महेठ है। बहुत सम्भव है कि बालापुर के भग्नावशेष सेतन्या के हों।

१ विनय, १, २७७

रे. सुत्तनिपात, १०१०-१०१३

दे. जा०, १, १२४, १८८, १८१; २, दे१, द८७

४. दिव्यावदान, ५० २३

र. जा०, १, ११३-५४

६. विनय, १, २१२

७. विनय, १, २३०

E. जा० ६, ४४७

डिक्शनरी ऑफ पाबि प्राप्रनेम्स २, ११४६

जैन, जाइफ इन एँशेंट इंडिया एजड डिपिक्टेड इन जैन केनन्स, ए० २४४, मंतर्द, १६४०

पावा की पहचान गोरखपुर जिले की पड़रीना तहसीत के पपउर गाँव से की जाती है। वैशालों में श्रावस्तीवाला उत्तरी रास्ता और बनारसवाला दिक्वनी रास्ता मिल जाते थे। प्रधान रास्ता तो चंपा (भागलपुर) की चता जाता था। पर एक दूसरा रास्ता दिखण की ओर राजगृह की तरफ सुड़ जाता था। श्रावस्ती से साकेत होकर कौशाम्बी को भी एक रास्ता था। विशुद्धि मग्ग (१० २६०) के अनुसार श्रावस्ती से साकेत सात योजन पर स्थित था और घोड़ों की डाक से यह रास्ता एक दिन में पार किया जा सकता था। इस रास्ते पर डाकू लगते थे और राज्य की ओर से यात्रियों के लिए रचकों का प्रबन्ध था।

श्रावस्ती (सहेठ-महेठ, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश) प्राचीन काल में एक मशहूर व्यापारिक नगरी थी और यहां के प्रसिद्ध सेठ अनाथ पिरिडक बुद्ध के अनन्य सेवक थे। उपनगर में बहुत-से निषाद रहते थे जो शायद नाव चलाने का काम करते थे। व नगर के उत्तरी द्वार से एक रास्ता पूर्वी मिह्या (मुंगेर के पास) जाता था। यह सड़क नगर के बाहर अचिरावती को नावों के पुल से पार करके आगे बढ़ नी था। शावस्ती के दिन्छनी फाटक के बाहर खुले मैदान में फीज पड़ाव डालती थी। नगर के चारो फाटकों पर चुंगीघर थे।

पाति-पाहित्य में भिन्न-भिन्न नगरों से श्रावस्ती की दूरी दी हुई है जिससे उसका व्यापारिक महत्त्व प्रकट होता है। श्रावस्ती से तत्त्वशिला १६२ योजन पर थी, संकिस्स (संकीसा) ३० योजन, साकेत (श्रयोध्या) ६ योजन, राजगृह ६० योजन, मच्छिकादराड ३० योजन, सुप्पारक (सोपारा) १२० योजन, श्रमगातव ३० योजन, उपनगर १२० योजन, कररघर १२० योजन, श्रंगुलिमाल २० योजन श्रोर चन्द्रभागा नदी (चेनाव) १२० योजन, पर श्रावस्ती से इन स्थानों की ठीक-ठीक दूरी इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती; क्योंकि प्राचीन भारत में योजन की माप निर्धारित नहीं थी। श्रगर हम योजन की श्राठ श्रंग्रेजी मील के बराबर भी मान लें तब भी श्रावस्ती से उपर्युक्त स्थानों की नक्शे पर दी गई दूरियाँ ठीक नहीं बैठनीं।

श्रावस्ती से महाजनपथ वैशाली पहुँचकर पूरव चलता हुन्ना भिह्या (मुंगेर ) पहुँचता था श्रीर फिर प्रसिद्ध व्यापारिक नगर चम्पा। यहाँ से वह कजंगल (काँकजोल, राजमहल, बिहार) होते हुए बंगाल में घुउकर ताम्रनिति (तामलुक) पहुँच जाता था।

वैशाली से दिवण जानवाला महापथ की शावा पर श्रमेक पड़ाव थे जिनपर बुद्ध राजगृह से कुसीनारा की अपनी श्रीतम यात्रा में ठहरे थे। वे ते राजगृह से श्रमेकलिट्ठक श्रीर नालन्दा होते हुए पाटलिशाम में गंगा पार कर कीटिगाम श्रीर नादिका होते हुए वैशाली पहुँचे थे। यहाँ से धावस्ती का रास्ता पकड़कर मण्डगाम, हिल्थगाम, श्रम्यगाम, जम्बुगाम, भोगनगर तथा उत्तर पावा (पपउर, पडरौना तहसील, गोरखपुर) होते हुए वे मल्लों के शालकुंज में पहुँचे थे। गंगा के मेदान में उत्तर्रा श्रीर दिवणी रास्तों के उपर्युक्त वर्णन से हम प्राचीन काल में उनकी चाल का पता लगा सकते है। महाजनपथ तच्हिराला से साकल, पठानकोट होता हुआ रोहतक पहुँचता था। पानीपत के मैदान में उसकी दो शालाएँ हो जाती थीं। दिवणी शाला थूणा (थानेसर), इन्द्रप्रस्थ होकर मथुरा, सोरेब्य (सोरों), कंपिल, संकिस्स (संकीसा), करणाकुळ्ज

१. 'विक्शनरी''', २, १०८४

२. राहुक, पुरातत्त्वनिर्वधावस्त्री, पृष्ठ, ३३-३४, एखाहाबाद १६३६

३ डिक्शम्री "१,७३३

(कन्नीज) होते हुए आलगे (अरबल) पहुँचती थी। गंगा के दाहिने किनारे-किनारे चतता हुआ रास्ता नहीं को प्रयाग में पार करके बनारस पहुँचता था। प्रयाग के पास कौशाम्बी से एक रास्ता साकेत होकर श्रावस्ती चला जाता था; पर प्रयान पथ उत्तर-पूरब की ओर चलते हुए उक्कचेल (सीनपुर) पहुँचता था और नहाँ से वैसालो जहाँ वह उत्तरी रास्ते से मित जाता था। यह उत्तरी रास्ता अम्बाला होते हुए हस्तिनापुर पहुँचता था। उसके बाद रामगंगा पार करके वह साकेत पहुँचता था और उत्तर जाते हुए श्रावस्ती से होकर किनतबस्तु । वहाँ से दिन बन-पूर्वी हुल पक्ककर पावा और कुशीनारा होता हुआ रास्ता वैशाली पहुँचकर दिन्छनी रास्ते से भिल जाता था। किर यहाँ से दिन बन-पूर्वी हुल लेकर वह महिया, चम्पा, कर्जगल होता हुआ ताम्बितिप्ति पहुँचता था। वैशाली से दिन बन राजगृह का रास्ता पाटिलियाम, उत्वेत्त और गोरथिगिर (बराबर की पहाड़ी) होता हुआ राजगृह पहुँचता था। कुल्लेल महाभारत (म० भा० २१९=१२६-३०) में भी है। हुल्ला और भीम इसी रास्ते से जराखन्य के पास राजगृह पहुँचे थे। महाभारत के अनुसार यह रास्ता कुल्लेल से आरम्भ होकर कुरुजांगत होकर तथा सर्वन्न पार करके पूर्वकी एल (शायह किनतबस्तु)) होकर भिथला पहुँचता था। इसके बाद गंगा और सोन के संगम को पार करके वह गोरथिगिरे पहुँचता था। कहाँ से राजगृह सफ-साफ दिखलाई देता था।

चीनी यात्री भी उत्तर-भारत की पथ-पद्धित पर काफी प्रकाश डालते हैं। फाहियेन (करीब ४०० ई०) श्रीर सुंगयुन (करीब ४२९ ई०) उश्वीयान के रास्ते भारत में घुसे; पर युवानच्वाङ् ने बलख से तक्षशिला का सीधा रास्ता पकड़ा श्रीर लौटते समय वे कन्धार के रास्ते लौटे। तुर्फान श्रीर कापिशी के बीच का इलाका उस समय तुर्कों के श्रधीन था। युवानच्वाङ् बलख, कापिशी, नगरहार, पुरुषपुर, पुष्करावती श्रीर उदभागड़ होते हुए तक्षशिला पहुँचे।

चौदह बरस बाद जब युवानच्वाक भारत से चीन को लौटे तो वे उदमार में कुछ समय तक ठहरे। फिर वहाँ से लम्पक ( लगमान ) होते हुए खुर्रम की घाटो से होकर वर्णु ( बन्तू ) के दिल्लिण में पहुँचे। घर्णु या 'फतन' में उस युग में वजीरिस्तान के सिवाय गोमल श्रीर उसकी दो सहायक निदयाँ मनोव ( यव्यावती ) श्रीर कन्दर की घाटियाँ भी शामिल थाँ। वहाँ से २००० ली चलने के बाद उन्होंने एक पर्वतमाला ( तोबा-काकेर ) श्रीर एक बड़ी घाटी ( गजनी, तरनाक ) पर भारतीय सीमा पार की श्रीर कितात-ए-गिलर्जई के रास्ते वह त्साश्रो-किउन्स यानी जागुड़ ( बाद की जगुरी ) पहुँचे। जागुड़ के उत्तर का प्रदेश फो-लि-शि-तंग-ना श्रथवा वृजिस्थान था जिसका नाम श्राज भी उजरिस्तान श्रथवा गर्जिस्तान में बच गया है। १

युवानच्वा के यात्रा-विवरण से इस बात का पता नहीं चतता कि उन्होंने पश्चिम का कौन-सा रास्ता लिया और वह किपश के रास्ते से कहाँ मितता था। श्री फूरो का खयाल है कि उनका रास्ता अरंगदाब के उद्गम से दश्त-ए-नाबर और बोकन के दरें से होता हुआ लोगर अथवा उसकी सहायक नदी खावत की ऊँची घाटी पर पहुँचता था। यहाँ से किपश पहुँचने के लिए उन्होंने उत्तर-पूर्वी रुख लिया और उनका रास्ता हेरात-काबुत्त के रास्ते से हजारजात में जलरेज पर अथवा कन्धार-गजनी-काबुत्त के रास्ते से मैदान एर आ भिना। काबुत्त से वे पममान के बाहर पहुँचे

१. फूरो, वही, ए० २३१

२. फूरो, वही, ए० २३२

भीर फिर उत्तर का इड करके उन्होंने किपश की सीमा पर अनेक पर्वत, निदयाँ और करने पार किये। आधुनिक मौगोलिक ज्ञान के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने हिंद्कुश के दिन्छन पहुँ चने के लिए पगमान का पूर्वी पाद पार किया। इस रास्ते पर उन्हें यह किठन दर्रा मिला जिसकी पहचान फूशे खाबक से करते हैं। जो भी हो, युवानच्वाल इस रास्ते से अंदराब की घाटी में पहुँचे और वहाँ से उत्तर के इख में खोस्त होते हुए वे बदख्शों और वखाँ से पासीर पहुँचे।

भारत के भीतर यात्रा में युवानच्याक् ने गन्धार में पहुँच कर बहुत-से संघाराप्त श्रीर बद्धतीर्थ देखने के लिए अनेक रास्ते लिये। गन्धार से वे उद्दिशान (स्वान) की राजधानी मंग-की यात्री मंगनोर पहुँचे। इस प्रदेश की सैर करके उत्तर-पूर्व से वे दरेल में घुसे। यहाँ से कठिन पहाड़ी यात्रा में भूनों से सिन्ध पार करके वे बोतोर पहुँचे। इसके बाद वे पुनः उद्मागड लीट आये और वहाँ से नविशला पहुँचे। तस्तिराता के उर्मा (हजारा जिला) के रास्ते वे कश्मीर पहुँचे। वहाँ से वे एक कठिन रास्ते से पूँछ पहुँचे और पूँछ से राजोरी होते हुए वे कश्मीर के दिन्छन-पश्चिम में पहुँचे। कश्मीर जाने के लिए बाद में मुगलों का यही रास्ता था। राजोरी से दिन्यन-पूर्व में जाकर वे टक देश पहुँचे और दो दिनों की यात्रा के बाद ब्यास पार करके वे साकत्त पहुँचे। यहाँ से वे चीनभुक्ति या चीनपित, जहाँ कनिष्क ने चीन के कैदी रखे थे और जिसकी पहचान कमूर से २० मील उत्तर पत्ती से की जाती है, पहुँचे। यहाँ से तमसावन होने हुए वे उत्तर-पूरब में जातन्वर पहुँचे। यहाँ से कुतु की यात्रा करके वे पार्यात्र पहुँचे जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। यहाँ से वे कुरु की यात्रा करके वे पार्यात्र पहुँचे जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। यहाँ से वे कुरु की यात्रा करके वे पार्यात्र पहुँचे जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। यहाँ से वे कुरु की दोते हुए मधुरा आये।

तत्त्वशिला स्त्रीर मथुरा के बीच महापथ के उपयुक्त विवरण से यह साफ हो जाता है कि उ वीं सदी में भी महाजनपथ का रुख वही था जो बौद्धकाल में; गो कि उसपर पड़नेवाते बहुत-से नाम, शताब्दियों में राजनैतिक कारणों से, बदल गये थे।

युवानच्याक् की यात्रा का द्सरा मार्ग स्थानेश्वर (थानेसर) सं शुरू होता है। यहाँ से वह उत्तर-पूर्व में सु-लु किन होते हुए रोहिन्तलगढ़ में मिपुर पहुँचे। यहाँ के बाद गोविषाण (काशीपुर, सुमाऊँ) और उसके बाद दिश्लन-पूर्व में अहिच्छत्र पड़ा। इसके बाद दिश्लन-मूर्व में अहिच्छत्र पड़ा। इसके बाद दिश्लन-मूर्व में अहिच्छत्र पड़ा। इसके बाद दिश्लन में विल्ताण (अतरंजी लेड़ा, एश जिला, यू॰ पी॰) पड़ा और इसके बाद संकाश्य या संकीसः, इसके बाद, कान्यकृष्ण होते हुए वे अथिष्या पहुँचे के अभैर वहाँ से अथमुख और प्रयाग होते हुए वे विशोक पहुँचे।

चीनी यात्री के रास्ता हर-फेर् कर देने से उपयुक्ति यात्रा गड़बड़-सी लगती है। थानेसर से अहिच्छ्रत्र तक तो उन्होंने उत्तरी पथ पकड़ा, पर उसके बाद कज़ीज से दिक्खनी रास्ते से वे प्रयाग

१. वाटर्स, वही, ए० १, १२७

६. वही, २३६--४०

र. वही, १, रम्ह से

ण. वही, १, २६४

**२. वही, १, ३२**२

११ वरी, १६२-१६६

२. वही, २३६

४. वही १, २८३-८४

६ वही, ३, २३२ से

म. वही, १, ३१७

१०. वही, ३३०-३३१

११. वही, ३२४

### [ २१ ]

पहुँचे, पर विशोक से, जिसकी पहचान शायह ल बनक जिते से की जा सकती है वे फिर उत्तरी मार्ग पर होकर श्रावस्ती पहुँचे श्रीर वहाँ से किपलवस्तु जो ७ वीं सरी में पूरा उजाब हो चुका था। २ किपलवस्तु के पास लुम्बिनी होकर वे रामशाम पहुँचे और वहाँ के कुसीनारा। 3

कार दिख्ण मार्ग से, हम अपने यात्री की यात्रा प्रयाग तक, जहाँ से गंगा पार करके बनारस पहुँ चा जाता था, देव चुके हैं। कुशीनारा से बनारस पहुँ चकर हमारे यात्री ने बिहार की तरफ यात्रा की। वे बनारस से गंगा के साथ-साथ, चान-चु प्रदेश, जिसकी पहचान महाभारत के कुप्रार विषय ह से की जा सकती है और जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिलिया जिले पहते हैं, पहुँ चे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए वे वैशाली पहुँ चे। यहाँ नैपाल की यात्रा करके वापस आये और किर पाटलिपुत्र आये। इस पाटलिपुत्र से उन्होंने गया और राजगृह की यात्रा की।

शायद फिर वे राजगृह से वैशाली लौटे श्रौर महापथ पकड़कर चम्पा (भागलपुर, विहार) के होते हुए कर्जगत (कंक्जोन, राजमहल, बिहार) पहुँ वे श्रौर यहाँ से उत्तरी बंगाल में पुगड़वर्धन होते हुए ताम्रलिप्ति पहुँ चे।

उपर्युक्त विवरण से हमें पना चनता है कि सानवीं सदी में भी वे ही रास्ते चलते थे जो है**० पू० पाँचर्वी सदी में । ईसा की ग्यारहर्वी सदी में** भी भारत की पथ-पद्धति वही थी, गो कि इस युग में उसपर के बहुत-से प्राचीन नगर नष्ट हो गये थे और उनकी जगह नये नगर बस गये थे। ग्यारहवीं सदी की इस पथ-पद्धति में, अलबीरुनी के अनुसार, १ पन्द्रह मार्ग आते थे जी कन्नीज, मधुरा, अनहिलवाड, धार, बाड़ी और बयाना से चलते थे। कन्नीजवाला रास्ता प्रयाग होते हए उत्तर का रुव पक इकर ताम्रलिप्ति पहुँ चना था और यहाँ से समुद्र का किनारा पक इकर कांची में होकर सुरूर दक्षिण पहुँ चना था। कन्नीज से प्रयाग तक के रास्ते पर निम्नलिखित पहाव पहते थे यथा जाजमऊ, श्रमपुरी, कड़ा श्रीर ब्रह्मशिता। यह बात साफ है कि यह रास्ता दिन्खनी रास्ते के एक भाग की श्रोर संकेत करना है। बाड़ी (बोत्तपुर की एक तहसीत) से गंगासागर के महापथ में हम उत्तरी महापथ के चिह्न पा सकते हैं। बाड़ी से रास्ता अयोध्या होते हुए बनारस पहुँचता था और यहाँ दिक्तिनो मार्ग के साथ होकर उत्तर-पूर्व के रुख में सरवार (गोरखपुर, चत्तर प्रदेश ) होकर पटना, मुंगर, चम्पा (भागलपुर), दुगमपुर होते हुए गंगायागर जहाँ गंगा समुद्र से भिलती है, पहुँचना था। कन्नीज से एक रास्ता (नं ४) श्रासी (श्रलीगढ़, उत्तर प्रदेश). जन्दा (१) ऋौर राजीरी होते हुए बगाना (भरतपुर, राजस्थान) पहुँ चता था । नं० १४ की यात्रा कजीज से पानीपत अठक काबुल से गजनी तक चत्रती थी। नं ०१५ की यात्रा की सदक बारामूना से आदिस्थान तक की थी। नं ध की यात्रा कन्नीज से कामरूप, नेपाल और तिब्बन की सीमा की जाती थी। स्पष्ट है कि यह यात्रा गंगा के मैशन की उत्तरी सड़क से होती थी।

मुगल-काल में उत्तर-भारत की पथ-पद्धति का पता हमें डब्लू॰ फिंच, तावर्नियर, टीफेन थालर और चहारगुजरान से लगता है। रास्तों पर पड़नेवाते पहाड़ों के नाम यात्रियों ने भिन्न-भिन्न

१. वही, ३७७

६. वही, २, २४

४. वही, २, ६३

७. वही २, १८१

<sup>्</sup> ६. सचाऊ, इंडिया; १, पू० २०० से

२. वही, २, १ से

४. वही, २, १६,म० भा०, शशका

व. वही, व, मद से

ब. वही, २, १८६

### [ २२ ]

दिये हैं जिनका कारण यह है कि वे स्वयं भिन्न-भिन्न पनावों पर ठहरे। चहारगुलरान में ऐसे २४ रास्तों का उल्लेख है; पर वास्तव में, वे रास्ते महापर्थों के दुकड़े ही थे।

मुगल-काल में महारथ काबुन से आरम्भ होकर बेग्राम, जगदालक, गएडमक, जलालाबाद, और अलोमिश्जिद होते हुए पेशावर पहुँचता था। यहाँ से वह अटक के रास्ते हसम अब्दाल होते हुए रावलिपराडी पहुँचता था। यहाँ से रोहनास और गुजरात होकर वह लाहौर आता था। काबुल से एक रास्ता, चारिकार के रास्ते, गौरवन्द और तलीकान होकर बदस्साँ पहुँचता था।

खुसरों की बगावत दबाने के बाद जहाँगीर ने काबुल से लाहौर तक इसी रास्ते से सफर किया था। व चहारगुनरान व ने इस रास्ते पर बहुत-से पड़ावों के नाम दिये हैं। लाहौर से काबुल का यह रास्ता शाहदीला पुन सं रावी पार करके खक्खरचीमा (गुजरानवाला से १०६ मील उत्तर) पहुँचता था, फिर वजीराबाद के बाद, चेनाब पार करके गुजरात जाता था; गुजरात के बाद भेतम पार करना पड़ता था और रावलपिखड़ी के बाद अटक पर सिंधु पार किया जाता था; अक्त में, पेशावर हो कर काबुन पहुँचा जाता था।

ताहौर से कश्मीर का रास्ता गुजरात तक महापथ का ही रास्ता था। यहाँ से कश्मीर का रास्ता फुटकर भीमबर, नौरोरा, राजोरी, थाना, शादीमर्ग और हीरपुर होते हुए श्रीनगर पहुँ चता था। राजौरी से पूँछ होते हुए भी एक रास्ता बारामृला को जाता था। आज दिन भी यह रास्ता चलता है और कश्मीर के प्रश्न को लेकर इसी पर काफी घमासान हुई थी। टीफेनथालर के अनुसार १ वर्षों सदी के अन्त की अराजकता के कारण व्यापारी कश्मीर जाने के लिए नजीवगढ़ आजमगढ़, धरमपुर, सहारनपुर, ताजपुर, नहान, बिलासपुर, हरीपुर, मकरोटा, बिमूली, भदरवा और कप्टवार होकर धुमावदार, पर सलामन रास्ते को पकड़ते थे। शिमना की पहाड़ियों के बीच सं होकर जानेवाला यह रास्ता व्यापारियों को लुटपाट से बचाना था।

लाहीर से मुख्तान का रास्ता और गाबाद, नीशहरा, चीकीफत्तू, हड्डपा और तुलुम्ब होकर गुजरता था। ४

लाहौर से दिल्ली तक का रास्ता पहले होशियारनगर, नौरंगाबाद और फतेहाबाद होते हुए सुल्तानपुर पहुँचना था, जहाँ शहर के पिछल का नना नदी पर और उत्तर में सतलज पर घाट लगते थे। वहाँ के बाद जहाँगीरपुर पर सतलज की पुरानी सतह भिलती थी और उसके बाद फिल्लीर और जुिवयाना आते थे। यहाँ से सड़क, सरहिन्द, अम्बाला, थानेसर, तराबड़ी, कर्नाल, पानीयत और सीनीपत होते हुए दिल्ली पहुँचती थी। "

िह्मी से श्रागरे की सड़क बड़ापुन, बररपुर, बल्लभगढ़, पतवल, मथुरा, नौरंगाबाइ, फरहसराय श्रीर सिकन्दरा होकर त्रागरा पहुँ जती थी। दिल्ली-मुरादाबाद - बनारस - पटनावाला रास्ता गाजिज्दीननगर, डासना, हापुड़, बागसर, गढ़मुक्तेश्वर श्रीर श्रमरोहा होकर मुरादाबाद पहुँ जता था। मुरादाबाद से बनारस तक के पड़ावों का उल्लेख नहीं मिलता। बनारस से सड़क

<sup>1.</sup> बन्तू, फास्टर, बर्बी ट्रावेल इन इंडिया, पृ० १६१ से; लंडन, १६२१

र तुजूक, १, ए० १० से

अ० सरकार, इंडिया श्वाफ श्रीरंगजेब, ए० सी से, कलकत्ता, १६०३

इ. वही, ए॰ CVI-CVII

<sup>⊀.</sup> वहा, ए॰ XCVIII से

गांजीपुर होकर बक्सर पहुँचती थी जहाँ साल मील दिष्या में, गंगा पार करके रानीक्षागर होकर परना पहुँचती थी। तार्वानंथर के अनुसार अगरा-परना-ढाकावाली सकक आगरा से फिरोजाबाद, इरावा तथा औरंगाबाद होते हुए एजाहाबाद पहुँचती थी। एलाहाबाद में मासूल जमा करने के बाद सूवेदार से दस्तक लेकर गंगा पार करके जगदीशसराय होते हुए व्यापारी बनारस पहुँचते थे। गंगा पार करते समय यात्रियों के माल की आन-बीन होती थी और उनसे चुंगी वसूल की जाती थी। बनारस से सैटयदराजा और मोहन की सराय होकर रास्ता परना की और जाता था। करमनासा नदी खर्रमाबाद में और सोन सासाराम में पार की जाती थी। इसके बाद दाऊदनगर और अरवल होते हुए परना आ पहुँचता था। परना से ढाका के लिए तावनियर ने नाव ली तथा बाढ़, क्यूल, भागलपुर, राजमहल होते हुए वह हाजरापुर पहुँचा। यहाँ से ढाका ४५ कीस पड़ता था। लौटते समय तावनियर ढाका से कासिमबाजार होते हुए नाव से हुगली पहुँचा।

मुगल-काल में उत्तर भारत की पथ-पद्धित से हम इस नतीजे को पहुँचते हैं कि सिवाय कुछ उपपर्थों के मध्यकालीन पद्धित से उसमें बहुत कम हेर-केर हुआ। काबुल से पेशावर तक सीवा रास्ता था। काबुल से गजनी होकर कन्वार का रास्ता चलता था। लाहौर से गुजरात होकर कश्मीर का रास्ता था। पेशावर-बंगाल पथ का दिल्ली-लाहौर खरड वही रख लेता था जो प्राचीनकाल में। गंगा के मैदान का उत्तरी पथ दिल्ली से मुराशबाद होकर पटना जाता था। दिल्ली से मुल्तान को भी सड़क चलती थी। पर मध्यकालीन और मुगलकालीन पथ-पद्धितयों में केवल एक फर्क था और वह यह था कि मुगल-चुग की सड़कें उन शहरों से होकर गुजरने लगी थीं जो मुसलमानी सल्तनत में बने और फूले-फलें, ओर भारत की पथ-पद्धित का इतिहास देखते हुए यह ठीक ही था।

# दिच्या श्रीर पश्चिम भारत की पथ-पद्धति

वास्तव में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विन्ध्यपर्वतश्रेणी उत्तर-भारत को दिक्खन श्रीर सुदूर-दिल्ला सं श्रलग करती हैं। विन्ध्यपर्वत श्रपने प्राकृत सीन्दर्थ के साथ-साथ श्रपने उन पथों के लिए भी प्रसिद्ध है जो उत्तर भारत को पश्चिम किनार के बन्दरों श्रीर दिल्ला के प्रक्षिद्ध नगरों से जोड़ते हैं। पश्चिम से पूर्व चलते हुए इन राजमार्गी में चार या पाँच जानने लायक हैं।

मारवाइ के रेगिस्तान श्रीर कच्छ के रन की भौगोतिक परिस्थित के कारण गुजरात श्रीर िश्य के बीच का रास्ता बड़ा कठिन है। इशिलिए प्राचीन काल में पंजाब श्रीर गुजरात के बीच का रास्ता मालवा से होकर जाता था; लेकिन कभी-कभी महमूद-जैसे बड़े विजेता काठियाबाइ का रास्ता कम करने के लिए िश्य श्रीर मारवाइ होकर भी गुजरते थे। पर गुजरात श्रीर िश्य के बीच का रास्ता मामूली तौर से समुद्ध से होकर था।

श्रालावला की पहािक्यों की तरह दिल्ली-श्रजमेर-श्रहमदाबाद का रास्ता मध्य राजस्थान को काटता हुआ त्रालावला के पश्चिम पाद के साथ श्रजमेर के श्रागे तक जाता है। यही रास्ता राजस्थान और दिनेखन के बीच का प्राकृतिक पथ है।

<sup>1.</sup> वही, ए॰ CIX

२. तावनियर, ट्रावेल्स, ए० ११६-२०

मधुरा-श्रागरावाला रास्ता चम्बल की घाटी के ऊपर होते हुए उज्जैन को जाता है श्रौर फिर नर्मदा की घाटी में। दिक्खन जानेवाले प्राचीन राजमार्ग का भी यही रुख था। खरड़वा श्रीर उज्जैन के बीच जहाँ रेल नर्मदा को पार करती है वहीं माहिष्मती नगरी थी जिसे श्रव महेसर कहते हैं। शाग्रद श्रायों की दिख्ण में बमने वालो यह पहली नगरी है। यह नर्मदा पर उस जगह बसी है जहाँ पर विन्ध्य-पर्वत का गुजरीबाट श्रीर सतपुड़ा का सैन्यवाघाट विन्ध्य के दिख्ण जाने के लिए प्राकृतिक मार्ग का काम देते हैं। सतपुड़ा पार करने के बाद दूसरी श्रोर ताप्ती नदी पर बुरहानपुर पड़ना है। यहाँ से ताप्ती घाटी के साथ-साथ खानदेश होता हुश्रा एक रास्ता पश्चिमी घाट को पार करके सूरत जाता है श्रोर दूसरा रास्ता पूना की घाटी के ऊपर से होता हुश्रा बरार श्रीर गोदावरी की घाटी को चला जाना है।

उज्जिथिनी प्राचीन अवन्ती की राजधानी थी। पूर्वी मालवा को आकर कहते थे और इसकी राजधानी बिरिशा थी जिसे त्राज लीग भेतरा के नाम से जानते हैं। प्राचीन महापथ की एक शाजा भरुकच्छ श्रीर सुप्पारक के प्राचीन बन्दरगाहों से होती हुई उज्जैन के रास्ते मधरा पहुँ चती थी। महापथ की दूसरी शाखा विदिशा से बेतवा की घाटी होती हुई कौशाम्बी पहुँचती थी। इस प्राचीन पथ का रुख हम भेनुसा से भाँसी होते हुए कालपी के रंल-पथ से पा सकते हैं। इसी रास्ते को गोरावरी के किनारे रहनेवाले ब्राह्मण तपस्वी के शिष्यों ने पकड़ा था। बौद्ध साहित्य में यह कथा ऋदि है कि व बावरी ने एक ब्राह्मण के शाप का अर्थ सममने के लिए अपने शिष्यों को बुद्ध के पास भेजा था। उसके शिष्यों ने आलक से अपनी यात्रा आरम्भ की। वहाँ से वे पतिद्ठान ( पैठन-हैंदराबाद प्रदेश), महिस्सित (महंसर-मध्यभारत), उज्जैशी (उज्जैन-मध्य भारत) गोनद्ध वंदसा ( भंतरा-मध्यभारत ), वन सह्य होते हुए कौशाम्बी पहुँचे। मधुरा-त्रागरा के दिश्लिन कानपुर श्रीर प्रयाग तक नीचे देखने से पता चलता है कि बेतवा, टींस श्रीर केन के मार्ग एक दुसरे रास्ते की श्रीर इशारा करते है। केन श्रीर टोंस के बीच में विन्ध्यपर्वत की पन्ना श्रांखला सँकरी पड़ जाती है। उस पार करके सोन श्रीर नर्म दा के जल-विभाजक श्रीर जबलपुर तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। जबलपुर के पास तेवर चेदियों की प्राचीन राजधानी थी। प्रयाग सं जबलपुर का रास्ता बुन्देलखराड के महामार्ग का द्योतक है। जबलपुर के कुछ ही उत्तर कटनी से एक दूसरा मार्ग छतीसगढ़ को जाता है। जबलपुर से एक रास्ता वेन गंगा का रुख करते हुए गोरावरी की घाडी की जाता है। जबलपुर का खास रास्ता नर्मदा घाडी के साथ-साथ श्वतता हुन्ना भेतवा के रास्ते इटारसी पर मिलता है त्रीर उज्जैन-माहिष्मती का रास्ता स्तराडवा पर।

विन्ध्यपर्वत की पथ-पद्धित दिक्किन में समाप्त हो जाती है। मालवा और राजस्थान से होकर दिल्ली और गुजरात का रास्ता बड़ौदा के बाद समुद्र के किनारे से दिखण की ओर जाता है; पर इसका महत्त्व समुद्र और मैदान के बीच सह्यादि की दीवार आ जाने से बहुत कम हो जाता है। बम्बई के बाद तो यह रास्ता उपपर्थों में परिखत हो जाता है।

मालवा का रास्ता सहादि को नासिक के पास माना बाट से पार करता है और वहाँ से सोपारा चला जाता है।

प्रयाग से जबलपुर का बुन्देल खगड-पथ नागपुर जाकर आगे गोदावरी की घाटी पकड़-

<sup>3,</sup> डिम्शनरी भॉफ पाबि प्राप्त नेम्स, देखी-बावरी

# [ २४ ]

कर श्रान्प्रदेश पहुच जाता है। बस्तर और मैकाल की पहाकियों के घने जंगलों की वजह से यह रास्ता बहुत नहीं चलता था।

दिचिए-भारत के पथ निदयों के साथ-साथ चलते हैं। पहला रास्ता मनमाड से मसुली-पटन के रेलमार्ग के साथ चलता है। दूसरा पुना से काञ्जीवरम् को जाता है, तीसरा गोत्रा से तञ्जीर-ने गपटन, चौथा काजीकट से राभेश्वरम् और पाँच गाँ रास्ता केवल एक स्थानिक मार्ग है; पर चौथा रास्ता पालघाट को पार करता हुआ मालाबार और चोलमगडल के बीच का खास महापय है। पहले तीन रास्तों का काफी महत्त्व था।

मनमाड से दिन्छन-पूर्व जाता हुआ रास्ता श्रिजिसट श्रीर बालाघाट की पर्वत-शृंखलाओं की पार करके गोशवरी की घाटी में घुस जाता है। दौलताबाद, श्रीरंगाबाद श्रीर जालना होते हुए यह रास्ता नाएडेड में गोशवरी की छूना है श्रीर उसके साथ कुछ दूर तक जाकर वह उसे बायें िकनारे से पार करता है। रेल यहाँ से दिन्छन हैदराबाद को श्रूने के लिए मुझ जाती है, लेकिन हैदराबाद के उत्तर में वारंगल तक प्राचीन पथ श्रपने सीधे रास्ते पर मुझ जाता है श्रीर विजयवादा जाकर बंगाल की खाड़ी को छू ले । है। सुत्तनिपात से थह पना लगता है कि ई० पू० पाँचवीं सरी में यह रास्ता खून चलता था। जैसा हम उत्तर कह श्राये हैं, बावरी के शिष्य गोशवरी की घाटी के मध्य में स्थित श्रस्तक से चलकर प्रतिष्ठान पहुँचे श्रीर वहाँ से माहिष्मती श्रीर उज्जयिनी होते हुए जिदिशा पहुँचे।

पूना से चलनेवाला रास्ता सल्मादि के श्रहमदनगर बाहु की श्रोर जाकर फिर दिक्खन की श्रोर गोलकुरड़ा के पठार की तरफ चला जाता है। भीमा के साथ-साथ चलता हुआ यह रास्ता भीमा श्रीर कृष्णा के संगम तक जाता है। इसके बाद वह कृष्णा-तुंगभदा के दोश्राव के पूर्वी सिरे पर जाता है श्रीर किर नालमले के पश्चिम में निकल जाता है। इसके बाद वडपेन्नार के साथ-साथ चलकर यह पूर्वी-घाट पार करके समुद्द के किनारे पहुँच जाता है।

दिल्ला का तीसरा रास्ता महाराष्ट्र के दिल्ला सिरं से चलकर कृष्णा-तुंगभद्रा के बीच से होते हुए या तो तुंगभद्रा को जिजयनगर में पार करके दूसरे रास्ते को पकड़ लेता है या दिल्ला-पश्चिम चलते हुए तुंगभद्रा को हरिहर में पार करके मैंसीर में धुसता है और कानेरी के साथ-साथ आगे बढ़ता है।

इतिहास इस बात का प्रमाण है कि ये रास्ते आपस की लबाई-भिबाई, ज्यापार और संस्कृतिक आहान-प्रहान के प्रधान जित्ये थे, किर भी इन ऐतिहासिक पर्थों का विशेष विवरण इतिहास अथवा शिलाले वों से प्राप्त नहीं होता। पिश्रम और दिख्या भारत की पथ-पद्धित के कुत्र हुकड़ों का ऐतिहासिक वर्णन हमें अन्तबीकनी से भिलता है। बयाना होकर मारवाड़ के रेगिस्तान से एक सड़क भाटी होती हुई लहरी बन्हर, यानी कराची पहुँ चती थी। दिल्ली-अजमेर-अहमहाबाद का रास्ता कजीज-बयाना के रास्ते के कृत्र में ही था। मथुरा-मालवा का रास्ता मथुरा और धारवाले रास्ते से संकेतित है। उज्जैन होकर बयाना से धार तक एक दूसरा रास्ता भी था। पहला रास्ता, संस्टूल रेलवे से, मथुरा से भोगाल और उसके बाद उज्जैन

<sup>1.</sup> सुत्तनिपात, गाथा, ६७११, १०१०-१०१६

२. सचाळ, वही, १, ३१६-३१७

३, वही, १, २०२

# [ २६ ]

तथा ईरीर से धार, इससे संकेतित है। घार का दूसरा रास्ता वेस्टर्न रेलवे के उस पथ से संकेतित है जो भरतपुर से नागदा जाता है श्रीर वहाँ से छोटी लाइन होकर उज्जैन श्रीर इन्हीर होता हुआ धार पहुँचता है। धार से गोदावरी श्रीर धार से थाना के पथ वेस्टर्न रेलवे की मनमाड से नासिक श्रीर थाना की लाइन से संकेतित है।

मुगल-काल में, उत्तर-भारत से दिक्खा, गुजरात तथा दिख्या-भारत की सदकों पर काफी आमदरफत थी। दिल्ली से अजमेर का रास्ता सराय अल्लावदीं, पटौदी, रेवाडी, कीट, चुन्सर और सरसरा हो कर अजमेर पहुँचती थी। ईतियट (भा० ५) के अनुसार अजमेर से अहमदाबाद को तीन सड़कें थीं—यया, (१) जो मेहता, सिरोही, पटन और दीसा हो कर अहमदाबाद पहुँचती थी, २ (२) जो अजमेर, मेहता, पाली, भगवानपुर, मालोर और पटनवाल होते हुए अहमदाबाद पहुँचती थी, और (३) जो अजमेर से मालोर और हैबतपुर होती अहमदाबाद पहुँचती थी।

सत्रहवीं सदी में बुरहानपुर श्रीर िसरोंज होकर सूरत-श्रागरा सङ्क बहुत ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि इसी रास्ते उत्तर-भारत का माल सूरत के बन्दर में उत्तरता था। ताविनियर श्रीर पीटर मराडी इस रास्ते पर बहुत-से पड़ावों का उल्लेख करते हैं। सूरत से चलकर नवापुर होते हुए यह सड़क नन्दुरबार होकर बुरहानपुर पहुँचती थी। बुरहानपुर उस युग में एक बड़ा व्यावसायिक केन्द्र था जहाँ से कपड़ा ईरान, तुकी, रूस, पंलिंड, श्ररब श्रीर मिस्न तक जाता था। बुरहानपुर से रास्ता इश्रावर, विहोर होता हुआ। सिरोंज पहुँचता था जो इस युग में श्रपनी कपड़े की खुपाई के लिए प्रसिद्ध था। सिरोंज से यह रास्ता सीकरी ग्वालियर होते हुए घोलपुर पदुँचता था और वहाँ से श्रागरा।

सूरत से श्रहमदाबाद होकर भी एक रास्ता श्रागरे तक चलता था। अस्तर से बड़ौरा श्रीर निडयाड होकर श्रहमदाबाद पहुँचा जा सकता था। श्रहमदाबाद श्रीर श्रागरे के बीच की प्रतिद्ध जगहों में मेवाणा, सीधपुर, पालनपुर, भिष्माल, जालोर, भेड़ता, हिंडीन, बयाना श्रीर फतहपुर-सीकरी पड़ते थे।

तावर्नियर दिस्खन श्रीर दिवस भारत की सबकों का भी श्रन्छा वर्सान करता है, गो कि उनपर पहनेवाले बहुत-से पड़ावों को पहचान नहीं हो सकती। सूरत श्रीर गोलकुराडा का रास्ता बारडोली, पिम्पलनेर, देवगाँव, दौलताबाद, श्रीरगाबाद श्राष्टी, नार्डेंड होकर था। सूरत भीर गोश्रा के बीच का रास्ता डमन, बर्छ, चौल, डामोन, राजापुर श्रीर बेनरगुला होकर था।

गोत्तकुएडा से मसलीपट्टम सौ मील पड़ना था, पर हीरे की खानों से होकर जाने में दूरी एक सी बारह मील हो जाती थी। सत्र हवीं छदी में मसलीपट्टम बंगाल की खाड़ी में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था जहाँ से पेगू, स्थाम, श्राराकान, बंगात, कीचीन, चाइना, मका, हुरसुज, माडागास्कर, सुमात्रा श्रीर मनीला की जहाज चलते थे। "

सत्रहवीं सरी में दिखण की सहकों की हालत बहुत खराब थी; उनपर छोटी बैलगाहियाँ

<sup>1.</sup> सरकार, वही CVII

२. तावनियर, वडी पृ० ४ - ६ र

३. वही, ए० ६६-७३

४. वही, ए० १४२-१४०

प्र. बही, ४० १७१

भी बहुत कठिनाई से चल सकती थीं और कभी-कभी तो गाड़ी के पुरने आलग करके ही वे उन सड़कों पर जा सकती थीं। गोलकुराडा और कन्याकुमारी के बीच की सड़क की भी यही अवस्था थी। इसपर बैजगाड़ियाँ नहीं चल सकती थीं, इसलिए बैल और घोड़े माल ढोने के और सवारी के काम में लाये जाते थे। सवारी के लिए पालकियों का भी खुब उपयोग होता था।

भारतवर्ष की उपर्युक्त पथ-पद्धित में हमने उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक पहलुओं पर एक सरसरी नजर डाजी है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इन सक्कों के द्वारा न केवल आन्तरिक व्यापार और संस्कृति की दृद्धि हुई; वरन उन सक्कों के ही सहारे हम विदेशों से अपना सम्बन्ध बरावर कायन करते रहे। देश में पथ-पद्धित ना विकास सम्यता के विकास का माए-दश्ड है। जैसे-जैसे महाजनपर्थों से अने क उपप्य निकलते गये, वैसे-ही-वैसे सम्यता भारतवर्ष के कोने-कोने में कैलती गई और जब इस देश में सम्यता पूरे तौर से छा गई, तब इन्हीं स्थल और जलमार्गों के द्वारा उस सम्यता का विकास बृहत्तर भारत में हुआ। इम आगे चलकर देखेंगे कि अनेक युगों तक भारत के महापर्थों और उनपर चलनेवाले विजेताओं, व्यापारियों, कलाकारों, भिन्नु मों इत्यादि ने किस तरह इस देश की संस्कृति की आगे बदाया।

#### दूसरा अध्याय

#### वैदिक और प्रतिवैदिक युग के यात्री

श्चारम्म से ही यात्रा, चाहे वह व्यापार के लिए हो अथवा किसी दूसरे मतलब के लिए, सम्यता का एक विशेष आंग रही है। उन हिनों भी, जब संस्कृति अपने बचपन में थी, आदमी यात्रा करते थे, भने ही उनकी यात्राओं का उद्देश्य आज दिन के यात्रियों के उद्देश्य से भिन्न रहा हो। बड़े-बड़े पर्वत, घनघोर जंगल और जनते हुए रेगिम्तान भी उन्हें कभी यात्रा करने से रोक नहीं सके। अधिकतर आदिम मनुष्यों की यात्राओं का उद्देश्य ऐसे स्थान की खोज थी जहाँ वे आपानी से खाने-पीने की चीजें, जैसे फन, और जानवर तथा अपने डोर-डंगरों के चराने के लिए, चरागाह और रहने के निए गुकाएँ पा सकते थे। अगर भूमि के बंजर हो जाने से अथवा आबहता बहन जाने से उनके जीवन-यापन में बाबा पहुँचती थी तो वे नई भूमि की तलाश में बनों और पहाडों को पार करते हुए आगे बढ़ते थे।

मतुष्य श्रापनी फिरंदर-श्रवस्था में श्रापने पशुत्रों के लिए चरागाह ढूँ इने के लिए हमेशा पूमता रहता था। मतुष्य के इतिहास में बहुत-से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चनता है कि श्राबहवा बरन जाने से जीवन-यापन में कठिनाई श्रा जाने के कारण मतुष्य श्रापनी जीवन-याश्रा के लिए सुदूर देशों का सफर करने में भी नहीं हिचकता था। हमें इस बात का पता है कि एंतिहासिक युग में भी शक, जनते हुए रेगिस्तान श्रोर कठिन पर्वतों की परवा किये बिना, ईरान श्रोर भारत में छसे। श्रार्य जिनकी संस्कृति की श्राज हम दुहाई देते हैं, शायद इसी कारण से शूमते-भारत यूरोग, ईरान श्रीर भारत में पहुँचे। श्रापते इस घूमने-फिरने की श्रावस्था में श्राहिम जातियों ने वे नये रास्ते काश्रम किये जिनका उपयोग बराबर विजेता श्रीर व्यापारी करते रहे।

मतुष्य-समाज की कृषकावस्था ने उसे जंगलीपन से निकालकर उसका उस भूमि के साथ सानिनध्य कर दिया जो उसे जीवन-यापन के लिए अन्न देनी थी। इस युग में मनुष्य की जीविका का साधन ठीक हो जाने से उसके जीवन में एक स्थापित्व की भावना आ गई जिसकी वजह से वह समाज के संगठन की आर हव कर सका। रेती के साथ उसका जीवन अधिक पेचीदा हो गया और धीरे-धीरे वह समाज में अपनी जिम्मेदारी सममता हुआ उसका एक अंग बन गया। ऐसे समय हम देवते हैं कि उसने व्यापार का सहारा निया, गो कि इसके मानी यह नहीं होते कि अपनी किरन्दर-अवस्था में वह व्यापारी नहीं था, क्योंकि पुरातत्त्व इस बात का प्रमाण देना है कि मनुष्य अपनी प्राथमिक अवस्थाओं में व्यापार करना था और एक जगह से दूसरी जगह में सीमित परिमाण में वे वस्तुएँ आती-जाती थीं। कहने का मनलब तो यह है कि खेतिहर-युग में प्राथमिक व्यापार को नई उत्ते जना मिली; क्योंकि अपने खाने-पीने के सामान से निश्चिन्त होने से मनुष्य को गहने-कपने तथा कुक आजार और हथियार बनाने के लिए धातुओं की विता हुई। आरम्भ में तो क्यापार जाने हुए प्रदेशों तक ही सीमित था; पर मनुष्य का अदस्य

पाहस बहुत दिनों तक रक नहीं सकता था और इसीलिए उसने नये-नये रास्तों और देशों का पता लगाना शुरू किया जिएसे भौगोलिक ज्ञान की अभिशृद्धि से सम्यान आगे बढ़ी। पर उस ग्रुम में यात्रा धरल नहीं थी। डाकुओं और जंगली जानवरों से घनघोर जंगल भरे पड़े थे, इसिलए उनमें अकेले-दुकेले यात्रा करना कठिन था। मनुष्य ने इस कठिनाई से पार पाने के लिए एक साथ यात्रा करने का निश्चय किया और इस तरह किसी सुदूर भून में सार्थ की नींव पड़ी। बाद में तो यह सार्थ दूर के व्यापार का एक साधन बन गया। सार्थवाह का यह कर्तव्य होता था कि वह सार्थ की हिफाजत करते हुए उसे गन्तव्य स्थान तक पहुँचावे। सार्थवाह कुशत व्यापारी होने के सिवा अच्छा पथ-प्रदर्शक होता था। यह अपने साथियों में आज्ञाकारिता देखना चाहता था। आज का युग रेल, मोटर तथा समुद्दी और हवाई जहाजों का है, किर भी, जहाँ सम्बता के साधन नहीं पहुँच सके हैं वहाँ सार्थवाह अपने कारवाँ वैसे ही चलाते हैं जैसे हजार वर्ष पहले। कुछ ही दिनों पहले, शिकारपुर के साथ (सार्थ के लिए सिन्धी शब्द ) चीनी दुर्किस्तान पहुँचने के लिए काराकोरम को पार करते थे और आज दिन भी तिब्बन का व्यापार सार्थी द्वारा ही होता है।

भारत तथा पाकिस्तान की पथ-पद्धति और व्यापार के इतिहास के लिए हमें अपनी नजर सबसे पहले पश्चिम भारत, विशेषकर सिन्ध और बलुचिस्तान की प्राचीन खेतिहर बिस्तियों पर डालनी होगी। पाकिस्तान का वह ग्रंश, जिसमें बतुचिस्तान, मकरान श्रीर सिन्ध पइते हैं श्राज दिन पथरीला और रेगिस्तानी इलाका है। सिन्ध का पूर्वी हिस्सा सक्कर के बाँध से उपजाऊ हो गया है; पर मकरान का समुद्री किनारा रेगिस्तानी है जिसके पीड़े टेंद्रे-सेंद्रे पहाद उठे हुए हैं जिनमें निदयों की घाटियाँ (जैसे नात, इब ऋौर मश्कर्ः की ) एक दूसरे से अनुग पड़नी हैं और इसीनिए पूर्व से पश्चिम के रास्तों को निश्चत मार्गों से मूला या गज के दरा से होकर, सिन्य के मैदान में श्राना पड़ता है। कलात के श्रास-पास पर्वतमाला सँकरी हो जाती है श्रीर बोलन दर्रे से होकर प्राचीन मार्ग पर क्वेटा स्थित है। यही रास्ता भारत की कन्यार से मिलाता है। नहर के इलाकों को छोड़कर सिन्य रेगिस्तान है जहाँ सिन्धु नहीं बराबर श्रपना बहाय और मुहाने बरलती रहती है। प्रकृति की इतनी नाराजगी होते हुए भी इसी प्रदेश में भारत की सबसे प्राचीन खेतिहर-बस्तियों के भग्नावशेष, जिनका समय कम-से-कम ई॰ पू॰ ३००० है पाये जाते हैं। इन अवश्रेषों से पता चलता है कि शायद बहुत प्राचीन काल में इस प्रदेश की श्रावहवा श्राज से कहीं सुलकर थी। हड़प्पा-संस्कृति के अवशेषों से तो इस बात की पृष्टि भी होती है। दक्षिण बत्चिस्तान की आबहवा के बारे में तो कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता. पर उस प्रदेश में प्राचीन काल में अनेक बस्तियों के होने से यही नतीजा निकाला जा सकता है कि उस काल में वहाँ कुछ श्रधिक बरशात होती रही होगी जिससे लोग गबरबन्दों में पानी इक्टठा करके सिंचाई करते थे।

'क्नेटा-संस्कृति' का, जो शायर सबसे प्राचीन है, हमें ऋषिक ज्ञान नहीं है; पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि उस संस्कृति की विशेषता एक तरह के मटमैले पीले मिट्टी के बरतन हैं जिनका संबंध ईरान के फार्स इलाके से मिले हुए बरतनों से है। "यह साहस्य किसी सुदरपूर्व में भारत और ईरान के सम्बन्ध का द्योतक है। अमरी-नाल संस्कृति की मिली हुई वस्तुओं के आधार पर

१. स्टुबर्ट पिगट, भी-हिस्टोरिक इविषया, पृ० ७४, खबबन, १६५०

इस संस्कृति का सम्बन्ध हड्डप्पा और दूसरे देशों से स्थापित किया जा सकता है। साजवर्द सफगानिस्तान या ईरान से आता था। कवे शोशे की गुरियों और खेददार बटखरों से इसका सम्बन्ध हड्डप्पा-संस्कृति से स्थापित होता है।

कुल्ली संस्कृति का सम्बन्ध -- बैलगाड़ी की प्रतिकृतियों और मुलायम पत्थरों से कटे बरतनों से जिनमें शायर अंजन रखा जाता था तथा और दूसरी चीजों से--हरूपा-संस्कृति से स्थापित होता है। श्री निगट का अनुमान है कि शायद हरूपा के व्यापारी र दिस्रण बल्चिस्तान में जाते थे। पर उनका वहाँ ठहरना एक कारवाँ के ठहरने से अधिक महत्व का नहीं था। इस बात का सम्रत है कि शिन्य और बज़िक्तान में ज्यापार चलता था तथा बज़िक्तान की पहािक्यों से मान और कभी-कभी आइमी भी छिन्ध के मैहान में उतरते थे। इस देश के बाहर कुरुली-संस्कृति का सम्बन्ध ईरान और ईराक सं था। श्रव यह प्रश्न उठता है कि सुभेर के साथ दक्षिण बतुचिस्तान का सम्बन्ध स्थलमार्ग से था अधवः जलमार्ग से १ क्या सुमेरियन जहाज दश्त नहीं पर लंगर डालकर लाजवर्द और सोने के बहले सुगन्वित द्रव्यों से भरे पत्थर के बरतन ले जाते थे श्रथ वा सुमेर के बन्दरों में विदेशी जहाज लगते थे ? इस बात का कुछ सबूत है कि सुमेर में बतुनी व्यापारी अपना एक अलग समाज बनाकर रहते थे। अपने रीति-रिवाज बरतते वे भीर अपने देवताओं की पूजा करते थे। एक बरतन पर वृष-पूजा अंकित है जो सुमेर में कहीं नहीं पाई जाती। ससा की कुछ मुदाओं पर भी भारतीय बैज के चित्रण हैं। पर सुभेर के साथ यह व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण बनुचिरनान से ही था, हङ्प्पा-संस्कृति अथवा सिन्ध की घाडी के साथ नहीं। इन गरेशों के साथ ती सुमेर का सम्बंध करोब ५०० वर्ष बाद हुआ। यह भी पता लगता है कि यह व्यागिरक सम्बन्ध समुद्र के रास्ते था स्थान के रास्ते नहीं; क्योंकि कुन्ली-संस्कृति का सम्बन्ध पश्चिम में ईरानी मकरान में रिधन बामपुर और ईरान के सबे फार्स के द्यागे नहीं जाता ।3

उत्तरी बत्विस्तान में, खायकर फीब नदी की घाटी में, संस्कृतियों का एक समृद्ध था जिनका मेत्र, लात परतनों की वजह से, ईरान की लान बरतनवानी सभयता से खाता है। कुछ वस्तुओं से, जैसे छाप, मुद्दा, खिन गुरिया इत्यादि से, हड़प्पा-संस्कृति के साथ उत्तरी बत्तिविस्तान की संस्कृतियों का संबन्ध स्थापित होता है। ४ रानाधुगड़ई की खुदाई से पता चलता है कि ई० पू० १४०० के करीब किसी बिदेशी जाति ने उत्तरी बत्तिवस्तान की बस्तियों को जला डाला। इस सम्बन्ध में हम आगे जाकर कुछ और कहेंगे।

मीहेन जो रहा और हहप्पा से मिले पुरातात्त्विक अवशेष भारत की प्राचीन सभ्यता की एक नई भत्तक देते हैं। बनुविस्तान से लिन्य और पंजाब में आकर हम व्यापारिक बस्तियों की जगह एक ऐसी नागरिक सभ्यता का पता पाते हैं जिसमें बनुची सभ्यताओं की तरह हर-केर न होकर एकीकरण था। यह सभ्यता मकरान से लेकर काठियाजाड़ तक और उत्तर की ओर हिमालय के पाइपर्वतों तक फैनी थी। इस सभ्यता की अधिकतर बस्तियाँ सिन्ध में थीं

१ वही, ६३-६६

र. बही, ४, ११६-११४

३, वही, १, ११७-११८

४, बही, ४, १२८-१२६

श्रीर इसका उत्तरी नगर पंजाब में हक्ष्णा श्रीर दिखा नगर सिन्दु पर मोहेनजोदको था। इन नगरों की विशालता से ही यह श्रदुमान किया जा सकता है कि लोगों के कृषि-धन से इतनी बचत हो जाती थी कि वह शहरों में बेची जा सके। हक्ष्णा-सभ्यता से भिले पशु-विश्रों श्रीर हिंदुयों के श्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उस काल में सिन्ध की जल-वायु कहीं श्रीविक नम थी जिसके फतस्वरूप वहाँ जंगल थे जिनकी लकिक्षियाँ ईट क्रूँकने के काम में श्राती थीं।

जैसा हम ऊपर कह श्राये हैं, हक्ष्पा और मोहेनजोरको बढ़े व्यापारिक शहर थे। लोज से ऐसा पता चत्रता है कि इन शहरों का व्यापार चताने के लिए बहुत-से छोटे-छोटे शहर और बाजार थे। ऐसे चौरह बाजार हक्ष्पा से सम्बन्धित थे और सप्तह बाजार मोहेनजोरको से। उत्तर और दिख्ण बज़्चिस्तान के कुक बाजारों में भी हक्ष्पा-मोहेनजोरको के व्यापारी रहते थे। ये बाजार खले होते थे पर मुख्य शहरों में शहरपनाहें थीं। निर्धा उत्तर और दिख्ण के नगरों को जोड़ती थीं तथा छोटे-छोटे रास्ते बज़्चिस्तान को जाते थे।

हम उपर देव चुके हैं कि दिल्ला बत्विस्तान श्रीर सुमेर में करीब २००० ई० पू० में व्यापारिक सम्बन्ध था; पर सिन्ध से दिल्ला बत्विस्तान का सम्बन्ध समुद्र से न होकर स्थल-मार्ग से था। इसका कारण सिन्ध का हटता-बढ़ता मुहाना हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ बन्दरगाह बनना मुश्किल था। शायद इसीलिए कुरुली के व्यापारी स्थल-मार्ग द्वारा श्राये हुए सिन्धी माल को मकरान के बन्दरगाहों से पश्चिम की श्रोर ले जाते थे। जो भी हो, हदण्या-संस्कृति श्रीर बाबुली-संस्कृति का सीधा मेल करीब ई० पू० २३०० में हुआ।

हङ्ग्या-संस्कृति में व्यापार का क्या स्थान था और वह किन स्थानों से होता था—इसका पता हम मोहेवजोइ हो और हङ्ग्या से मिले रत्नों और धातुओं की जाँच-पदतात्त के आधार पर पा सकते हैं। शायद बतुचिस्तान से सेत्रखरी, अलबास्टर और स्टेटाइट आते ये और अफगानिस्तान या ईरान से चाँदी। ईरान से शायद सेता भी आता था; चाँदी, शीशा और राँगा तो वहाँ से आते ही थे। फिरोजा और लाजवर्द ईरान अथवा अफगानिस्तान से आते थे। हेमिटाइट फारस की खाड़ी में हुरसुज से आता था।

दक्खिन में शायद काठियावाइ से शंख, ऋकीक, रक्तमणि, करकेतन (आनिक्स), चेलिसिडनी और शायद रफटिक आता था। कराची अथवा काठियावाइ से एक तरह की सूखी मञ्जूती आती थी।

सिन्य नहीं के पूर्व, शायद राजस्थान से, ताँबा, शीशा, जेस्पर (ज्योतिरस), ब्लडस्टोन,हिरी चाल-सिंडनी और दूसरे पत्थर मनके बनाने के लिए आते थे। दिन्खन से जमुनिया और नीलिगिर से अभेजनाईट आते थे। करमीर और हिमालय के जंगलों से देवदार की लकही तथा दवा के लिए शिलाजीत और बारहसिंह की सींगें आती थीं। शायद पूर्वी तुर्किस्तान से पामीर, और बर्मा से यशन आता था।

उपर्युक्त वस्तुओं के व्यापार के लिए शहरों में व्यापारी और एक जगह से दूछरी जगह माल ते जाने-ले आने के लिए सार्थवाह रहे होंगे जिनके ठहरने के लिए शायद पर्थों पर पड़ाब रहे होंगे। माल ढोने के लिए ऊँट व्यवहार में आते होंगे, पर पहाड़ी इलाके में शायद लहूं टहु ओं से काम चलता हो। भूकर से तो एक घोड़े की काठी की मिट्टी की प्रतिकृति मिली है। यह मी

१ मेके, दि इश्वस सिविधिजेशम, पृष्ठ ६८ से; पिगोट, बही पु॰, १७४ से

सम्मव है कि पहादी रास्तों में बकरों से माल ढोवा जाता हो। बाद के साहित्य में तो पर्वतीय प्रदेश में अजपय का उल्लेख भी आया है।

हृहप्या-संस्कृति में धोमी गतिवाली बैलगाडियों का काफी जोर था। बैलगाडी की बहुत-सी मिट्टी की प्रतिकृतियाँ भिज्ञती हैं। उनमें और आज की बैलगाडियों में बहुत कम अन्तर है। आज दिन भी जिन्ध में वैती ही बैजगाडियाँ चलती है जैसी कि आज से चार हजार वर्ष पहले।

इस बात में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि हड़प्पा-संस्कृति के युग में निदयों पर नार्वे चता करती होंगी, पर हमें नात्र के केवल दो चित्रण मिलते हैं; एक नाव तो एक ठीकरे पर खीं कर बता दी गई है, इसका आगा और पीड़ा ऊँचा है और इसमें मस्तूत और फहराता हुआ पाल भी है, एक निवंक लम्बे डॉबे से उसे खे रहा है। (आ०१) दूसरी नाव एक मुद्रा पर खुदी हुई है, इसका आगा और पीड़ा काकी ऊँचा है और नरकृत का बना हुआ मालूम पहता है। नाव के मध्य में एक चौब्द टा कमरा अथवा मिन्दर है जो नरकृत का बना हुआ है। एक नाविक गलही पर एक ऊँचे चुत्तर पर बैठा हुआ है (आ०२)। ऐसी नावें प्रागितिहासिक मेसोपोटामियाँ में भी चलती थीं तथा प्राचीन मिस्नी नावों की भी सुद्ध ऐसी ही शक्त होती थी।

इस मुद्रा पर बनी हुई नात्र में मस्तूल न होने सं इस बात का विद्वानों की सन्देह होता है कि शायद ऐसी नावें नदी ही पर चलती हों, समुद्र पर नहीं। पर डा॰ में के का यह विचार है कि बहुत सबूत होने पर भी यह कहा जाता है कि हहण्या - संस्कृति के युग में किन्ध के मुहाने से निकलकर जहाज बर्जू निस्तान के समुद्री किनारे तक जाते थे। श्राज दिन भी भारत के पश्चिमी समुद्री विनार के बन्दरों से बहुत-सी देशी नावें फारस की श्रोर श्रदन तक जाती हैं। श्रगर ये रही नावें श्राजकल समुद्रयात्रा कर सकती हैं तो इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता है कि उस काल में भी नावें समुद्र का सकर कर सकती थीं, फ्योंकि यह बात कयाल के बाहर है कि उस समय की नावें श्राजकल की नावें। स बदतर रही होंगी। यह भी सम्भव है कि विदेशी जहाज भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के बन्दर्ग हों पर श्राते रहे हों।

विदेशों के साथ हरूपा-संस्कृति के व्यापार की पूरी कहानी का पता हमें केवल पुरातत्व से ही नहीं भिल सकता; क्योंकि पुरातत्व तो हमें नष्ट न होनेवाली वस्तुक्रों का ही पता देता है। उराहरण-स्वरूप, हमें भाग्यवरा यह तो पता है कि हरूपा-संस्कृति को कपास का पता था, पर इस देश से बाहर कितनी कपास जाती थी इसका हमें पता नहीं है और इस बात का भी पता नहीं है कि सुमेर में रहनेवाले भारतीय व्यापारी वहाँ से कौन-सी वस्तुएँ इस देश में लाते थे। अभिलेखों के न होने से, यह भी नहीं कहा जा सकता कि ई० ए० इसरी सहस्राव्दी में भारत छ पिचम की उसी तरह मसले क्योर सुगन्धिन इच्य जाते थे कि नहीं, जैसे कि बार में। धी पिगीट का खयाल है कि शायद दिन्य सर्ववाह-पर्यों से लौटते हुए व्यापारी अपने साथ विदेशी दासियाँ मी साते थे।

हइप्पा-संस्कृति की एक विशेषता उसकी चित्रित मुदाएँ हैं। इम मुदात्रों को इस युग के

<sup>1.</sup> ई॰ मैंके, फर्र एक्सकेबेशम्स ऐट् मोहेन-जो-द्वो, आ॰ १, ए॰ ३१०---इ१ फो ७६ ए॰, बाकृति १

र. मेंके, दी इयडस वैसी सिविखाइजेशन, ए० १३७-- ३४

६. पिगोट, वहीं, पृ० १७०-७ स

### [ 33 ]

न्यापारी माल पर मुहर करने के लिए काम में लाते थे। न्यापार की बढ़ती से ही लिपि की श्रास्थानना पड़ी तथा बड़्डरों और नापने के गज की जररूत पड़ी।

उत्पर हम देल चुके हैं कि ह्इप्पा-संस्कृति का भारत के किन भागों से सम्बन्ध था। इस झान्तरिक सम्बन्ध के दिवा ह्इप्पा का बाहरी देशों से भी सम्बन्ध था। श्री पिगोर का अनुमान है कि हइप्पा-संस्कृति का सुभेर के साथ सीधा सम्बन्ध करीव ई० पू॰ २३०० में हुआ; इसके पहले सुभेर से उसका सम्बन्ध कुल्ली होकर था। इसका यह प्रमाण है कि अक्कादी युग में करीव २३०० और २००० ई० पू॰ के बीच के स्तरों में हइप्पा की कुछ मुदाएँ भिली हैं। सुभेर स कीन-कीन-सी वस्तुएँ हइप्पा आती थीं, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। इदप्पा के साथ उत्तर ईरान के हिसार को तृतीय सभ्यता का भी सम्बन्ध था, जिसका समय करीब २००० ई० पू० था। इसी के फलस्वरूप वहाँ हइप्पा की कुछ बस्तुएँ भिली हैं।

उपर्युक्त जांच-पहताल सं यह पता चतता है कि ह्इप्पा-संस्कृति का एक निजत्व धा जितके साथ कभी-कभी बाहरी सम्बन्ध की मज़क भी दीज पहती है। जैसा कि श्री पिगोध का बिचार है, असर के साथ सीजा ब्यापारिक सम्बन्ध दिस्सा बल्लिस्तान के ब्यापारियों ने स्थापित किया। करीब २३०० ई० पू॰ में यह ब्यापार हइप्पा के ब्यापारियों के हाथ में चला गया। श्रीर यह बहुत कुछ संभव है कि ऊर श्रीर लगाश में उनकी अपनी कोठियाँ थीं। यह ब्यापार, लगा। है, फारत की खाड़ी तक समुद्र से चतता था। हइप्पा से यदा-कदा स्थल-पथ भी चत्रे थे। कभी-कभी कोई साहसी सार्थ दिकेस्तान से फिरोजा श्रीर लाजवर्द तथा एक-दो बिदेशी कोई लाता था। सुमेर से क्या श्राता था, इसका ठीक पता नहीं; शायद भविष्य में मिलनेवाले श्रामिलंबों से इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ सके।

लगता है, करीब २००० ई० पू०, शायद खमुराबी और एलम के साथ लड़ाइयों की वजह सहद्देश और सुमेर का व्यापार बन्द हो गया। उसके कुछ दिनों बाद ही बर्बर जातियों का सिन्य और पंजाब में प्रादुर्भाव हुआ और उसके फतस्वरूप हड़पा की प्राचीन सभ्यता की अवनित हुई। अपनी प्राचीन तो बल पर वह सभ्यता कुछ दिनों तक तो चलती रही; पर, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, करीब १५०० ई० पू० के लगभग उसका अन्त हो गया।

बत्विस्तान और हड़णा की सभ्यताएँ करीब २००० ई० पू० से ई० पू० द्विनीय सहकाव्यों के आरम्भ तक अनुएण भाव स चतता रहीं। प्रतातिक को जो स पता चलता है कि करीब =०० वर्षी तक इनपर बाहरवाजों के धावे नहीं हुए। पर उत्तर बत्विस्तान में राना धुराडई के तृतीय (ध) स्तर से यह पता चलता है कि बस्ती को किसी ने जला दिया। इस जली बस्ती के कपर एक नई जाति की बस्ती बसी, पर वह बस्ती भी जला दी गई। नाल और दावरकोट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिलाण बत्विस्तान के अवश्यों में इस तरह की उथल-पुथत के लच्छा नहीं मिलते। पर यहाँ यह जान लेना आवस्यक हैं कि अभी तक उस प्रदेश में खराइयाँ कम ही हुई हैं। किर भी शाहीतुम्य से भिले कजगाह के बरतनों तथा दूसरी वस्तुओं के आधार पर उस सम्यता का सम्बन्ध ईरान में बामपुर, सुमेर, दिलाणी रूप, हिसार की तृतीय बी, अनाऊ तृतीय तथा सूसा की सम्यताओं से किया जा सकता है। अब प्रस्न यह उठता है कि बाहरी संस्कृतियों के साथ सम्बन्ध की प्रतीक ये बस्तुएँ व्यापारिक सम्बन्ध से आई अथवा इन्हें बाहर से आनेवाले

१. वही, द्वः २१०-११

साय १ श्री पिगोट का दिचार है कि श्रन्तिम बात ही ठीक है। किनके अनुसार, नवागन्तुक, जी शायर लड़कुश्रों के दल ये, अपने साथ के उल हथियार लाये। बत्विक्तान में इस सम्यता की प्रतिच्छाया हम हबप्पा-संस्कृति के बादवाले स्तरों में भी पाते हैं जिनमें हमें बत्रुची संस्कृतियों की कस्तुएँ अधिक भिनती हैं। श्री पिगोट का खयाल है कि बोलन, लाकफूसी और गजघाटी के रास्तों से मागते हुए शरणायों ही ये सामान लाये, पर वं शरणायों शिन्य में श्राकर भी शान्ति न पा सके। पश्चिम के श्राकम ग्रकारी, जिनकी वजह से वे माग थे, सिन्य के नगरों की लूट के लिए श्रामे बढ़े। वे किस तरह सोहनजोरको, मुक्तर, श्रीर लोह मजोरको को नाश करके उनमें बड़ गये, इसकी कथा हमें पुतानत्व से भिनती है।

इस नवागन्तुक संस्कृति का नाम भूकर-संस्कृति दिया गया है। च हूं जो रहो के दितीय रतर में यह पता च तता है कि भूकर-पंस्कृति के लोग भिट्टी की भोपिइयों में रहते थे, उनके घरों में श्वातिशाशन थे, उनके श्वाराहश के सामान सीधे-पादे थे, तथा उनकी मुदाएँ हड़प्पा की मुदाबों से भिन्न थीं। इन मुदाश्रों का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया की मुद्राश्रों से मिलता है। हड़ों के सूए भी किसी बर्बर-सभ्यता की श्रोर इशारा करते है।

जब हम मोहनजोद हो की नग्फ अपना ध्यान ले जाते हैं तो पता चलता है कि उस नगर के अन्तिम हिन्हां का मंगला चाहूं जो रही की अपे दा कम है, पर कुड़ बानों से उस काल की गड़बड़ी का पता चलता है। शायर इन्हीं बानों में हम गहनों का गाड़ना भी रख सकते हैं। लगता है, विपत्ति की आशंका से लोग अपना माल-मता छिपा रहे थे। बार के स्तरों में अधिक शहनों के मिलने से भी यह पता लगता है कि उस समय खनरा बढ़ गया था। कुछ ऐसे शख भी मोहन-जोद से भिले हैं जो शायद बाहर से आये थे। हड़प्पा की एक कज़गाह से भिले हुए भिट्टी के बरतनों से भी यह पता लगता है कि उन बरतनों के बनानेवाले कहीं बाहर से आये थे। उन बरतनों पर बने हुए पशु-पिंचयों के अलंकार हड़प्पा-संस्कृति के पहले स्तरों से भिले हुए मिट्टी के बरतनों पर बने हुए पशु-पिंचयों के अलंकार हड़प्पा-संस्कृति के पहले स्तरों से भिले हुए मिट्टी के बरतनों पर बने हुए पशु-पिंचयों के अलंकार हड़प्पा-संस्कृति के पहले स्तरों से भिले हुए मिट्टी के बरतनों पर के अलंकारों से सर्वधा भिक्त हैं, गोकि उन अलंकारों का थोड़ा-बहुत सम्बन्ध ईरान में समर्रा में मिले हुए बरतनों से किया जा सकता है।

खुर्रम नदी की घाटी से मिली हुई एक तलवार भारत के लिए एक नई वस्तु है, गोकि ऐंग तलवार युरप में बहुन मिलती हैं। इस तलवार का समय युरप से मिली हुई तलवारों के आधार पर ईसा-पूर्व दूसरी सहसाव्दी में निश्चित कर सकते हैं। राजनपुर (पंजाब) से मिली हुई एक तलवार का शक्क ल्रॉस्तान से मिली हुई तलवारों की शक्क से मिलती है और इसका समय ईसा-पूर्व लगभग १४०० होना चाहिए। गंगा की घाटी और रॉची के आस-पास से मिले हुए हिययारों का भी सम्बन्ध हहपा के हिथयारों से है। श्री पिगोट वा यह विचार है कि ये हिथयार बनानेवाले कराचित पंजाब और सिन्व से शर्मारार्थी होकर आये थे। र

उपर्युक्त प्रमाणों से यह पता जल जाता है कि ईश-पूर्व १४०० के स्रास-पास एक नई जाति उत्तर-पश्चिम से मारत में घुसी जिसने पुरानी बस्तियों को बरबाद करके नई बस्तियों बनाई । इस नई जाति का स्रागमन केवल भारतवर्ष तक ही नहीं सीमित शा—मेसोपोटामिया में भी इसका स्वस् देख पढ़ता है। इसी युग में एशिया-माइनर में खती साम्राज्य की स्थापना हुई। शाम श्रीर

<sup>1.</sup> पिगोट, वही, पृ० २२० से

२. वही, पू० २६=

उत्तर ईरान में भी हम नये आनेवलों के निष्ठ देखते हैं। शाय इइन नये आनेवालों का सम्बन्ध आर्थों से रहा हो।

आर्य कहाँ के रहनेवाले थे, इसके बारे में बहुत-सी रायें हैं, पर आधुनिक खीजों से कुछ ऐसा पता सगता है कि भारतीय भाषाएँ, दिन्छन रूस और कैस्पियन समुद्र के पूर्व के मैदानों में परिवर्द्धित हुई । दक्क्लिन रूस में ई॰ पू॰ दूसरी और तीसरी सहस्नाब्दियों में खेतिहर-बस्तियाँ थीं जिनमें योद्धाओं और सरदारों का खास स्थान था। कुछ ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ई॰ प॰ दो हजार के करीब दिवण रूप से तुर्किस्तान तक फैले हुए कबीलों का एक डीला-डाला-सा संगठन था जिसकी सांस्कृतिक एकता भाषा श्रीर कुछ किस्म की कारीगरियों पर श्रवलम्बित थी। करीब ई॰ पू॰ सोल इवीं मही में भारोपीय नामींवाले कसी लोगों ने बाबुल पर हमला किया। यही समय है। जब कि भारोपीय जातियों के काफिने नई जगहों की तलाश में आगे बदे। बगहाजक से मिलनेवाली मिट्टी की पट्टियों के लेखों से यह पता लगता है कि ई॰ पू॰ चौरहवीं श्रीर पर्यहर्वी सिदयों में एशिया-माइनर में श्रार्य-देशता भित्र , वरुण, इन्द्र श्रीर नामत्य की पूजा होती थी। बुगहाजुर्व्ह से ही एक कितान के कुछ अंश भिले हैं. जिसमें घोड़े दौड़ाने की विद्या का उल्लेख है। इसमें एक बत्तीन, त्रिवर्तीन इत्यादि संस्कृत शब्द आये हैं। पुरातत्व के आधार पर ये ही दो स्रोत हैं जो भारोपीयों को ई॰ पू॰ दूसरी सहस्राब्ही में भारत के पास लाते हैं। ईरान श्रीर भारत में तो आयों के अवशेष केवत मौक्षिक अनुश्रुतियों द्वारा बचे, अवस्ता और ऋष्वेद में हैं। ऋखेद के आधार पर ही हम आयों की भौतिक संस्कृति की एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं। अग्रवेड का समय अधिकतर संस्कृत-विद्वानों ने ई० पू० द्वितीय सहस्राव्ही का मध्य भाग माना है। हम ऊपर देव चुके हैं कि करीय-करीब इसी समय उत्तर-पश्चिम से आक्रमणकारी, चाहे वे आर्य रहे हों या नहीं, भारत में घुसे । ऋग्वेद से पता चलता है कि इन आयों की दासों से लड़ाई हुई जिन्हें ऋग्वेद में बहत-ऋछ भला-बुरा कहा गया है। इतना होते हुए भी यह बात तो साफ ही है कि त्रार्थी से लड़नेवाले दास बर्बर न होकर सभ्य थे और वे किलों में रहनेवाले थे। इन दासों की नये जोशवाले श्रायों का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे श्रायों ने दासों के नगरों की नष्ट कर दिया। किला गिराने से ही आयों के देवता इन्द्र का नाम पुरन्दर पड़ा। इन आयों का सबसे बड़ा लड़ाई का साधन घोड़ा था। घड़सवारों और रथों की तेज मार के आगे दासों का खड़ा रहना असम्भव हो गया। रथ सबसे पहले कब भीर कहाँ बने इसका तो ठीक-ठीक पता नहीं लगता, लेकिन प्राचीन समय में घोड़ों श्रीर गरहों से खींचे जानेवाले दो पहियेवाले रथ श्रा चुके थे। ई॰ पू॰ दूसरी सहस्राब्दी में एशियामाइनर में भी घोड़ों से चलनेवाले रथ का आविर्भाव हो चुका था। यूनान तथा मिल में भी रध का चलन ई॰ पू॰ १४०० के करीब हो चुका था। विचार करने पर ऐसा पता चलता है कि शायद भुभेर में सबसे पहले रथ की श्रायोजना हुई। बाद में भारोपीय लोगों ने रथ की उन्नति की त्रीर उसमें घोड़े लगाये। श्रायों के रथ का शरीर धरे से जमड़े के पट्टों से बँधा होता था। पहियों में आरे होते थे जिनकी संख्या चार से अधिक होती थी। घोड़े एक जोत में जुनते थे। रथ पर दो आहमी बैठते थे, योद्धा और सार्था। योद्धा बाई आर बैठता था और सार्था खड़ा रहता था।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, सिवा कुछ टूटे नगरों को छोड़कर भारत में आयों के भावागमन के बहुत कम चिह्न बच गये हैं। इसिलए उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का पता हमें ऋग्वेद से चतता है। देरों में आर्थ बड़ी शेली से कहते हैं कि उन्होंने दासों को

जीत लिया चौर यह हो भी सकता है कि उन्होंने दाछ-संस्कृति की उखाव फेंका, फिर भी, उस प्राचीन संस्कृति की बहुत-सी बातों को आयों ने श्रपनाया जिनमें जह पदार्थों की पूजा इत्यादि बहुत-से धार्मिक विश्वास भी सि-मलित हैं।

श्रम प्रश्न यह उठता है कि भारत में आने के लिए श्रायों ने कौन-सा मार्ग ग्रहण किया। कैसा हम उपर देख आयें हैं, अगर ई० पू० पन्द्रह सा के करीन बल्लिक्स्तान श्रीर सिन्ध में आनेवाली एक नई जाति श्रायों से सम्बन्धित थी, तो हमें मानना पड़ेगा कि कदानित बल्लिक्तान श्रीर सिन्ध के रास्ते, पश्चिम से, आर्थ इस देश में घुसे। पर श्रिकिक्तर विद्वानों ने, इस श्राधार पर कि ऋग्वेद में पूर्वी अकगानिस्तान और पंजाब की निदयों का कुछ उल्लेख हैं, उनके आने का पथ उत्तर-पश्चिम सीमाग्रान्त से होकर माना है। आर्थों के पथ की ऐतिहासिक और भौगोजिक खान-बीन थी फूशे ने की हैं। उनकी जाँच-पड़ताल का आवार यह है कि पश्चिम से सब रास्ते बनल से होकर चनते थे और इसीनिए आर्थ भी इसी पथ से होकर भारत पहुँचे होंगे।

श्री फूरा के अनुसार श्रार्थ बलल से हिन्दूकुरा होते हुए भारत आये। दिक्लिनी रूस आर पूर्वों कैस्पियन उमुद्द की ओर से बढ़ते हुए आर्थ अपने डोर डंगरों के साथ शिकार खेलते हुए और खेती करते हुए शायद कुछ दिनों तक बलल में ठहरे। कुछ तो यहीं बड़ गयं, पर बाकी श्रागे बढ़े। ऐया मान लिया जा सकता है कि हिन्दुकुश के पार करने के पहले हथियारबन्द भावेमारों ने उसके दरों की छान-बीन कर ली होगी। और अपने गन्तव्य स्थानों का भी पता लगा लिया होगा। आयों का आगे बढ़ना कोई नाटकीय घटना नहीं थी; वे लड़ते-भिड़ते धीमे-धीम आगे बड़े होंगे। पर जैसा हम देल आये हैं, वे कुछ दिनों में सिन्ध और पंजाब में बस गये होंगे। भारत के में दानों में उनका उत्तरना उच्च एशिया के किरन्दरों के भारतीय में दानों में उत्तरने की एक सामयिक घटना-मात्र थी। छोटे-छोटे पड़ावों पर कई दिनों अथवा हफ्तों तक साथों क ठहरना, महीनों और बरसों तक फीजों का आगरा देवना तथा कई पुश्त के बाद जानि के मनुष्यों का आगे कदम रखना, ये सब बातें एक विशाल जाति के स्थानान्तरण में निहित हैं। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के कबीले अपनी कियों, बच्चों, डेरों तथा सरो-सामान के साथ आगे बढ़ने हैं। यह मान लेने में कोई आपित नहीं होनी चाहिए कि इसी तरह आर्थ भी आगे बढ़े होंगे।

श्री फूरों दे ने आयों की प्रगति का एक सुन्दर दिसागी खाका खींचा है। उनके अनुसार, एक दिन, वसन्त में, जब सीतों में काफी पानी हो चला था, एक बड़ा कबीला अध्यवा खेल, खोजियों की मूचना के आधार पर, आगे बढ़ा। पर्वत-प्रदेश में खाने के लिए उनके पास सामान था। अपने रथ उन्होंन पीजे छोड़ दिये, पर बच्चे, मेमने, डेरे, तम्बू और रस के सामान उन्होंने बकरों, गदहों और बैलों पर लाइ लिये। सरदार और बूढ़े केवल सवारियों पर चले, बाकी आदमी अपनी सवारियों की बागडोर पकड़े हुए आगे बढ़े। सार्थ के पत्नों की रचा करते हुए आगे-आगे योदा चलते थे। उन्हें बराबर इस बात का डर बना रहता था कि हजार-कात में रहनेवाले किरान कहीं उनपर इसला न कर दें।

रास्ता बन जाने पर श्रौर उनपर दोस्त कबीलों के बस जाने पर दूसरे कबीले भी पीक़े-पीक़े श्राये जिनसे कालान्तर में भारत का मैशन पट गया। स्वभावतः पहले के बसनेवालों

<sup>1.</sup> पूरो, बही पु॰ १८२ से

२. कूरो, बड़ी, भा॰ २, पु॰ १८४-१८४

स्रोर बाद के पहुँ अनेवानों में अवाक्तपरी होती थी। इसके फतस्वरूप वे नवागन्तुक कभी-कभी वासों में भी श्राप्त किस खोजते थे। ऋग्वेद में इस आतृयुद्ध को गूँज मिलती है। पंजाब के बसने के बाद आयों के कांकिते स्वाने बन्द हो गये।

ऐतिहासिकों और भाषाशाकियों के अनुसार आयों के आगे बढ़ने में चार पड़ाव स्थिर किये जा सकते हैं; यथा, (१) सप्तिन्धु या पंजाब, (२) ब्रह्मदेश (गंगा-यमुना का दोआव), (३) कोसत्त, (४) मण्य। शायद बलज और सिन्धु के बीच में पहला अङ्डा कापिशी में बना, दूसरा जतालाबाइ में, तीसरा पंजाब में। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकना है कि केवल एक ही मार्ग से कैसे इतने आदमी पंजाब में आये और कालान्तर में सारे भारत में कैंत गये। इस प्रश्न का उत्तर उस पथ के भौगोतिक आधारों को लेकर श्रिया जा सकना है।

हमें इस बात का पता है कि आयों के आने के दो पथ थे। सीधा रास्ता कुमा के साथ-साथ चतता था। इन रास्ते से नवागनतुकों में से जल्दबाज आदमी आते थे। दूसरा रास्ता किया से कन्यार्याला था जिलसे हो कर बहुत-सं छोड़े छोड़े पथ पंजाब की खोर फुटते थे। उनमें से खास जात सिन्धु नही पहुँचने के लिए खुर्रम और गोमल के दाहिने हाथ की सहायक निश्यों की घाटियों की पार करते थे। विद्वानों का विचार है कि इस रास्ते का पता वैदिक आयों की था क्यों के इस रास्ते पर पदनेवाली निश्यों का ऋग्वेद के एक सूत्र (१०। ७५) में उल्लेख है। जैस-जैसे बार्य भारत के बारर धेंसते गये, वे नई निदयों को भी अपनी चिरपरिचित निध्यों का नाम देने लगे। उदाहरणार्थ, गोमती गंगा की सहायक नहीं है और सरस्वती जो पंजाब की पूर्व सीमा की निर्धारित करती है, हरह ती के नाम से कन्धार के मैंशन की सीचती थी। ऋरवेद के उपर्युक्त सूत्र में गोमती से गोमल का उद्देश्य है। कन्धार का मैदान बहुत दिनों तक भारत का ही ऋ श माना जाता था और पहलव लोग उसे गौर भारत कहते थे। इस बात का कयात किया जा सकता है कि कुमा (काबुल ) कुमु (खुर्रम ) और गोमती (गोमल ) से होकर सबसे दक्तिवन का रास्ता बोलन से होकर मीहेनजोरको पहुँच जाता था। श्री फूशे का कहना है कि इस निश्चय तक पहुँचने के पहले हमें सोचना होगा कि इस रास्ते पर कोई बहत वड़ी प्राकृतिक विठनाई तो नहीं है। बाद में इस रास्ते से बहत-से लोग प्राते-जाते रहे। पर इस राह्ते को आयों का राहता मान लेने में जाति-शास्त्र की कठिनाई सामने आती है। सिन्य की जातियों के अध्ययन से यह पा। चलता है कि मारतीय आर्य उत्तर से आये और उन्होंने बोलन दरें ताते मार्ग का कम उपयोग किया। पर, जैका हम ऊपर देव आये हैं, बनुचिस्तान के भग्नात्रहोत्र तो यही कतताते हैं कि यह मार्ग प्रागैनिहािक काल में काफी प्रचलित था तथा हइप्पा-अंस्कृति की समान करनेवाती एक जाति, जो चाहे श्राय रही हो या न रही हो, इसी रास्ते से सिन्य में घुसी । सरस्वती श्रौर दृषद्वती निर्धों के सूले पार्टी की खोज से श्री श्रमलानन्द घोष भी इसी निष्क्ष पर पहुँचते हैं कि छिन्ध-सभ्यता का अस्य इन नहियों तक फैला था। श्चगर यह बात सत्य है तो यह मानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सिन्थ से होकर स्त्रार्य पूर्व पंजाब स्त्रीर बीकानेर-रियासन में असे स्त्रीर उस प्रदेश की सभ्यता को उलाइकर स्त्रपना प्रभाव जनाया। श्री फरो की मान्यता तभी स्वीकार की जा सकती है जब यह विद्व किया जा सके कि बत्तल, कापिशी और पुष्करावती होकर तचिशना जानेवाले मार्ग पर ऐसे पाचीन अवशेष मिलें. जिनकी समकालीनता आर्थी से की जा सकती हो।

भारतीय और ईरानी आर्थ किस समय अतग हुए, इसका तो ठीक-ठीक पता नहीं समता; पर शायद यह घटना ई॰ पू॰ दूसरी तहमान्दी में घटी होगी। इतिहास हमें बताता है कि अफागिनस्तान के उत्तर और पश्चिम में, यथा सुग्ध, वाह्नीक, मर्ग, अरिय तथा इंग प्रदेशों में ईरानी बस गये और अफगानिस्तान के दिखण-पूर्व प्रदेश में भारतीय आर्थ। कंधार प्रदेश में तथा हिन्दकुश और सुतेमान के बीच के प्रदेश में भी आर्थ आ गये।

ईरानी रेगिस्तान तृत श्रीर मारतीय रेगिस्तान थार के बीच का प्रदेश, प्राचीन भारतीयों श्रीर ईरानियों के बीच बराबर एक मना हे का कारण बना रहा। हेलमन्द श्रीर सिन्धु नदी की बाटियों के पूर्वी हिस्से का भारतीय करण हो गया था। हमें पता है कि मीयों के युग में श्रीरश्चाने का श्रीध कतर भाग भारतीय राजनीति के प्रभाव में था तथा ईरान के बाश्शाह श्रपना प्रभाव पंजाब श्रीर जिन्य पर बढ़ाने के लिए तत्पर रहते थे। यह घात-प्रतिधान बहुत दिनों तक बतता रहा। पर अन्त में सुतेमान पर्वत भारतीयों श्रीर ईरानियों के बीच की सीमा बन गया। सिन्य तथा परिसिन्धु प्रदेश के लोगों के बीच में जातीय विषमता का उल्लेख भिनव्यपुराण (प्रतिसर्गपर्व, अध्याय २) में हुआ है। इसमें कहा गया है कि राजा शालिवाहन ने बलख इत्यादि जीतकर श्रायों श्रीर म्लेच्छों यानी ईरानियों के बीच की सीमा कायम कर दी। इस सीमा के कारण सिन्ध तो श्रायों का निवासस्थान रह गया; पर परिसिन्धु प्रदेश ईरानियों का घर बन गया। इन प्रदेशों की सीमाओं पर जातियाँ भिली-जुली हैं। ईरान के पठार के कथित भाग पर समय-समय पर किरन्दरों के धावे होते रहे हैं श्रीर इसी कारण से हम उनके जीवन, श्रावास, संस्कृति श्रीर मिल-भिन्न बोनियों पर इनका स्पष्ट प्रभाग देवते हैं। दूसरी श्रीर सिन्धु की घाटी में पहते से ही एक मजबून संस्कृति श्री को भौगोलिक श्रीर जाति-शास्त्र के दृष्टिकोण से गंगा की घाटी श्रीर दिश्वन के रहनेवालों की मं कृति से श्रलग बनी रही।

वैदिक आर्य पहले पंजाब में रहे, पर बाद में, कुरुक्तेत्र का प्रदेश बहुत दिनों तक उनका अद्दा बना रहा। आबादी की अधिकता, आबहवा में फेरारल अथवा जीतने की स्वामाधिक इच्छा से आर्थ आगे बहु और इस बढ़ाव में ऋक् और अथविदेशों के पथक़तों ने बड़ा काम किया। अधिन के नाथ पथक़त् शब्द ब्यवहार होने से शायद उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति के प्रतीक यक्ष के बदात की ओर इशारा है। पथक़त् के रूप में अधिन का उल्लेव शायद बनों को जताकर मार्ग-पद्धित कायम करने की ओर भी इशारा करता है। एक बहुत बढ़े पथक़त् विदेश माथव थे जिन ही कहानी शतपथ-बाहत्या में सुरिचत है। कहानी यह है कि सरस्त्रती के किनारे वैदिक धर्म की पताका फहराते हुए, अपने पुरोहित गीतम राहुग्या तथा वैदिक धर्म के प्रतीक, अधिन के साथ, विदेश माथव आगे चत पड़े। निदर्शों को सुवाते हुए तथा वनों को अत्राते हुए वे तीनों सदानीस (आधुनिक गगडक) के किनारे पहुँचे। कथा-काल में स्त नदी के पार विदिक संस्कृति का एक केन्द्र बन चुका था। विदेश माथव के समय में सदानीरा के पूर्व में खेती नहीं होती थी और जमीन दत्त इलों से भरो थी, पर शतपथ के समय वहाँ खेती होती थी। कथा के अनुसार, जब विदेश माथव ने अधिन से स्थक स्थान पूज़ तो। उसने पूर्व की ओर इशारा किया। शतपथ के समय सदानीरा कोन्त और विदेश के बीच सीमा बनाती थी।

<sup>1. 🕊</sup> वेन, रारशह ; हारशावर ; अ० वे०, वद्याराध्य

रे. शतपथ मान, शेशशाव-१७

# [ 38 ]

देवर के अनुसार रेप्युंक कथा में अधों के पूर्व की ओर बढ़ने के एक के बाद इसरें पड़ाव दिये हुए हैं। पहले पहल आयों की बहितयाँ पंजाब से सरस्वती तक फैली थीं। इसके बाद सनकी बहितयाँ को क्लों और बिदेहों की प्राकृतिक सीना सदानीरा तक बढ़ीं। इन्ड दिनों तक तो आयों की सदानीरा के पार जाने की हिस्मत नहीं पड़ी; पर शतपथ के युग में वे नदी के पूर्व में पहुँचकर बस चुके थे।

उपर्युक्त कथा में सरस्त्रती सं सदानीरा तक विदेष माथव के पथ के बारे में श्रीर कुछ नहीं श्यि है। शायद यह सम्भव भी नहीं था; क्योंकि सरस्त्रती श्रीर सदानीरा के बीच के मार्ग, यानी, श्राष्ट्रनिक उत्तर प्रदेश में उस समय श्रार्थ नहीं बसे थे तथा बड़ी नगरियाँ श्रीर मार्ग तबतक नहीं बने थे। पर इस बात की पूरी सम्भावना है कि विदेष माथव ने जो रास्ता जंगलों के बीच काट-छाँट श्रीर जलाकर बनाया दही रास्ता ऐतिहासिक युग में गंगा के मैदान में श्रातस्ती से वैशाली तक का रास्ता हुशा। गंगा के मैदान का दिन्छनी रास्ता शायद काशी के संस्थापक काश्यों ने बनाया।

वैश्कि साहित्य से इस बात का पता चलता है कि आर्य प्रागैतिहासिक युग से चलनेवाले छोटे-मोटे जंगली रास्तों, आप्रपथों और किसी तरह के कारवाँ-पथों से बहुत दिनों तक सन्तुष्ट नहीं रहे। ऋग्वेद और बार की संहिताओं में भी हम लग्बी सहकों (प्रपथों) से यात्रा का उल्लेब पाते हैं। जिनपर श्री सरकार के अनुसार रथ चल सकते थे। अश्ववेद से लेकर बार तक आनेवाले सेतु शब्द से शायद पानीभरे इलाके को पार करने के लिए बन्द का तात्पर्य है; पर डा॰ सरकार इसका अर्थ पुल या पुलिया करते हैं। अबाद में चलकर आहाएों में हम महापथों द्वारा आमों का सम्बन्ध होते देवते हैं; पुलिया को शायद बहुन कहते थे। अथववेद में इस बात का उल्लेख है कि गाड़ी चलनेवाली सड़कें बगल के रास्तों से काँची होती थीं, इनके दोनों और पंड लगे होते थे। ये नगरों और गाँवों से होकर गुजरती थीं। और उनगर कभी-कभी खम्भों के जोड़े होते थे। जैसा डा॰ सरकार का अनुमान है, शायद इन खम्भों का उद्देश्य नगर के फाटक से हो। जैसा डा॰ सरकार का अनुमान है, शायद इन खम्भों का उद्देश्य नगर के फाटक से हो। जैसा डा॰ सरकार है। यह भी सम्भव है कि उनका नात्पर्य राजपथों पर चुंगी वसूल करने के लिए रोक भी हो सकता है। यह भी सम्भव है कि उनका मतलब मील के पत्थरों से हो जिन्हें मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र से गन्धार तक चलनेवाले महामार्ग पर देला था। ऋग्वेद के प्रथम अथवा प्रपथ से मतलब शायद सड़कों पर बने विश्वामगृह से हो, जहाँ यात्री को

१. इंडिशे स्टूडियन, १, ए० १७० से

२. ऋ० वे० १०।१७।४-६ ; ऐ० जा० ७।१४ ; काठक सं०, ६७।१४ ; आ० वे० हाम २२—परित्थ्या

रै. सुविमखचन्द्र सरकार, सम आसपेक्ट्स ऑफ दि अखियर सोशख ्वाइफ ऑफ इण्डिया, पु०-१३, बंडन, १६२⊏

४ वही ए॰-१४

<sup>¥.</sup> ऐ॰ जा॰, धात्रक्ष, ह्यान्द्रोख उप० मा६।३

६. पंचविंश जान, १।१।४

७. अ० वे०- १४।१।६६ : १४।२।६--६

म. सरकार, वहीं, पृंत १४ फुल नीत ६

<sup>&</sup>lt;sup>६.</sup> ऋ॰ वे॰, १।१६६।६

विभाग और भोजन मिलना था। अथवेद (१४।२।६) में वधु के रास्ते में तीर्थ के उल्लेख से शायर बाट पर विभागगृह से मतलब है। अथवेद में पहले आवस्य का मतलब शायर आतिथिगृह होता था; पर बाद में, वह घर का पर्यायना वी हो गया। अगर डा॰ सरकार की यह व्यवस्था ठांक है तो आवस्य एक विश्वामालय था जो कि यह आवस्यक नहीं है कि वह सक्कों पर हो रहना हो।

वंदिक साहित्य से हमें इस बात का पूरा पना चलता है कि आयों के आग बढ़ने में उनकी गितशालता और मजबूनी काफी सहायक होती थी। जंगलों के बीच रास्ते बनाने के बाद धू ते हुए ऋषियों और ब्यापारियों ने वंदिक अभ्यता का प्रचार किया। ऐतरिय बाह्मण का चरैंवेति मन्त्र आध्यात्मिक और आयोगिक उन्नति के लिए गितशिलता और यात्रा पर जोर देना है। अथर्वने दे रास्ते पर के लगनेवाने डाकुओं को नहीं भूलता। एक जगह जंगली जानवरों और डाकुओं से यात्री की रचा के लिए इन्द्र की प्रार्थना की गई है। एक दूसरी जगह सब्कों पर डाकुओं और अंदियों का उल्लेख है और यह भी बतलाया गया है कि सब्कों पर निषाद और दूसरे डाकू (सेलग) व्यापारियों को पकड़ लेते थे और उन्हें लूटने के बाद गढ़ों मे फेंक देते थे। "

श्रमान्यवश वैदिक शिहित्य से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि इम तत्कालीन यात्रा का रूप खड़ा कर सकें ; लेकिन ऐसा मात्रुम पड़ता है कि लोग शायद ही कभी अफ़ैले यात्रा करते थे। रास्ता में खाना न मिलने से यात्री अपना जाना स्वयं ले जाते थे। ऐसा मात्रुम पड़ता है कि यात्रियों के िए खाना कभी-कभी बहुँगियों पर ढोया जाता था। बाने का जो समान यात्री अपने साथ से जाते थे उसे अवस कहते थे। अ

उन दिनों जहाँ कहीं भी यात्री जाते ये उनकी बड़ी खातिर होनी थी। जैसे ही यात्री अपनी गाड़ी स बैत खोलता था, आनिथेय (भेजनान) उसके लिए पानी लाना था। अपनेथि कोई खात आदमी हुआ तो घर-भर उसकी खातिर के लिए तैयार हो जाता था। अतिथि का स्वागत धर्म का एक अंग था और इसलिए लोग उसकी भरपूर खातिर करते थे।

इस बात में जरा भी अन्देह नहीं कि वैदिक युग में ब्यापारी लम्बी यात्राएँ करते थे जिनका उद्देश्य तरह-तरह सं पैसा पैदा करना, \* फायदे के लिए पूँजी लगाना \* और लाभ के लिए दूर देशों में मान भंजना था। \* \* तकलीफों की परवाह न करते हुए वैदिक युग के ब्यापारी स्थल

१. सरकार, वही, पृ० १४

४. ऐतरेय मा०, जाइप

३. घ० वे०, १२।१।४०

४. बा० में०, ३।४ : ४।७

५. ऐ० झा०, मा ११

६. वाज० सं०. श्रह

७. शा आा०, २।६।२।१ ०

म. श्रा**० आ०, ३-४-१**-५

इ. ऋ० वे०, ३।११८।३

१०. अ० वे० दे।१५।६

<sup>11.</sup> भाग वन, दे।१२१४

स्नौर समुद्दी मार्ग से भारत का स्थान्तरिक स्नौर बाहरी व्यापार जारी रखे हुए थे। पिण हस युग के घनी व्यापारी थे। शायद वे स्थपनी कंजूसी से ब्राह्मणों के शत्रु बन गये थे स्नौर इसीलिए उन्हें वैदिक मन्त्रों में खरी-खोटी सुनाई गई है। कुछ मंत्रों में पिणयों के मारने के लिए देवतास्त्रों का स्नाह्मन किया गया है। कभी-कभी तो उन बेचारों को त्रपनी कजूसी के कारण जान भी गँवानी पड़ती थी। कहीं-कहीं वे वैदिक यज्ञों के विरोधी माने गये हैं। पिणयों में खु का विशेश नाम था। एक मन्त्र में उन्हें सुखोर (बेकनाट) कहा गया है, दूसरी जगह वे दुश्मन माने गये हैं त्रौर तीसरी जगह उन्हें पुँजीपति—प्रथिन (पिश्वमी हिन्दी में गथ पुँजी को कहते हैं) कहा है। वे कभी-कभी गुलाम भी कहे गये हैं है।

उपर्युक्त उद्धरणों से ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पिए अनार्य व्यापारी थे और उनका वैदिक धर्म में विश्वास न होने से इतनी छीळालेदर थी। कुळ लोगों का विश्वास है कि पिए शायद किनीशिया के रहनेवाले व्यापारी थे, पर ऐसा मानने के लिए प्रमाण कम हैं। हम अपर देव आये हैं कि जिस समय आयों का भारत में आगमन हुआ। उस समय देश का अधिकतर व्यापार हरूपा संस्कृति तथा बजूबिस्तान के लोगों के हाथ में था। बहुत सम्भव है कि वेदों में इन्हीं व्यापारियों की ओर संकेत है। यह बात साफ है कि वे व्यापारी वैदिक धर्म नहीं मानते थे, इसीलिए आयों का उनपर रोष था।

ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए साधारण शब्द विशिज् है । व्यापार ऋदला-बदली से चलता था गोकि यह कहना कि कि व्यापार किन वस्तुओं का होता था। अथवेंवद से सायद इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूर्श (एक तरह का ऊनी कपड़ा) और पवस (चमड़ा) का व्यापार होता था। तत्कालीन व्यापार में मोल-भाव काफी होता था। वस्तु-विनिमय के लिए गाय, बीद में, शतमान सिक्षे का उपयोग होता था।

यह कहना मुश्कित है कि वैदिक युग में श्रीष्ठि या सेठ होते थे श्रथवा नहीं। पर, ब्राह्मगों में तो सेठों का उल्लेख है। शायद वे निगम के चौधरी रहे हों। उसी प्रकार वैदिक साहित्य से सार्थवाह का भी पता नहीं चलता श्रीर इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि माल किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। पर इसमें सन्देह की कम गुं जाइश है कि माल सार्थ ही ढोते रहे होंगे, क्योंकि सबक की कठिनाइयाँ उन्हीं के बस की बात थीं।

विद्वानों में इस बात पर काफी बहस रही है कि श्रायों को समुद्र का पता था श्रथवा नहीं। पर यह बहस उस ग्रुग की बात थी जब हहस्पा-संस्कृति का पता तक नथा। जैसा हम पहले देव चुके हैं, दक्खिनी बल्चिस्तान से ई॰ पू॰ ३००० के करीब भी सुमेर के साथ समुद्री व्यापार चलता था। मोहेन-जो-दको से तो नाव की दो श्राकृतियाँ ही मिली हैं। इमें श्रव यह भी मालूम पहता जा रहा है कि वैदिक श्रायों का हक्पा-संस्कृति से संयोग हुआ; फिर

Ę

१ ऋ वेर, शहेरारे, धारमाण, अरु वेरु, शाशाण; रराश्यमाध

र. वैदिक इंडेक्स, भाग १, ए० ४७१ से ७३

र. ऋ० वे०, १९।१२।११; साप्रसाद

४. छ० वे०, ४।७।६

प्र. पुे॰ आ॰, १।१०; कौचीतकी आ॰, २८।६

भी, श्रगर उन्हें समुद्र न मातृम हुआ हो तो आश्चर्य की बात होगी। ऋग्वेद में " समुद्र के रत्न, मोनी का व्यापार, समुद्री व्यापार के फायदे तथा मुज्यु की कहानी ", ये सब बातें वैदिक आयों के समुद्र-ज्ञान को इनना साफ करती हैं कि बहुम की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बाद की संदिनाओं में समुद्र का और साफ उन्लेख हैं। तेंतिरीय संहिता उस्पष्ट रूप से समुद्र का उल्लेख करती है। ऐत्रिय बाक्षण में समुद्र की अनल और मूमि का पीरक तथा शतपथ में " प्राच्य और उदीच्य बाद के रत्नाकर (अरवसागर) और महोद्रिथ (बंगाल की खाड़ी) के लिए आये हैं।

ऋरंग्द व आंर बाद की संहिताओं के अनुसार समुद्री व्यापार नाव से जनता था। बहुधा नौ शब्द का व्यवहार निद्धों में चलनेवाली छोडी नावों के लिए होता था। 'नौ' शब्द का प्रयोग बेंदे (दाहतींका) यानी मदास के समुद्रतड पर चलनेवाली कहु मारम् और टोनी नावों के लिए भी होता था।

बहुनों की राय है कि वैदिक साहित्य में मस्तूल ओर पाल के लिए शब्द न होने से वैदिक आयों को समुद्र का पना नहीं था, पर इस तरह की बातों में कोई तथ्य नहीं है; क्योंकि वेद कीई कांव तो है नहीं कि जिनमें सब शब्दों का आना जब्दी है। जो भी हो, संहिताओं में छुत्र ऐसे उल्लेख हैं जिनसे समुर्यात्रा की ओर इशारा होना है। ऋषेद में फायदे के लिए समुद्रयात्रा का उल्लेख हैं। एक जगह अश्विनों द्वारा एक सौ डॉड़ोंबोने इबते हुए जहाज से भुज्यु की रखा का उल्लेख है। फ जगह अश्विनों द्वारा एक सौ डॉड़ोंबोने इबते हुए जहाज से भुज्यु की किसी यात्रा की ओर इशारा करती है जिसमें उसका जहाज टूट गया। के उसके जहाज में सौ डॉड़ लगते थे। के जब वह इस दुर्घटना में पड़ा तो उसने किनारे का पता लगाने के लिए पिद्यों को छोड़ा। अ जैसा हम आने चलकर देखेंगे, बाबुली मिलगमेश की कहानी में दिशाकाकों का उल्लेख है तथा जातकों में जहाजों के साथ 'दिशाकाक' रखने के उल्लेख हैं। वैदिक युग में बुबु भी एक बड़ा समुद्री विपासी था। अ

१ ऋ० वे०, १।४७।६, ७।६।७

२. ऋ वे०, शास्त्राह्य स्वारः सारदाद

रे. तै० सं०, राशमार

४. ऐ० बा॰, राइहा७

रे. श॰ मा॰, ११६,३।११

६. ऋ॰ वे०, १।१३११२ ; राइकाध

७. ४० वे० शहेदार ; शहहा=

८. ऋ वे०, १०।१४४।३

है. ऋ० वे०, शार्दार ; शार्पाद

१०. ऋ० वे०, १।११६।६ से ; बैदिक इंडेन्स, १, ४६१-६२

११. वैदिक इ डेक्स, २, १०७-१०८

१२. ऋ० वे०, १।११६।४

<sup>&</sup>lt; दे. ऋ० वे०, दादशार

१४. भा० वे०, साध्यादश-द्र

वेरों में नाव-सम्बन्धी बहुत-से शब्द आये हैं। युम्न शायद एक बेश था तथा प्रव शिरायद एक तरह की नाव थी। आरित्र डॉइ की कहते थे। अग्रस्थिद और वाजसनेयी संहिता में उसी डॉइोंबाले जहाज का उल्लेख है। डॉइ चलानेवाले अरितृ और नाविक बावजा थे। नीमग्रह शायद लंगर था अग्रेर शंबिन शायद नाव हटाने की लग्धी। श

हम ऊपर देल आये हैं कि ई॰ पू॰ तीयरी और दूसरी सहस्रान्दियों में बलुचिस्तान और सिन्ध का समुद्र के रास्ते न्यापारिक सम्बन्ध था। बाबुली और अधीरियन साहित्यों में सिन्ध एक तरह का कपड़ा था जो हिरोडोउस के अनुसार मिस्न, लेवांट और बाबुल में प्रचलित था। हिरोडोउस उस कपड़े को सिंडन कहता है। सेस ७ के अनुसार सिन्धु सिन्ध का बड़ा कपड़ा था, पर इस मत के केनेडी और दूसरे बड़े विरोधी थे। ६ उनके मन के अनुसार सिन्धु-सिंडन किसी वनस्पितिविशेष के रेशे से बना एक तरह का कपड़ा था। पर यह सब बहस मोहेन-जो-इड़ो से सूती कपड़े के दुकड़ों के मिलने से समाप्त हो जाती है और यह बात प्रायः निश्चित हो जाती है कि सिन्धु सिन्ध का बना सूती कपड़ा ही था जो शायद समुद्री रास्ते से बाबुल पहुँ बता था।

कुछ समय पहले कुछ विद्वानों की यह राय थी कि वैदिक युग में भारतीयों का बाहर के देशों से सम्बन्ध नहीं था। उत्तरमद और उत्तरकृष्ठ भी जिनकी पहचान मीडिया और मध्य-एशिया में लू-लान के प्राचीन नाम कोरैन से की जाती है, काश्मीर में रखे गये। पर जैसा हम ऊपर देत आये हैं, अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी, वैदिक आर्य समुद्र-यात्रा करते थे तथा मुज्यु और वृत्त-जैसे व्यापारी इस देश से दूसरे देशों का सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे। अभाग्यदश हमें विदेशों के साथ इस प्राचीन सम्बन्ध के पुरातात्विक प्रमाण बहुत नहीं मिलते, पर वेदों में, विशेषकर अथवेदेद में, इन्त शब्द ऐसे आये हैं जिनसे यह पता चलता है कि शायद वैदिक युग में भी भारतीयों के साथ बाबुल का सम्बन्ध था। लीकमान्य तिलक ने सबसे पहले इन शब्दों पर, जैसे तैमान, अलगी-विलगी, उरगृला और ताबुवम् के इतिहास पर प्रकाश डाला और यह बताया कि ये शब्द बावुली भाषा के हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये शब्द बहुत प्राचीन काल में अथवेदेद में घुस पड़े। इस बात में भी सन्देह है कि इन शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ समभा जाता था या नहीं। सुत्रण मना ऋग्वेद में एक बार आया है। इसका सम्बन्ध आसीरी मनेह से ही सकता है। उपर्युक्त बातों से भी भारत का बाबुल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध का पता चलता है।

१ आह० वे०, मा१शा५४

२. ऋ० वे०, १।१⊏२।४

६. ऋ० वे०, १।११६।४ ; वा॰ सं॰, २१।३

४ शतपथ जा०, राहे।हे।४

४. शतपथ बा०, २।३।३।१३

६ आ० वे०, हाराइ

७. हिबर्ट लो<del>क्च</del>स्नै, पृ० ११८, खंडन, १८८७

म. जे॰ झार॰ ए० स॰ १म६म, पु॰ १४१-४३

इ. अः वे०, शाहराइ-१०

१०. ऋ० वे०, माध्मार

जो भी हो, ई॰ पू॰ १॰ वीं सदी में तो विदेशों के साथ भारत के न्यापार का, जिसमें भारव विचाई का काम करते थे, अध्वा तरह से पता चलता है। शायद १० सदी ई॰ पू॰ में, इन्हीं अपनों की मारफत, सुलेमान को भारतीय चन्दन, रत्न, हाथीदौँत, बन्दर और मोर मिले। भारत से जाने की वजह से ही शायद हेजू शुकि [इम्] (मोर) की न्युत्पत्ति तामिल तोके से, हेजू अहल की तामिल अहिल से, हेजू अलमुग की संस्कृत चल्य से, हेजू कोफ (बंदर) की संस्कृत किये से, हेजू शेन हिन्बन (हाथीदौँत) की संस्कृत छदंत से, हेजू सदिन की यूनानी सिरहन और संस्कृत सिन्धु से की जानी है। पै

यह भी सम्भव है कि ईसा-पूर्व ध्वीं सदी में भारतीय हाथी असीरिया जाते थे। शाल मनेसर तृतीय (=५--२४ ई॰ पू॰) के एक सूचिकाद्वारस्तम्भ पर दूसरे जानवरों के साथ भारतीय हाथी का भी चित्र बना हुआ। है। लेख में उसे बिजयाति कहा गया है जो शायद संस्कृत वासिता का रूप हो, जिसके मानी हथिनी होता है। विद्वानों की राय है कि भारतीय हाथी असीरिया को हिन्दुकुश मार्ग से होकर जाते थे।

भारत के साथ असीरिया के व्यापारिक सम्बन्ध का इस काल से भी पता चलता है कि असीरिया के राजा सेको चेरीब ने (ई॰ पू॰ ७०४-६८१) अपने उपवन में कपास के पीने लगाये थे। वे नेवुरादन्नेजार (६०४-५८१ ई॰ पू॰) के महल में सिन्धु के शहतीर भिले हैं। कर में नबीदिन (ई॰ पू॰ ५५४-५३८) द्वारा पुनर्निर्मित चन्द्रभन्दिर में भारतीय सागवान के शहतीर मिले जो शायद वहाँ पश्चिमी भारत से लाये गये थे। ४

बाबुल में दिख्या भारतीयों की अपनी एक बस्ती थी। निष्पुर के मुरुशु की कोठी के हिसाब की मिट्टी को तिष्त्रयों से यह पता चलता है कि वह कोठी भारतीयों के साथ व्यापार करती थी। इसी व्यापारिक सम्बन्ध से कुछ तामिल शब्द—जैंस अरिस (चावल), युनानी अपिराज, करर (दालचीनी), युनानी कार्पियन; इंजिबेर (सींठ), युनानी जिगिबेरीस; पिष्पी (बड़ी पीपल), युनानी पंपरी तथा संस्कृत वैद्वर्थ (विल्लोर), युनानी बेरिल्लोस—युनानी भाषा में आये।

हम ऊपर देख चुके हैं कि वैदिक युग में अमुहयात्रा विहित थी। पर सूत्रकाल में शाय इ जात-पौंत श्रीर छुत्राछून के विचार से अमुहयात्रा का निषेध हुत्रा। बौधायनधर्मभूत्र के श्रनुसार उत्तर के ब्राह्मण समुद्रयात्रा करते थे; पर शास्त्रविहित न होने से समुद्रयात्री जात-बाहर माने जाते थे। मनु भी शायद समुद्रयात्रा के पन्त्रपाती नहीं थे, क्योंकि वे समुद्रयात्री के साथ कन्या के विवाह का श्रादेश नहीं देते। पर उपर्युक्त निषेध शायद ब्राह्मणों तक ही सीभित थे। बौद्ध-साहित्य से तो पता चलता है कि समुद्रयात्रा एक साधारण बात थी।

<sup>1.</sup> आई॰ एच० क्यू॰ २ (१६२६ ', छ० १४०

रे. जे॰ झार० ए॰ एस॰, १६६**म, पृ० २**९०

३, जे॰ सार॰ ए० एस०, १६१०, ए० ४०३

४. जे० शार० ए० एस०, १८६८, ए० १६६ से

४, जे• भ्रार० ए० एस०, १६१७, ए० र३७

६. बौ॰ घ॰ स्॰, १।१।२४

मनुस्यति, २।१।२२

## तोसरा ऋधाय

# ई० पू० पाँचवीं अरोर छठी सदियों के राजमार्ग पर विजेता और यात्री

हम दूसरे श्राचाय में देव चुके हैं कि भारतीय आर्थ किस तरह इस देश में बढ़े और संगठित हुए; पर पुरातत्व की सहायता न मिलने से अभी तक उनका इतिहास अध्रा और गड़बड़ है। वैज्ञानिक इतिहास के दिश्कीण से तो भारत का इतिहास हखामनी-शिक्क हारा सिन्ध और पंजाब के कुछ भाग पर श्रिधिकार और सिकन्दर की विजय-यात्रा से ही शुरू होता है। उनसे हमें पता चत्रता है कि बलब से तच्चिरालावाची सड़क पर आर्थों के काकिलों का आता कभी का बन्द हो चुका था तथा राजनीतिक विजय का युग आरम्भ हो चुका था। भारत पर ये चढ़ाइयाँ हखामनियों के समय से आरम्भ हो कर शक, पह लव, कुषाण, हुण, तुर्क और मुगल-शिक्कां द्वारा बराबर जारी रहीं। इस अध्याय में हम भारत के प्राचीन अभियानों की ओर अपनी दिष्ट डालेंगे।

कुरुष और दारा प्रथम की चढ़ाइयाँ राजनीति के थीं। कुरुष के धावे सीर दिरया तक और दारा के धावे सिन्धु तक हुए। क्षिनी प्रसंगवश कुरुष को कापिशी तक आया हुआ मानता है और हिरोडोउस दारा के धावे हिन्दमहासगर तक मानता है। श्री फूशे का विश्वास है कि सिकन्दर के धावे इन्हीं राजों के धावों पर आश्रित थे। इस राय के समर्थन में श्री फूशे का कहना है कि सिकन्दर ईरानियों से इतना प्रभावित था कि उसने दारा तृतीय के धर्म तथा राज-काज के तरीकों को अपनाया। शायद हलामनियों से मिली राज्यसीमा के पुनः स्थापन के लिए यह आवश्यक भी था। श्री फूशे का विचार है कि ज्यास के आगे सिकन्दर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इसलिए नहीं इनकार किया कि वे थक गये थे; वरन इसलिए कि प्राचीन ईरानी साम्राज्य की सीमा वे स्थापित कर चुके थे और उसके आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। धवराकर और गुस्से में आकर जब सिकन्दर सिन्धु के रास्ते लौड़ा, तब भी, वह दारा प्रथम की फीज का रास्ता ले रहा था।

यहाँ ईरानियों द्वारा गन्धार-विजय के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। हलामनी अभिनेतों से हमें पता चलता है कि यह घटना ५२० ई० पू॰ में अथवा उसके पहले घटी होगी। सिन्ध शायद ईरानियों के कब्जे में ५१७ या ५१६ ई० पू॰ में आया। हल मनियों द्वारा सिन्ध-विजय को श्री छूशे दो भागों में बाँटते हैं। कुरुष (५५२-५३० ई० पू॰) ने अपने पहले धावे में किपश की राजधानी समाप्त कर दी; फिर शायद महापथ से आगे बढ़कर उसने गन्धार जीता, जो उसके राज का एक सूबा हो गया। उस समय गन्धार की सीमा पश्चिम में उपरिश्येन यानी हिन्दूकुश के पार तक पहुँचती थी, और दिख्या में निचले पंजान तक, जिसमें

१ फूरो, वही, ७, ए० १६०-१६४

युनानियों का करपपाइरोस (करसपपुर) यानी सुल्तान था। पूर्व में उसकी सीना रावलपिएडी स्मीर मेलम के जिलों के साथ तचिशाल के राज में शामिल थी। यह भी मार्के की बात है कि स्लाबों के अनुसार चेनाब और रात्री के बीच का दोआब भी गन्दारिस कहा जाता था। गन्दार की उपर्युक्त सीमाओं से हमें पना चलता है कि उसमें किपश से पंजाब तक फैला हुआ सारा प्रदेश आ जाना था।

श्रपने लम्बे निर्ममन-मार्गी की रचा के लिए दारा प्रथम ने निचली धिन्धु जीत-कर श्ररवसागर पहुँचने का निश्चय किया और शायर इसी उद्देश्य की लेकर उसने स्काइलेक्स की सिन्ध की खोज के लिए भेजा। उनका बेड़ा करसपपुर यानी मुल्तान सं चला। यहीं नगर के कुछ नीचे, चेनाव के बाएँ किनारे पर दारा का बेड़ा तैयार हुआ जी ढाई बरस के बाद मिस्न में दारा से जाकर मिला। अपनी यात्रा में इस बेड़े ने शायद लालसागर पर के भिस्नी बन्दर तथा पश्चिम मारत के बन्दरों की यात्रा निरागद कर दी जिनके फतस्वरूप आसात और दजला के मुद्दाने से लेकर सिन्धु के मुद्दाने तक का समुद्री किनारा उसके वश में आ गया और दिनश्महासागर की शानित सुरचित हो गई।

पर इतिहास हमें बतलाता है कि शिन्ध पर ईरानियों का ऋधिकार कुछ थोड़े ही काल तक था। जैशा हमें पता है, शिन्धु के ऊपरी रास्ते में शिकन्दर को ऋधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ी; पर शिन्धु के निचले भाग में उसे ब्राह्मणों का सख्त सुकाबता करना पड़ा। इसी ऋाधार पर हम कह सकते हैं कि शायर ईरानियों के समय भी ऐशी ही घटना घटी होगी।

यहाँ हुखामिनयों के पूर्वी प्रदेशों के बारे में भी कुछ जान लेना आवश्यक है। इनकी एक तालिका हिरोडोट (३। ६६ से) ने दी है जिसकी तुलना हम दारा के लेकों में आये प्रदेशों से कर सकते है। इन प्रदेशों के नाम जानियों अथवा शासन-शब्दों पर आधारित हैं।

श्रीमेलेखों और हिरोडोउन में आये प्रदेशों के नामों की जाँच-पहताल से यह पता चलता है कि उनके समृह बनाने में बिखरे हुए कबीलों से मालगुजारी वसूल करने की सुविधा का स्विधिक ध्यान रखा गया था। जैसे १२ वें प्रदेश में सब सूबे पार्थन, आरिय, खोरास्म, इंग और सुरुध थे; १२ वें प्रदेश में बलख़ ( मर्ग के साथ) था; २० वें प्रदेश, अर्थात इंग में हामून का दलहली हिस्सा, पूर्वी सगरती यानी ईरानी कोहिस्तान के फिरन्दर तथा फारस की खाड़ी पर रहनेवाल कुछ कबीले थे। भारतीय और बनुची १० वें प्रदेश में थे। अभिनेखों में मकों का बरावर उल्लेख हैं, उनका प्रदेश सिन्ध की सीमा पर था। हिरोडोउस के समय में मुकोइ १४ वें प्रदेश में थे। हिरोडोउस धनुचिस्तान का प्रचलित नाम न देकर उसे भीतरी परिकण्य प्रदेश कहना है। ७ वें प्रदेश में यन्धार और सत्ति ( प्रा० ई० थथगुरा) शाभिल थे। थथगुरा प्रदेश हजारजान के पर्वतों में या तथा इसके साथ दरहों और अप्रीतियों ( अफीदियों ) का सम्बन्ध था। पन्दहवें प्रदेश का ठीक विवरण नहीं मिलता। पक्थ की तरह अरखीस उस समय मशहूर नहीं मानुम पहना। पक्थ से हिरोडोउस ( २१००२; ४१४४) का उद्देश मुलतान से पित्रम सुलेमान पर्वत से है। पक्थ की जगह शक और कस्सपों के ब्राने से कुछ दुनिया पैश होनी है; क्योंकि १० वें प्रदेश में कस्सप करिययन समुद के पास आते हैं तथा शक

<sup>1.</sup> पूरो, वही, र, ए०, १६१ से

शंकरतान में । श्री फूशे ै १५ वें प्रदेशों के करसपों की पहचान मुजतान, जिसका नाम शायद करउपपुरी था, के रहनेवाजों से करते हैं, जो बाद में जुदकमालव कहलाये। शकों की पहचान शकतान के होमवर्गा शकों से की जा सकती है।

हेकातल के अनुसार कश्यपपुर (कस्सपपुर) गन्वार में था पर हिरोडोटस उसे दूसरे प्रदेश में रजा है। इस असाम अस्य को हटाने के लिए यह मान लिया जा सकता है कि दारा प्रथम द्वारा निर्मित अफगिनिस्तान और पंजाब प्रदेश चरत और आर्तचरस प्रथम द्वारा दो समान भागों में फिर से बाँटे गये। लगता है, उस समय गन्धार निचले पंजाब से अलग करके शकस्तान से जोड़ दिया गया था। यह बँटवारा भौगोतिक आधार पर किया गया था। पंजाब प्राकृतिक रूप से नमक की पहाड़ियों द्वारा जिमाजित है। उसके उत्तर में इतिहास-प्रसिद्ध महापथ पेशावर, राक्लिपराड़ी, लाहीर और दिख्त, होते हुए गगा के मैशन को एशिया के ऊँचे भागों से मिलाता है, पर दिस्तन-पंजाब के भाग का सिवाय गन्धार और हेरात होकर पश्चिम के साथ दूसरा सम्बन्ध नहीं था। इस भूमि का दो प्रदेशों में विभाजन था जिनमें एक के अन्दर काबुल की घाटी और पंजाब का ऊँचा हिस्स आ जाता था तथा दूसरे में हेलमेंद की घाटी और निचला पंजाब। इस तरह का पथ-िभाजन सड़कों के भौगोलिक नियमों के अनुसार ही है।

जिस समय ह जामनी सिन्य और गन्तार में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे उस समय पूर्वी पंजान से लेकर सारे भारत में किसी निदेशी आक्रमण का पता नहीं था। यह समय बुद्ध और महात्रीर का था जिन्होंने वैदिक सनातन धर्म के प्रति बगावत का भत्त्वा उठाया था। ईसा की सातवीं सही पूर्व में भी देश सोतह महाजनपदों में विभाजित था। इन जनपदों में लड़ाइयाँ भी होनी थीं; पर आपस में सौस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध कभी नहीं रुका। इन महाजनपदों के नाम थे—(१) अंग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोसल, (५) खुजि, (६) मल्ल, (७) वेदि, (६) वंश, (६) कुरु, (१०) पंचाल, (३२) मत्स्य, (१२) श्रुर्तिन, (१२) अश्मक, (१४) अवन्ती, (१५) गन्धार और (१६) कम्बोज रे। ईसा-पूर्व इठी शताब्दी में राजनीतिक स्थित कुछ बदल गई थी; क्योंकि कोतल ने काशी को अपने साथ मिला तिया था और मगध ने अंग को।

बुद्ध के काल में हम दो बड़े साम्राज्य और कुड़ छोड़े राज्य तथा बहुत-से गणतन्त्र पाते हैं। शान्यों की राजधानी कित्तवस्तु में, बूलियों की राजधानी अलतकाप्प में, कालामों की राजधानी किस्सपुत्र में, भग्गों की राजधानी खुं धुमारिगिरि में, कोलियों की राजधानी रामग्राम में, मल्लों की राजधानी पावा-कुड़ीनारा में और तिच्छितियों की राजधानी वैशाली में थी। इन दस गणों की स्थिति को उत के पूर्व गंगा और पहाड़ों के बीच के प्रदेश में थी। शाक्यों का प्रदेश हिमालय की ढात पर था गोकि उतकी ठीक-ठीक सीना का पता नहीं लगता। इनकी प्राचीन राजधानी किपल-क्स्तु आज दिन नेपाल में तिलीराकोड़ के नाम से प्रिडढ है। बुतियों और कालामों के प्रदेशों के बारे में हमें अविक पता नहीं है, पर इतना कहा जा सकता है कि इनके गण किपलवस्तु से वैशाली जातेवाली सहकों पर बसे थे। कोलिय लोग शाक्यों के पड़ीशी थे तथा रोहिणी नदी उनके राज्यों के बीच की सीमा थी। मल्लों की दो शाखाएँ थीं जिनकी राजधानी पावा (पपउर) और कुशीनारा

१. वही, २, प्र॰ १६म

२. मंगुत्तरनिकाय १ । २१३; ४ । २४२, २४६।२६०

थी। कपिलवस्तु वैशाली सङ्क पर मोरलपुर जिले के पडरौना तहसील में स्थित है। वज्जी लोगों के कब्जे में उत्तरविहार का अधिकतर माग या और उनकी राजधानी वैशाली में थी।

इस बात में बहुत कम सन्देह है कि बुद्ध के जीवनकाल में कीसलों का राज्य सबसे बड़ा था और इस लिच्छिवियों और मगध के अजातशत्र का सामना करना पड़ता था। शानयों, कीलियों और मल्लों के गणतन्त्र, कीसल के पूर्व होने से, मगध के प्रभाव में थे। दिल्ण में कीसल की सीमा काशी तक पहुँचती थी जहाँ शायद काशी के लोगों का मान रखने के लिए प्रसेनजित का छोटा भाई ठीक उसी तरह काशिराज बना हुआ था जैसे मगध द्वारा अंग पर अधिकार हो जाने के बार ही चम्पा में अंगराज नाम से राज बने हुए थे। पश्चिम में कीसल की सीमा निर्धारित करना कठिन है। उस काल में लखनऊ और बरेली जितों के उत्तरी भाग जंगलों से ढैंके हुए थे; पर हमें माजूम है कि गंगा के मैदान का उत्तरी पथ इस प्रदेश से होकर निकलता था। इसलिए सम्भव है कि यहाँ नगर रहे हों। बौद्ध-साहित्य में उत्तरपंचाल का उल्लेख न होने से यह सम्भव है कि गंगा नदी पश्चिम में भी कोसल तथा उसके प्रभाव में दूसरे गणों की सीमा बाँधती थी।

बुद्ध के समय में प्रंतनंजत, कीयत के राजा थे। श्रजातशत्रु ने उन्हें एक बार हराया था; पर उन्होंने उन हार का बहना बाद में ले तिया। प्रंतनिजत, को उसके बेटे विह्न म ने गदी से उतार दिया। वह राजगृह में श्रजातशत्रु से सहायता माँगने गया श्रौर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। श्रमना बंद ज्जती का बहना लेने के लिए विह्न म ने शाक्यों के देश पर हमला कर दिया तथा बुढ़ों, बच्चों श्रौर स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा श्रौर उसी समय शाक्यों का श्रन्त हो गया। विद्न म को भी इस श्रत्याचार का बहला मिला। किएलवस्तु से लौटते हुए वह श्रमनी सेना के साथ श्रिवरावनी में छूव गया। कीयल का श्रम्त हो गया तथा मगध ने उसे धीरे-धीरे हिथिया लिया।

कंग्रित के प्रमनिजन और वस्त के उदयन की तरह मगध के विम्वसार बुद्ध के समकालीन थे। श्रंगुत्तराप (गंगा से उत्तर भागलपुर श्रीर मुंगर जिले) उस समय उसके कब्जे में या तथा पूर्व श्रीर दिन्तन में उसके राज्य का कोई सामना करनेवाला नहीं था। पिनृहन्ता स्रजातराश्रु के समय मगध के तीन शत्रु थे। हम कोसल के बारे में उत्पर कह श्राये हैं। उस समय लिच्छवी भी इतने प्रथल हो गये थे कि उनके तिपाही गंगा पार करके मगध के प्रदेश पार्टालपुत्र की पहुँ च जाते थे श्रीर वहाँ महीनों टिके रहते थे। अश्रजातराश्रु श्रीर लिच्छवियों के बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण वह शुरूक था जो मगय श्रीर वज्जी प्रदेशों की सीमा पर चलनेवाल पहाड़ी रास्ते पर लगता था। शायद यहाँ उस रास्ते से संकेत है जो जयनगर होकर धनकुटा तक चलता है। असह दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि हम महापरि-निष्वान सुत्तन में श्रजातराश्रु को विज्ञियों पर धावा करने की इच्छा की बात सुनते हैं श्रीर इसी हरादे को लेकर उसने पाटलियाम के दिल्ला में एक किला बनवाया। यही प्राम शायद

१, राहुल सांकृत्यायन, शुद्धचर्या पृ• ३०७

२. राहुल सांकृत्यायन, मिडिक्सनिकाय, पृण्या, बनारस, १६३३

रे. राहुल, बुद्धचर्या, पृ० ४२७

४. वहीं, पृ० १२०

उस समय मगधों और विज्ञियों की सीमा था। इस घटना के तीन ही वर्ष बाद श्रजातराशु के मन्त्री वस्सकार के पड्यन्तों से वैशाली का पतन हुआ। अजातराशु का तीसरा प्रतिस्पर्धा अवन्ती का चंडप्रधोत था जिसका इराहा राजगृह पर घावा करने का था। इस बात का पना नहीं है कि अवन्ती और मगध की सीमाएँ कहाँ भिलती थीं; पर शायद यह जगह पालामऊ जिले में थी। जो भी हो, यह तो निश्चय है कि दोनों की प्रतिस्पर्धा गगा की घाटी हस्तगत करने के लिए थी। यह स्वाभाविक है कि वत्सराज उदयन का अपने सप्तर, अवन्ती के प्रधोत, के साथ अवज्ञा ताल्कुक था। प्रधोत का पात्र बोधिकुमार मगध पर घावा बोलने के लिए युं सुमारिगिर यानी चुनार पर डेरा डाले हुए था और यह सम्भव है कि प्रधोत भी उसी रास्ते आया हो। जो भी हो, यह बात सफ है कि बुद्ध के समय में अवन्ती और मगध के राज्य उत्तर भारत में अपनी घाक जमा लेने के किराक में थे; पर विज्जियों के हारने के बाद अजातरात्र का पलहा भारी हो गया और इस तरह मगध उत्तर भारत में एक महान् साम्राज्य बन गया। अजातरात्र के पुत्र और उत्तराधिकारी उदायीभद ने गंगा के दिन्सल में बुद्धमपुर अथवा पाटितपुत्र नगर बसाया। यह नया नगर शायद अजातरात्र के किले के आसपास ही कहीं बसाया गया था। अपने बसने के बाद से ही यह नगर व्यापार और राजनीति का एक वहां भारी केन्द्र बन गया।

उत्तर भारत में उस समय एक दूसरी बड़ी शक्ति वंश श्रथवा बत्स थी। इस राज्य के पूर्व में मगथ श्रीर दिन्वन में अवन्ती पड़ते थे। वत्सप्र देश में चेदि श्रीर भर्ग राज्यों के भी कुछ भाग श्रा जाते थे। उसके पश्चिम में पचाल पड़ता था जिसपर शायद वत्सों का श्रधिकार था। वत्स के पश्चिम में सौरसेनप्रदेश पर प्रयोत के नाती माधुर श्रवन्तिपुत्र राज्य करते थे। उसके उत्तर में धुरतकोदित का राजा एक कुरु था श्रीर इसिलए उदयन का ही जात-माई था। उपयुक्ति सबूतों से यह पता चल जाता है कि वत्स कोसल के ही इतना बड़ा राज्य था। जिस तरह मगध कोसल को ला गया उसी तरह वत्स श्रवन्ती का शिकार बना। इसके फलस्वरूप केवल श्रवन्ती श्रीर मगथ के राज्य एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के तिए बाकी बच गये। व

उत्पर हमने गंगा की घाटी तथा मालवा के कुछ राज्यों का वर्णन किया है; पर, जैसा हम उत्पर देख आये हैं, सोतह महाजनपदों में गन्धार और काबोज भी थे। बौद्ध-साहृत्य से पता लगता है कि गन्धार के राजा पुष्करसारि थे। अगर, जैसा कि श्री पूशे का अनुमान है, हवामनी व्यास नदी तक बढ़ आये थे तो पुष्करसारि से उनका मुठभेड़ होना जरूरी था, लेकिन एसी किसी मुठभेड़ का बौद्ध-पालि-साहित्य में उल्लेख नहीं है। यहाँ हम बौद्ध-संस्कृत-साहित्य की एक कथा की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कथा यह है कि जीवक कुमारमृत्य वैद्यक पढ़ने के लिए तक्षशिला पहुँचे। जब वे तक्षशिला में थे तो पुष्करसारि के राज्य पर प्रत्यंतिक पाएडव नामक खयों ने आकमण किया; पर जीवक कुमारमृत्य की मदद से यह आक्रमण रोका जा सका और खल हराये जा सके। अपरन यह उठता है कि ये खप कौन थे। बहुत सम्भव है कि इस कथा में कदाचित दारा प्रथम के बढ़ाव की श्रोर संकेत हो।

१. शहु व सांकृत्यावन, मिनमानिकाय, पृ० स

२, राहुब, वही, पृ० म से

६. सिवासिट टेक्स्ट, बा० ६, २, ए० ६१-६२

बीद्ध-साहित्य को कंम्बोज का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान आ और वहाँ के रहनेवाली के रीति-रिवाजों से भी वे परिचित्त थे। पर बुद्ध के समय कम्बोज का भारतवर्ष के अधीन होना एक विवादास्पद प्रश्न है।

उत्पर हमने पंजाब और मध्यदेश के गणों और राज्यों का एक सरसरी तौर पर इतिहास इसिलए दे दिया है कि उसके द्वारा हमें महापथ का इतिहास सममने में आसानी पड़ सके । बीद-साहित्य के आयार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध के समय महापथ कुरुपदेश से उठता था तथा उत्तरप्रदेश में उत्तरपंचाल, यानी बरेनी जिले से धँसता हुआ वह कीसलप्रदेश में होता उसके अधिकारी राज्यों, जैसे शाक्यों और मल्लों के देश से होकर सीधे किपलवस्तु पहुँच जाना था । किपलवस्तु के ध्वंक हो जाने पर शाक्रनी से किपलवस्तुवाले राजमार्ग की महत्ता कम हो गई और धीरे-धीर शाक्यों के प्रदेश को तराई के जंगलों ने घेर लिया । मगध-साम्राज्य में के बिज आंर वज्जी-जनपदों के मित जाने से उत्तर प्रदेश से लेकर कर्जगल तक का महापथ मगध के अधिकार में आ गया । गंगा के मैदान का दिखणी पथ इन्द्रप्रस्थ से मथुरा होता हुआ इलाहाबाद के पास कीशाम्बा पहुँचता था और वहाँ से चुनार आना था । सहक के इस भाग पर वत्सों का प्रमाव था । बन्धों की राजधानी कीशाम्बा से एक सीधा रास्ता उज्जैन की जाता था । बत्सों के पनन के बाद मथुरा से उज्जैन जानेवाला रास्ता अवन्ती के अधिकार में आ गया । आजातराजु के सब सा मथुरा से उज्जैन जानेवाला रास्ता अवन्ती के अधिकार में आ गया । आजातराजु के सब ही दिनों बाद यह अवसर आया जब मध्यदेश की पथ-पदिनयों मगध तथा अवन्ती के साम्राज्यों में बँट गई ।

जैसा हम ऊपर देख आये है; सोलह महाजनारों की आपस की लड़ाई का कारण राजनीतिक था, पर उसमें आधिक प्रश्न भी आते होंगे, इसमें सन्देह नहीं। उज्जैन होकर भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर जानेवाली सड़क अवन्ती के हाथ में था तथा कीशाम्बी और प्रतिष्ठान के रास्ते पर भी उनका जार चलना था। इस तरह रास्तों पर अधिकार करके, अवन्ति मगध का न्यापार पश्चिम और दिश्वन भारत से रोक सकती थी; उसी तरह, गंगा के मैदान के उत्तरी तथा दिश्वनी सड़क के कुछ भाग मगथ-साम्राज्य के हाथ में होने में, अवन्तिवालों के लिए काशी और मगथ का लाभदायक व्यापार कठिन था।

2

उत्पर हम उत्तर भारत की पथ-पद्धति की ऐतिहासिक विभिन्नना कर आये हैं, पर मागा का महत्व केवन राजनीति ही न ही कर व्यापारिक भी है। पालि-साहित्य में सहकों पर होनेवाली घटनाओं और साहित्क कार्यों के अनेक उल्लेख हैं जिनसे पता चलना है कि इस देश के व्यापारी और यात्री किनने जीवटवाले होते थे।

लगता है, पाणिनि के युग में ही भारतीय पथों को अनेक थे िएयों में बाँट दिया गया था। पाणिनि के एक सूत्र "उत्तरपथेनाहतम्" ( ४।२।७०) की व्याख्या करते हुए पतंजिल कात्यायन का एक वार्तिक "अजपथरां कृपथाभ्यां च" देते हैं। इस वार्तिक के अनुसार अजपथ और शंकुपथ (आने-जानेवाले व्यक्ति और वस्तु के बोधक शब्द) से आजपथिक और शंकुपथिक बनते हैं। स्थलपथ स मधुक और मिर्च आते थे; "मधुकमिरचियोरण्स्थलात्"—अर्थात्, सक्क से आनेवाले मधुक और मिर्च के लिए स्थलपथ विशेषण होता था। हेमचन्द्र के अनुसार मधुक शब्द रांगे के लिए भी आता था (एत् इआशियातीक, भा० २, प्र०४६, पारी, १६२५)।

अजपथ — अर्थात् वह पथ जिसपर केवल बकरे चल सकें — का उल्लेख पाणिनि के गणपाठ (४।३।१००) में भी आता है। इसके साथ-साथ देवपथ, इंसपथ, स्थलपथ, करिपथ, राजपथ, शंकुमथ के भी उल्लेख हैं। इस आगे चलकर देवेंगे कि इन पर्यो पर यात्री कैसे यात्रा करते थे।

जातकों में अनेक तरह की सइकों के उल्लेख हैं गोकि यह कहना मुश्कित है कि उनमें क्या अन्तर था; पर यह तो स्पष्ट है कि सइकें कच्ची होती थीं। बड़ी सड़कों (महामग्ग, महापथ, राजमग्ग) की तुलना उपमार्गों से करने से यह भी पता चलता है कि कुछ सड़कों बनाई भी जाती थीं, केवल अनारन यात्रा से पिटकर स्वयं ही नहीं बन जाती थीं। सड़कें अधि क्तर ऊनड़-खाबड़ और साफ-सुथरी नहीं होती थीं। व

वे अवसर जंगलों और रेगिस्तानों से होकर गुजरती थीं तथा रास्ते में अवसर भुखमरी, जंगली जानवर, डाकू, भूत-प्रेत और जहरीले पाँदे मिलते थे। कभी-कभी हथियारबंद डाकू यात्रियों के कपड़े-लत्ते तक धरवा खेते थे। जंगली (अध्वीमुखवासी) लोग बहुधा सार्थों को कठित मार्गों पर रास्ता दिवताने थे और उसके लिए उन्हें पर्याप्त पुरस्कार मिलता था। ४

जब इन सइकों पर कोई बड़ी सेना चलती थी तो सड़क ठीक करनेवाले मज़रूर उसके साथ चलते थे। रामायण भ में इस बात का उल्लेख है कि जब भरत चित्रकूर में राम से भिलने के लिए चले तो उनके साथ सड़क बनानेशालों की काफी संख्या थी। सना के आगे, मार्गर्शक (दैशिक, पथज़) चलते थे। सेना के साथ भूभि-प्रदेशक्त, नाप-जोज़ करनेवाले (सुत्रकर्म-विशारद), मज़रूर, थर्वर्ड (स्थपित), इजीनियर (मन्त्रकोबिद), बढ़ई, दांतेबरदार (दातृन), पेड़ लगानेवाले (उत्तरोपक), कूपकार, सराय बनानेवाले (सभाकार) और बाँस की भीपिइयाँ बनानेवाले (वंश-कर्मकार) थे। वे कारीगर जमीन को समयर बनाते थे, रास्ता रोकनेवाले पंड काटले थे, पुरानी सड़कों की मरम्मत करते थे और नई सड़कें बनाते थे। अपहाड़ियों की बगल से चलनेवाली सड़कों पर के पेड़ वे काट उत्तते थे और उजाड़ प्रदेशों में पेड़ लगाते थे। उल्लाइयों से माड़-मंखाड़ साफ कर दिये जाते थे तथा सड़क पर आनेवाली चहानें तोड़ दी जाती थी। साल के बड़े-बड़े इन्न गिराकर जमीन समथर कर दी जाती थी। सड़क पर की नीची जमीन तथा अन्धे कुएँ मिट्टी से पाट दिये जाते थे, सड़क पर पड़नेवाली निर्यों पर नाव के पुल बना दिये जाते थे। प

रामायण से कम-से-कम यह बात साफ हो जाती है कि कूच करती हुई सेना के सामने पड़नेवाली सड़कों की मरम्मत हो नी थी। एक जातक के से पता चलता है कि बोधिसत्त्व सड़क की मरम्मत करते थे। वे अपने साथियों के साथ बड़े सबेरे उठते थे नथा अपने हाथों में पीटने और

<sup>1. 5110 1,185</sup> 

२. जा०, १, बन, २७१, २७४, २८३, १, ११४, ४, १८४, ४, १२, ६, २६

दे. जा॰, ४, १८५—गा० १८; १, २८३; २, ६३४

ध. जा०, ४, ६२, ४७३

र. रामायण, रा४**ः।१३** 

६. वही, रावशाश-३

७. वही, शहशाप-६

<sup>⊏,</sup> वही, रावशाल-११

<sup>8.</sup> MIP, 1,144

फरसे इत्यादि लेकर बाहर निकलते थे। पहले ने नहर की चौमुहानियों और दूसरी सइकों में पहे पत्थरों की हटा देते थे। गाहियों के धुरों को बूनेवाले पढ़ काट दिये जाते थे। उन्हर-खावड़ रास्ते चौरस कर दिये जाते थे। बन्द बना दिये जाते थे, तालाब खोद दिये जाते थे और सभाएँ बनाई जाती थीं। अगर देखा जाय तो बोधिसत्व और उनके साथी ने ही काम करते थे जो भरत की सेना के साथ चलनेवाले मजदूर और कारीगर। इस कहानी से यह भी पता लगता है कि सड़कों की सफाई और मल्मत का काम कुछ खास अवदिमयों के सुपूर्व था, पर उन आदिमयों का राज्य में कौन-सा पद था, इसका पता नहीं लगता।

बदे आदिमयों के सहकों पर चत्रन के पहले उनकी मरम्मत का उल्लेख भी है। मगधराज विम्बसार ने जब सुना कि बुद्ध वैशाली से मगध की श्रोर आनेवाते हैं तो उन्होंने उनसे सबक की मरम्मत हो जाने तक रुक जाने की प्रार्थना की। राजग्रह से पाँच योजन तक की लंबी सबक वीरस कर दी गई श्रीर हर योजन पर एक सभा नैयार कर दी गई। गंगा के पार विज्जियों ने भी वैसा ही किया। इसके बाद बुद्ध अपनी यात्रा पर निकते। रै

प्राचीन मारत में सकतों पर यात्रियों के ब्राराम के लिए धर्मशालाएँ होती थीं। ऐसी एक शाला बनवाने के सम्बन्ध में एक जातक में एक मजेदार कहानी ब्राई है। विशिधत्त्व ब्रीर उनके एक बर्द् साथी ने एक चौमुहानी पर सभा बनवाई, पर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे उस धर्मकार्थ में किसी की की सहायता नहीं लेंगे, पर लियाँ इस तरह के प्रण से मला कहाँ धोता खानेवाली थीं। उनमें से एक ली बर्द् के पास पहुँची ब्रीर उससे एक शिखर बनाने के लिए कहा। बक्ई के पास शिखर बनाने के लिए कहा। बक्ई के पास शिखर बनाने के लिए मूत्री लिकड़ी तैयार थी जिससे उसने खरादकर शिखर तैयार कर दिया। जब सभा का बनना समाप्त हो गया तब बनगनेवालों को पता लगा कि उसमें शिखर नदादर था, उसके लिए बर्द से कहा गया। बर्द ने उन्हें बह नवतक देने से इनकार किया जबतक कि वे उसे ब्रयने पुग्यकार्य में सामी बनाने को तैयार न हों। भाव मारकर ली-विरोधियों को उसी शर्त पर शिखर लेना पड़ा। इस सभा में बैठने की चौकियों ब्रीर पानी के घड़ों की भी क्यास्था थी। सभा फाडकदार चहारदीवारी से बिरी थी। भीतर खुले मैदान में बालू विश्वा था श्रीर बाहर ताड़ के पेहों की कतारें थीं।

एक दूसरे जातक 3 में इस बात का उल्लेख है कि आग और मगध के वे नागरिक, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर यात्रा करते थे, उन राज्यों के सीमान्त पर बनी हुई एक सभा में ठहरते थे। रान में मौज से शराब, कवाब और मञ्जलियाँ उड़ाते थे तथा सबेरा होते ही वे श्रपनी गाहियाँ कसकर यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। उपर्श्वक जिवरण से यह पता लगता है कि सभा का रूप मुगल-युग की सराय-जैसा था।

जो यात्री शहरपनाह के फाटकों पर पहुँचते थे, वे शहर के भीतर नहीं घुसने पाते थे। उन्हें ऋपनी रात या तो द्वारपालों के साथ विनानी पहनी थी या उन्हें किसी टूटे-फूटे भुनहे घर में

१. धमापद् ब्रट्टक्था ३।१७०

२, जा•, १, २०१

३, सा० २, १४८

आश्रय लेना पहता था। पर ऐसा पता लगता है कि तच्चिशला के बाहर एक सभा थी जिसमें नगर के फाउकों के बंद हो जाने पर भी यात्री ठहर सकते थे। २

हम उत्पर देव चुके हैं कि यात्रियों के आराम के लिए सक्कों के किनारे कुँ ओं और तालाकों का प्रबन्ध रहता था। एक जातक 3 से पता क्लता है कि काशी के महामार्ग पर एक गहरा कुँ आ था जिसमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थों, फिर भी, पुरायलाभ के लिए जो यात्री उस रास्ते से गुजरते थे, वे उस कुँ ए सं पानी खींचकर पशुओं के लिए एक जलदोणी भर देते थे।

मार्गी के बीच में बहुत-श निदयाँ आती थीं जिनपर यात्रियों को पार उतारने के लिए घाट चलते थे। एक जातक में एक बेचकूफ माँकी की कहानी है जो बिना भाइ। लिये यात्री की उस पार उतारकर फिर उससे भाइ। माँगता था, जो उसे कभी नहीं भिलता था। बोधिसत्त्व ने उसे इस बात की सलाह दी थी कि वह पार उतारने के पहले ही भाइ। माँग ले; क्योंकि घाट उतरनेवालों का नहीं के इस पार कुछ और ही।

जानकों में, निश्यों पर पुलों का तो उल्लेख नहीं है, छिछले पानी में लोग बन्द से पार उतरते थे श्रीर गहरे पानी में पार उतरने के लिए (एकदोधि) नार्वे चलती श्री। पराजा बहुधा नार्वों के बेड़ों के साथ सफर करते थे। एक जगह कहा गया है कि काशिराज गंगा के ऊपर अपने बेड़े (बहुनावासंघान) के साथ सफर करते थे। इ

यात्री या तो पैंदल चलते थे अथवा सत्रारियाँ काम में लाते थे। गाहियों के पिहयों पर श्रव्सर हालें चढ़ी रहती थीं। १ रथों और सुखयानकों में आरामदेह गहियाँ लगी रहती थीं और उन्हें घोड़े खोंचते थे। ९ राजरुमार और रईस अक्सर पालकियों पर चलते थे। ९

प्राचीन काल में, जंगलों से गुजरते हुए रास्तों में डाकुश्रों, जंगली जानवरों श्रीर भूत-प्रेतों का भय रहता था तथा भुखनरी से लोग भयभीत रहते थे। ° श्रं गुत्तरिनकाय के ° श्रज्ञास सकतें पर डाकू यात्रियों की घात में बराबर लगे रहते थे। डाकुश्रों के सरदार मुश्किल रास्तों को श्रपना मित्र मानते थे। गहरी निर्यां, श्रगम पहाइ श्रीर घास से ढँके हुए मैदान उन्हें सहायता पहुँ चाते थे। वे केवल राजकर्मच।रियों को ही घूस नहीं देते थे, कभी-कभी तो राजे श्रीर मन्त्री भी श्रपने फायदे के लिए उनकी सहायता पहुँ चाते थे। श्रपने विरुद्ध

३. जा० २, १२

२. धम्मपद् बहुकथा २, ३१

रे जा० २, ७०

४. जा० ३, ११२

४. जा० २,४२३; ३,२३०; ४,२३४; ४,४४६; ४, १६३

६ जा० ३,३२६

৩, আ০ ৪,ইডন

म. जार १,१७४, २०२; २,३३६

६ जा० ४,६१८; ६,४०० साथा १७६७; ४१४ साथा १६१३

<sup>10, 010 1,88</sup> 

<sup>11.</sup> अं गुत्तरनिकाय भा ० दे पृ० ६ द- ६ ६

तह की कात होने पर वे घूस से लोगों का मुँह भो बन्द कर देते थे। वे यात्रियों को पकड़ कर उनके रिस्तेदारों श्रीर मित्रों से गहरी रकम वसून करते थे। रकम वसूल करने के लिए वे पकड़े हुए लोगों में से आधे की तो पहले भेज देते थे और आधे की बार में । अगर डाकू बाप और बेट को साथ पकड़ पात थे तो वे बेट को अपने पास रख तेते थे और बाप को, छोड़ने की रकम लाने के लिए, भेज देते थे। अगर उनके केंद्री आचार्य और शिष्य हुए तो वे आचार्य को रोक र बते थे और शिष्यों की रकम लाने के लिए छोड़ देते थे।

राज्य की स्रोर सं डाकुओं के उपदव रोकने के लिए कोई खास प्रवन्ध नहीं था। ऐसा पता चलता है कि सुगल-यूग की तरह यात्रियों को अपनी रखा का अवन्य स्वयं करना पड़ता था। रात में पहरा देने के निए मार्थ की श्रोर से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती थी। <sup>3</sup> राज्य की और से सार्थ की रद्या तथा मार्ग-दर्शन के तिए जगलियों की व्यवस्था थी। ४ उन जंगतियों के साथ अच्छी नस्न के कुने होते थे। जंगली पीले कपड़े खाँर लाल मालाएँ पहनते थे। उनके बाल फीते से बँधे होते थे। उनके धनुष के तीरों के फल परथर के होते थे।

कभी-कभी पकड़ जाने पा डाक्झों को सख्त सजा मिलती थी। वे बाँधकर कारायह में बन्द कर दिये जाते थे। "वहाँ उन्हें यन्त्रणा दी जाती थी और बाद में नीम की बनी लक ही की सुनी पर वे चड़ा दिये जाते थे। कभी-कभी उनके नाक-कान काट दिये जाते थे श्रीर इसके बाद वे किया सुनतान सुका अथवा नहीं में फैंक दिये जाते थे। " वे वथ के लिए कटीती चाबुक (कंटककसं) और फरसं लिये हुए चोरघातकों के धुपुर्द कर दिये जाते थे। ध श्वपरावियों को जमीन पर लिशंकर उन्हें कँशेल कोई लगते थे। कभी-कभी उनका श्वरंगविन्छैर भी कर दिया जाता था।

रास्तों पर जंगली जानवरों का भी बड़ा भय रहता था। कहा गया है कि बनारस से जानेवाले महापथ पर एक श्रादमखोर बाघ लगता था। ९ लोगों का यह भी विश्वास था कि जंगतों में चुड़े तें लगती थों जो यात्रियों की बहकाकर उन्हें चट कर जाती थीं। " रास्ते मे खाना न मिलने से यात्रियों को खाने का मामान माथ में ले जाना पड़ता था। पका खाना गाडियों पर चलता था। १ ९ पैश्ल यात्री सत्तू पर ही गुजर करते थे। एक जगह कहा गया है कि ९२ एक बूढ़े बाहाए की जवान पत्नी ने एक चमड़े के भोरते ( चम्मपरिसिब्बर्क ) में सत्त भरकर अपने पित को दे दिया। एक जगह वह कुछ सत्ता लाने के बाद थेली खुली छोड़कर पानी पीने चला गया जिसके फलस्वस्य थैली में एक साँप घुस गया ।

कभी-कभी श्रस्पृश्यना के कारण ब्राह्मण यात्रियों की बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती थीं। कहानी है कि अञ्चल-कुल में पैदा हुए बोधिसत्त्व कुछ चावल लेकर एक बार यात्रा पर निकले । रास्ते में एक उत्तरी ब्राह्मण बिना सीया-सामान के उनके साथ हो लिया । बोधिसत्त्व ने उसे कळ

१. जा० १,२४३

रे. जा० १,२०४

र. आ० २,६७

w. WIO 3.53

<sup>€.</sup> जा० १,२०४

<sup>11,</sup> जा० २,८₹

र. जा० ४,७२

४ आ॰ ४,११३

६. जा० २,३४

দ, আ০ ই,৪১

१०. जा० १,१३३ से

१२. जा० २,२११

### [ \*\* ]

चावल देने चाहे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। किन्तु बार में, भूख को ज्वाता से त्रिकल होकर उसी ने बोधिसत्त्व का जूठा बचा हुआ अन्त खाया। अन्त में अपने कर्म का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राग्नग्रा ने घने जंगल में धुसकर अपनी जान गैंवा दी।

यात्री ही केवत व्यापार के लिए लम्बी यात्राएँ नहीं करते थे। सबकों पर ऋषि-मुनि, तीर्थगात्री, खेल-माशेवाले श्रीर विद्यार्थी बराबर चला करते थे। जानकों का कहना है कि श्राक्तर सोलह वर्ष की श्रावस्था में पदाई के लिए राजकुमार तद्गिशता की यात्रा करते थे। देश तथा उसके वासियों की जानकारी के लिए भी यात्राएँ की जाती थीं। दरीमुखजातक में कहा गया है कि राजकुमार दरीमुख श्रापने मित्र पुरोहित-पुत्र के साथ तद्धिशला में श्रापनी शिद्धा समाप्त करके देश के रस्म-रिविजों की जानकारी के लिए नगरों श्रीर श्रामों में घूमते किरे।

शास्त्रार्ध के लिए भी कभी-कभी यात्राएँ की जाती थीं। एक जातक में इस सम्बन्ध की एक सुन्दर कहानी दी हुई है। इस कहा गया है कि स्रपने निता की सृत्यु के बाद चार बहुनें स्रपने हाथों में जासुन की डालें लेकर शहरों में घूनकर शास्त्रार्थ करती हुई श्रावस्ती पहुँ चीं। वहाँ उन्होंने शहर के फाटक के बाहर जासुन की डाल गाइ दी और एलान कर दिया कि चस डाल के रौंदनेवाले को उनके साथ शास्त्रार्थ करना स्रावश्यक था।

उन कठिन दिनों की यात्रा में किसी साथी का मिल जाना बड़ा भाग्य समभा जाता था, पर इस साथी का चुस्त होना जहरी था। धम्मपद अवसी और बेवकू कों के साथ यात्रा करने को मना करता है। बुद्धिमान साथी न मिलने पर अकेले यात्रा करना ही श्रेयस्कर माना जाता था।

बौद्ध-साहित्य से पता चलता है कि घोड़े के व्यापारी बराबर यात्रा करते रहते थे। उत्तरापथ से घोड़े के व्यापारी वराबर बनारस आया करते थे। उत्तरापथ से घोड़े के व्यापारी वराबर बनारस आया करते थे। उत्तरापथ से बनारस कापारी की मजेदार कहानी हैं। वह व्यापारी एक बार पांच सौ घोड़ों के साथ उत्तरापथ से बनारस आया। बोधिरव जब राजा के कृपापात्र थे तब वे घोड़ बेचनेवातों को स्वयं घोड़ों का मृत्य लगाने की आज्ञा दे देते थे, पर उस बार लाजची राजा ने अपना एक घोड़ा उन बिकी के घोड़ों के बीच भेज दिया। उस घोड़ ने दूसरे घोड़ों की काट लिया जिससे भाख मारकर व्यापारियों की उनके दाम घटाने पड़े।

फेरीवाते बहुधा लम्बी यात्राएँ भी करते थे। कहानी है कि एक बार बरतन-भाँ इ के एक व्यापारी के साथ बोधिसत्त्व तेलवाहा नदी पार करके अन्धपुर (प्रतिष्ठान) पहुँचे। दोनों न व्यापार के लिए नगर के हिस्से बाँट लिये। वे आवाज लगाते थे—'ले घड़े!' कभी-कभी उन्हें बरनमें के बदले में सेने-चाँदी के बरतन मित्र जाते थे। व्यापारी अपने साथ बराबर तराजू,

<sup>1.</sup> mo 1, 40-45

<sup>₹.</sup> जा० <sup>२</sup>, ₹

<sup>4.</sup> जा० ३, ११६

४, जा॰ दे, १

२. धस्मपद्, २।६१

<sup>4.</sup> WI - 1, 128

७ आ० २, १२२

नगर रुपये और थैली रखते थे। एक दूसरी अगह से हमें पता चलता है कि बनारस के एक फुम्हार अपने मिट्टी के बरतनों को एक खबर पर लादकर पास के शहरों में बेचा करता था। एक समय तो वह अपने बरतनों के साथ तन्त्रशिला तक धाता मार आपा।

अपनी जीविका की खोज में नाच-तमारे गते भी खुब यात्राएँ किया करते थे। एक जातक में कहा गया है कि अपने यार—एक डाकू सरदार — के भाग जाने पर सामा नाम की एक गिराका ने नाचने वानों को उसकी खोज में बाहर भेजा। एक दूमरी जगह एक नट भी सुन्दर कहानी दी हुई है के जिसमें कहा गया है कि हर साल पाँच सौ नट राजगृह आते थे और राजा के सामने अपने खेल दिवलाई के एक सेठ का लड़का उसपर आशिक हो। गया। बाद में नटिन ने ऐसी कसरत दिखलाई कि एक सेठ का लड़का उसपर आशिक हो। गया। बाद में नटिन ने उससे इस शर्म पर विवाह करना स्वीकार किया कि वह स्वर्य नट बनकर उसके साथ फिरे। उसने ऐसा ही किया और बाद में एक कुशल नट बन गया।

बौद्ध-साहित्य में ऐसे यात्रियों का भी उल्लेख है जिनकी यात्रा का उद्देश्य केवल मौज उड़ाना था। रास्ते में साहित्रक कार्य ही उनकी यात्रा के इनाम थे।

एक जानक में इस तरह के साहसिकों का वहा सुंदर वर्णन आया है। पाथाएँ हैं—
"वह फेरीदार बनकर किना में घूमा तथा हाथ में लकड़ी लेकर उसने ऊषड़-खाबड़ रास्ता पार
किया। कभी-कभी नटों के साथ वह दांख पड़ता है तो कभी-कभी निरपराध पशुओं की
फैसते हुए वह दीख पड़ता है। अक्सर जुआड़ियों के साथ उसने खेल खेले। कभी-कभी उसने
चिड़ियां फैसने के लिए जाल बिद्धाया तो कभी-कभी भीड़ों में वह लाठी लेकर लड़ा-भिड़ा।"

3

यात्रा में अनेक तरह की किटनाइयाँ होते हुए भी, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कलाने का श्रेय सार्थ गहों को ही था। व केरत पैसा पैरा करने की मशीन ही न हो कर भारतीय संस्कृति और साहस के संदेशवाहक भी थे। अक्सर हमें यह गलत आभास होता है कि भारत हमें रा। अपने इतिहास में एक शान्त और धनी देश था। इतिहास से तो यह पता जनता है कि इन देश में भी वहीं कमजोरियाँ थीं जो दूसरे देशों में थीं। उस युग में भी आजकल की तरह डाके पहते रहते थे, जंगलों में जंगली जानवरों का भय बना रहता था और सार्थों को जंगलों में हमेशा रास्ता भूल जाने का डर रहता था। एसी अवस्था में कारवाँ की सही-सलामती सार्थवाह की बुद्धि और चुस्ती पर निर्मर रहती थी। कारवों की गत पर उसका पूरा अधिकार रहता था और वह अपने साथियों से अनुशासन की पूरो आशा रखता था। उसका यह कर्ता व्या की के वह सार्थ के भोजन-हाजन क प्रवस्थ करे और इस बात का भी खयात रखे कि लोगों को भोजन समान हुए से मिले। वह

१ आ०१, ११। से

रे. धरमपद शहकथा, ३, २२४

के जा॰ के का

४, धमापद छ०, ३,२२६-२३०

<sup>₹.</sup> आ०, ३, ३२२

चतुर व्यापारी भी होता था। विपत्ति में वह कभी विचलित नहीं होता था श्रीर, जैसा कि हमं बाद में देखेंगे, इस गुण से वह अनेक बार सार्थ को विपत्तियों से बचाने में समर्थ होता था। आनेवाली विपत्तियों से सार्थ को बचाना भी उसका कर्तव्य होता था तथा अपने साधियों को वह उनसे बचने की सरकी में भी बताता था। एक जातक में कहा गया है कि जब सार्थ एक जंगल में घुसा तो सार्थवाह ने आदिमियों को मनाही कर दी कि बिना उसकी आजा के अनजानी पत्तियाँ, फल या फूल न खायँ। एक बार अनजाने फल-फूल खाकर लोग बीमार पढ़ गये, पर सार्थवाह ने जुलाब देकर उनके प्राण बचाये।

एक जातक में एक सार्थवाह बोधिसत्त्व की जो पाँच सी गाहियों के साथ व्यापार करते थे, कहानी दी गई है। एक समय जब वे यात्रा की तैयारी कर रहे थे, एक दूसरा बेवकूफ व्यापारी भी अपना सार्थ ले चलने को तैयार हुआ। बोधिसत्त्व ने विचार किया कि एक साथ एक हजार गाहियों के चलने से सकक की दुर्गति, पानी और लकड़ी की कमी और बैलों के लिए घास की कमी की सम्भावना है। इसलिए उन्होंने दूसरे सार्थवाह को पहले जाने दिया। उस बेवकूफ सार्थवाह ने सोचा, "अगर में पहले जाऊँगा तो सुक्ते बहुत-सी सहूलियतें भिलेंगी। सुक्ते बिना कटी-कुटी सहक मिलेगी, मेरे बैलों को चुनी हुई घास मिलेगी और मेरे आदिमियों को तरो-ताजा सब्जियों। सुक्ते व्यवस्थित ढंग से पानी भी मिलेगा तथा मैं अपने दाम पर माल का विनिमय भी कर सकूँगा।" बोधिसत्त्व ने बाद में जाने से अपनी सहूलियतों की बात सोची, "पहले जानेवाले सड़कों को बराबर कर देंगे, उनके बैल पुरानी घास चर लेंगे जिससे मेरे बैलों को पुरानी घास की जगह उगती हुई नई दुझ मिलेगी; पुरानी वनस्पतियों के चुन लिये जाने पर मेरे आदिमियों को नई वनस्पतियों मिलेंगी तथा पानी न मिलने पर पहला सार्थ जो कुँए खोदेगा उन कुँ ओं से हमें भी पानी मिलेगा। माल का दाम तथ करना कठिन काम है। अगर मैं पहले सार्थ के पीछे चला तो उनके हारा निश्चित किये दाम पर मैं अपना माल आसानी से बेच सकूँगा।"

बेवकूफ सार्थवाह ने ठाठ योजन का रेगिस्तानी रास्ता पार करने के लिए अपनी गाडियों पर पानी के घड़े भर लिये। पर भूतों के इस बहकावे में आकर कि रास्ते में काफी पानी है, उसने घड़ों से पानी उँकेलवा दिया। उसकी बेवकूफियों का कोई अन्त नहीं था। जब-जब हवा उनके सामने चलती थी, वह और उसके साथी, नौकरों के छाथ हवा से बचने के लिए अपनी गाडियों के सामने चलते थे; पर जब हवा उनके पीछे चलती थी तब वे कारवों के पीछे हो लेते थे। आखिर जैसा होना था, वही हुआ; वे गरमी से व्याकुल होकर बिना पानी के रेगिस्तान में तदपकर मर गये।

बुद्धिमान सार्थवाह बोधिसत्त्व जब अपने कारवाँ के साथ रेगिस्तान के किनारे पहुँचे तब उन्होंने पानी के घड़ों को भर लेने की आजा दी तथा यह हुक्म निकाला कि बिना उनकी आजा के एक चुट्तू पानी भी काम में नहीं लाया जाय। रेगिस्तान में विषेले पेड़ों और फलों की बहुतायत होने से भी उन्होंने आजा दी कि बिना उनके हुक्म के कोई जंगली फल नहीं लाय। रास्ते में भूतों ने उन्हें भी पानी फेंक देने के लिए बहकाया और कहा कि आगे पानी बरस रहा है। यह उनकर बोधिसत्त्व ने अपने अनुआयियों से कुछ प्रश्न किये—"कुछ लोगों ने हमसे अभी कहा है

१, जा०, २, २६६

२. जा• १, पृ० ६८ से

कि आमे जंगल में पानी बरस रहा है; अब बताओ कि बरसाती हवा का पता कितनी दूर तर्क खलता है?" साथियों ने जवाब दिया—"एक योजन।" बोधिसत्त्व ने पूछा,—"क्या बरसाती हवा यहाँ तक पहुँची है।" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"हम बरसाती बादलों की चोटी कितनी दूर से देख सकते हैं?" साथियों ने जवाब दिया—"एक योजन से।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने एक भी बरसाती बादल की चोटी देखी है?" साथियों ने कहा—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"बिजली की चमक कितनी दूर से देख पबती है?" साथियों ने कहा—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"बिजली की चमक कितनी दूर से देख पबती है?" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने बिजली की एक भी चमक देखी है?" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने बिजली की एक भी चमक देखी है?" साथियों ने जवाब दिया—"नहीं।" बोधिसत्त्व ने कहा—"व्या किसी ने बादलों की एक भी गरज छुनी है?" लोगों ने कहा—"वि योजन से।" बोधिसत्त्व ने कहा—"क्या किसी ने बादलों की एक भी गरज छुनी है?" लोगों ने कहा—"नहीं।" इस प्रस्नोत्तर के बाद बोधिसत्त्व ने अपन साथियों को बतलाया कि बरसात की बात गलत थी। इस तरह से सार्थ कुशलपूर्व क अपने गनजन्य स्थान पर पहुँच गया।

एक जातक में कहा गया है कि बोधिसत्त्व बनारस के एक सार्थवाह-कुल में पैदा हुए में । वे एक समय अपने सार्थ के साथ एक साठ योजन चौड़ रेगिस्तान में पहुँचे । उस रेगिस्तान की धल इतनी महीन थी कि मुट्ठी में लेने से वह सरककर श्रंगुलियों के बीच से निकल जाती शी। जलते हुए रंगिस्तान मे दिन की यात्रा कठिन थी। इसीलिए सार्थ अपने साथ ई अन, पानी, तेल, चावल इत्यादि लंकर रात में यात्रा करते थे। प्रातःकाल वे अपनी गाड़ियों की एक इत में सजाते थे श्रीर उसपर एक पाल तान देते थे। जल्दी से भोजन करने के बाद वे उसकी छाया में दिन भर बैठे रहते थे। सूर्यास्त होते ही, वे भोजन करके, श्रीर भूभि के जरा ठंडी होते ही. श्चपनी गाहियां जीतकर श्रागे बद जाते थे। इस रंगिस्तान की यात्रा समुद्रयात्रा की तरह थी। एक स्थलनिर्धानक नच्चत्रों की मदद से काफिले का मार्ग प्रदर्शन करता था। रंगिस्तान पार करने में जब कुछ ही दूरी बाकी बच गई तब ई धन अगेर पानी फैंककर कारवॉ आगो बद मया। स्थलनियमिक आगे की गाड़ी में बैठकर नचत्रों की गति-विधि देखता हुआ चल रहा था। श्रभान्यवरा उसे नींद्र श्रा गई जिसके फलस्वरूप बैल पीछे फिर गये। स्थलनियामिक जब सबेरे उठा तब अपनी गलती जानकर उसने गाहियों की घुमाने की आज्ञा दी। पश्चाह लोगों में हाहाकार मन गया: पर बोधिसत्त्व न अपना दिमाग ठँढा रखा। उन्हें एक अशस्थली दील पड़ी जिल्से वहाँ पानी होने का अन्दाज लगता था। साठ हाथ खोदने के बाद एक चट्टान भिली जिससे लीग पानी के बारे में इताश हो गये, पर बोधिसरव की आजा से एक आदमी ने हमीं है के साथ नीचे उतरकर चट्टान तीड़ डाली और पानी वह निकला। लोगों ने खुड पानी पिया और नहाये। गाड़ी की जोतें तथा चकर तोड़कर ई धन बनाया गया। सबने चावल राँभकर खाया श्रीर बैशों को खिलाया। इसके बाद रेगिस्तान पार करके कारवाँ बुशलपूर्वक भापने गन्तच्य स्थान को पहुँच गया।

किसी मौगोलिक संकेत के न होने से उपर्युक्त रेगिस्तान की ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती; पर यह बहुत सम्भव है कि यहाँ मारवाब अथवा सिन्ध के रेगिस्ताब से मतलब हो। सिन्ध और कच्छ के बीच चलते हुए ऊँटों के कारवाँ अभी हाल-हाल तक, रात में नच्छों के सहारे रोगस्तान पार करते थे।

१. बा॰ १, १०म से

समुदी बन्दरों की उपयोगिता कई तरह की है। वे उन काटक और खिक्कियों का काम करते हैं जिनपर वैठकर हम विदेशों की रंगीनियों का मजा ले सकते हैं। इन्हों काटकों से निकलकर भारत के व्यापारी विदेशियों से भिलते ये बार इन्हों काटकों के रास्ते से विदेशी व्यापारी इस देश में आकर पारस्परिक बादान-प्रदान का कम जारी रखते थे। अपने देश का माल बाहर ले जानेवाले और दूसरे देशों का माल इस देश में लानेवाले मारतीय व्यापारी केवल व्यापारी न होकर एक तरह के प्रचारक थे जो अपने काथदे के लिए काम करते हुए भी सामाजिक दिश्वेण विशास करके तथा भौगोलिक सीमाओं को तोइकर मनुष्य-समाज की उन्नित में सहायक होते थे।

बौद व्यापारियों और नाविकों का यह अन्तर्रिश्मय श्रातृभाव ब्राह्मणं के उस अन्तर-देशीय भाव से—जिसके अनुसार दुनिया की सीमा उत्तर में हिमालय, दिल्ण में समुद्र, पश्चिम में सिन्धु और पूर्व में ब्रह्मपुत्र है—बितकुत भिन्न था। ब्राह्मणों के लिए तो आर्यावर्त ही सब-कुत्र था, उतके बाहर रहनेवाते पृणित अनार्य और म्लेक थे। खाने-पीने तथा विवाह इत्यादि में जातिवाद की कठोरता ब्राह्मण-समाज का नियम था और इसीलिए ह्याह्न के डर से अमुद्रयात्रा वर्षित थी, गोकि प्राचीन भारत में इस नियम का कितने लोग पालन करते थे, इसका तो केवल अप्रकल ही लगाया जा सकता है। बौद्धों को इस जातिवाद के प्रपंच से विशेष मतलब नहीं था और इसीलिए हम प्राचीन बौद्ध-साहित्य में समुद्रयात्रा के अनेक विवरण पाते हैं जिनका ब्राह्मण-साहित्य में पता नहीं चलता।

जातकों में समुद्रयात्रात्रों के अनेक उल्लेख हैं जिनसे उनकी किठनाइयों का पता चलता है। बहुत-से व्यापारी सुत्रर्णद्वीप यानी मलय-एशिया और रत्नद्वीप अर्थात् सिंहल की यात्रा करते थे। बात्रे जातक (२२६) से हमें पता च तता है बनार के कुन्न ब्यापारी अपने साथ एक दिशाकाक लेकर समुद्रयात्रा पर निकते। बात्रे यानी बाबुल में लोगों ने उस दिशाकाक को खरीद लिया। दसरी यात्रा में भी इन्हीं यात्रियों ने वहाँ एक मोर बेचा। यह यात्रा अरबसागर और कारस की खाबी के रास्ते होती थी। सुप्पारकजातक (४६३) से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत के बहादुर नात्रिकों को खरनात (कारस को खाबी), अरिनमात (लातसागर), दिश्माल, नीलवरण कुसमाल, नलमाल और बलभामुत (भूमध्यसागर) का पता था। पर जैशा हमें इतिहास बतलाता है, ईसवी सन् के पहले, भारतीय नाविक बाबेत मंदेब के आगे नहीं जाते थे। उस जगह से भारतीयों के मात का भार अरब बिचवई ले लेते थे, और वे ही उसे मिस्न तक ले जाते थे। जातकों में अनेक बार सुत्रर्णद्वीप का उल्लेख होने से विद्वान सन्हें बाद का समसते हैं; पर यहाँ जान लेना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में भी उसका उल्लेख है। यह संभव है कि भारतीयों को सुवर्णद्वीय का बहुत पहले से पता था और ब्यापारी वहाँ सुगन्वित द्वव्यों और मसातों की तलाश में जाते थे। मलय-एशिया में भारतीयों की बस्ती शायद ईसा की आरम्भिक सदियों में बसनी शुरू हुई।

शंखजातक ै में सुवर्णद्वीप की यात्रा का उल्लेख है। दान देने से अपनी सम्पत्ति का स्वय होता देखकर ब्राह्मण शंख ने सुवर्णद्वीप की यात्रा एक जहाज से की। उसने स्वयं श्रपना जहाज बनाया और उसपर माल लाहा। श्रपने सगे-सम्बन्धियों से विदा लेकर, नौकरों के साथ वह बन्दर पर पहुँचा। दोपहर में उसका जहाज खुल गया।

<sup>1.</sup> जा॰, ४, १०

उस प्राचीनकाल में समुद्रयात्रा में अनेक किनाइयाँ और सय थे। समुद्रयात्रा से लौटनेवाले भाग्यवान समसे जाते थे। ऐसी श्रवस्था में यात्रियों के सम्बन्धियों की चिन्ता का हम अन्द्राजा लगा सकते हैं। यात्री की माता और पत्नी यात्री को समुद्रयात्रा से रोकने का प्रयत्न करती थीं; पर मध्यकाल की तरह प्राचीनकाल के भारतीय कोमल और भानुक नहीं थे। एक जगह कहा गया है कि बनारस के एक धनी न्यापारी ने जब एक जहाज खरीदकर समुद्रयात्रा की ठानी तब उसकी माता ने बहुत मना किया; पर उसे वह रोती-बितलती हुई छोड़कर चला गया। प

प्राचीनकाल में लकही के जहाजों को भैंबर ( वोहर ) ले इबते थे। उनकी सबसे कमजोरी उनकी साधारण बनावट थी। उनके तख्ते पानी के दबाव को सहने में प्रासमर्थ होते थे जिसकी वजह से सेंबों से जहाज में पानी भरने लगता था जिसे जहाजी उलीचते रहते थे। र जब जहाज इबने लगता था तब ब्य. पारी अपने इष्टरेवताओं की याद करने लगते थे। अपनी प्रार्थना का अपर होते न देख कर वे तख्तों के सहारे बहते हुए अनजाने और कभी-कभी भयंकर स्थानों भें आ लगते थे। वलहरू जातक में कहा गया है कि सिंहल के पास एक जहाज के टूटने पर यात्री तैरकर किनारे लग गये। इस घटना की खबर जब यिविष्यों को लगी तब वे सिंगार-पटार करके और कांजी लेकर अपने बच्चों और चाकरों के साथ उन व्यापारियों के पास आई और उनके साथ विवाह करने का बहाना करके उन्हें चट कर गई।

टूटे हुए जहाज को छोड़ने के पहले यात्री घी-शक्कर से अपना पेट भर लेते थे। यह भोजन उन्हें कई दिनों तक जीता रख सकता था। शंखजातक में कहा गया है कि शंब की यात्रा के सातवें दिन जहाज में सेंथ पड़ गई श्रीर नाधिक पानी उलीचने में असमर्थ हो गये। इर के मारे यात्री शोर-गुल मचाने नगे, पर शंब ने एक नौकर अपने साथ लिया और अपने शरीर में तेल पोतकर और उटकर घी-शक्कर खाने के बाद मस्तूल पर चढ़कर वह समुद्द में कूद पड़ा और सात दिनों तक बहना रहा। है

• महाजनकजातक ( ५३६ ) में एक ब्रुवते हुए जहाज का श्राँखों-देखा वर्णन है। तेज गित से खुवर्णद्वीप की श्रोर बढ़ते हुए महाजनक के जहाज में सेंध पड़ गई श्रीर वह ब्रुवने लगा। यात्री श्रापने भाग्य को कोसने श्रीर श्रापने देवताश्रों की श्राराधना करने लगे; पर महाजनक ने कुछ नहीं किया। जब जहाज पानी में धंसने लगा, तब तैरते हुए मस्तूल को उसने पकड़ लिया। समुद्र में तैरते हुए यात्रियों पर मञ्जलियों श्रीर कञ्जुश्रों ने धात्रा बोल दिया श्रीर उनके खून से समुद्र का पानी लाल हो गया। कुछ दूर तैरने के बाद महाजनक ने मस्तूल छोड़ दिया श्रीर किनारे तक पहुँचने के लिए तैरने लगा। श्रम्त में देवी मिण्मेखला ने उसकी रहा। की।

<sup>1.</sup> MIO. B. 2

२. जा॰, ४, १६

इ. जा०, ४, इ४

भ, खा•, १, ११० ; २, १११,१२**८** 

**४. जा॰ २, १२७ से** 

<sup>4.</sup> ato 8, 10

हम उत्पर देव आये हैं कि निपित्त के समय जहाजी अपने इष्टदेनों का स्मरण करते थे। शंब और महाजनकजातकों के अनुसार, समुद्र की अधिष्ठात्री देवी मिणिनेवला समुद्र की रववाली करती हुई धार्मिक यात्रियों की रखा करती थी। श्री िसलवों लेवी की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नाथिका और देवी, दोनों हो के रूप में, मिणिनेवला का स्थानिवशेष में प्रचलन था। देवी की तरह, उसका पीठ कावेरी के मुहाने पर स्थित पुहार में था तथा उसका एक मन्दिर काबी में भी था। देवी की हैिस्यत से उसका प्रभाव कन्याक्रमारी से लेकर निचले बर्मा तक था।

जातकों से हमें पता चलता है कि जहाज लकड़ी के तख्तों (दारुफलकानि) से बने होते थे। वे अनुकूल वायु (एरकवायुयुत्त) में चलते थे। अजहाजों की बनावट के सम्बन्ध में हमें इतना और पता लगता है कि बाहरी पंजर के अजावा उनमें तीन मस्तूल (कूप, गुजराती कुँआर्थभ), रस्सियाँ (योत्तं), पाल (सितं), तख्ते (पदरािण), डाँड और पतवार (फियारिनािन) और लंगड़ (लंबरो) होते थे। पनियमिक (नियामको) पनवार की मदद से जहाज चलाता था। प

नाविकों की अपनी श्रेणी होती थी। इस श्रेणी के चौधरी को 'निय्यामक जेट्ठ' कहते थे। कहा गया है कि सोत्तह वर्ष की अवस्था में सुप्पारक कुमार अपनी श्रेणी के चौधरी बन चुके थे और जहाजरानी की बिद्या (निय्यामकस्रुत्त) में कुशलता प्राप्त कर चुके थे। <sup>६</sup>

जहाजरानी में फिर्सिकों श्रीर बाबुतियों की तरह भारतीय नाविक भी किनारे का पता लगाने के लिए दिशाकाक काम में लाते थे। ये दिशाकाक जहाजों से किनारे का पता लगाने के लिए छोड़ दिये जाते थे। दीथनिकाय के केवड्उ सुत्त में, बुद्ध के शब्दों में, "बहुत दिन पहले, समुद्ध के ब्यापारी जहाज पर एक दिशाकाक लेकर यात्रा करते थे। जब जहाज किनारे से श्रीमल हो जाता था तब वे दिशाकाक को छोड़ देते थे। वह पूर्व, पिक्षम, उत्तर, दिक्खन तथा उपदिशाश्रों में उड़ता हुआ भूमि देवते ही वहाँ उतर पड़ना था, पर भूमि नहीं दिखने पर वह जहाज पर लीट श्राता था।" कहम उपर देव त्राये हैं कि बावे कातक में भी दिशाकाक का उल्लेख है। बावे कातक का कहना है कि पहले बाबुल में लोगों को दिशाकाक की जानकारी नहीं थी श्रीर इसीलिए उन्होंने भारतीय व्यापारियों से उसे खरीदा। पर बाबुली साहित्य से तो यह पता चलता है कि किनारा पानेवाले पिछ्यों की उस देश में बहुत दिनों से जानकारी थी। गिलगमेश काव्य में कहा गया है कि जब उतानिपिश्तं का जहाज निस्तर पर्वत पर पहुँचा तब एक दम स्थिर हो गया। पहले एक पंडुक श्रीर बाद में एक गौरैया किनारा पाने के लिए छोड़ी गई। श्रन्त में एक कीन्ना छोड़ा गया श्रीर जब वह नहीं लौटा तब पता चल गया कि किनारा पास ही में था। "

१. इंडियन हि॰ कार्टरली, ४, ए० ६१२-१४

२. जा॰ २,१११; ४, २० - गाथा ३२

**१.** जा॰ १,२३६ ; २,११२

४. जा० २,११२ ; ३,१२६ ; ४,१७,२१

र. जा० २,११२ ; **४,१**३७

६. जा० ४, ५७-५६

जे॰ झार॰ ए॰ एस॰, १८६६ पृ॰ ४६२

म. देखापोर्त, मेसोपोटासिया, पु॰ २०७

कसी-कभी जहाज पर मुतीबत आने पर उसका कारण किसी बदनसीब यात्री के सिर थोप विया आता था। उक्ता नाम चिट्ठी डालकर निकाला जाता था। कहा गया है कि एक समय अभागा भितविन्दक गम्मीर के बन्दर पर पहुँ वा ख्रौर वहाँ यह पता लगने पर कि जहाज आनेत्राता ही था, उसने उसपर नौकरी कर ली। छः दिनों तक तो कुत्र नहीं हुआ, पर सातवें दिन जहाड एकाए ६ वक गया । इस घटना के बाद यात्रियों ने चिट्ठी डालकर अभागे का नाम निकातने का निव्यय किया। चिट्ठी डातने पर मितिवन्दक का नाम निकला। लोगों ने उसे जबरदस्ती एक बेंदे पर बैठाकर खते समुद्र में छोड़ दिया।

बौद-माहित्य में ऐसी कम सामग्री है जिससे पना चन सके कि जहाज पर यात्रियों का भामीर-प्रमीद क्या था। पर यह मान तिया जा सकता है कि जहाज पर मन बहलाने के लिए गाना-वजाना होना था। एक जानकर में एक गायक की मजेदार कहानी आई है; क्योंकि उधके गान से जड़ाज ही इबते-इबते बचा। कहा गया है कि कुत्र व्यापारियों ने सुत्रर्णद्वीप की यात्रा करते हुए अपने साथ सम्म नामक एक मायक को ले लिया। जहाज पर लोगों ने उससे गाने के लिए कहा। पहले तो उसने स्वीकार नहीं किया. पर लोगों के श्राप्रह करने पर उसने उनकी बात मान ली। पर उसके संगीत ने समुदी मञ्जियों में कुड़ ऐसी गड़ब ग्रहड़ पैदा कर दी कि उनकी खलबजा-हर से जहान इबते-इबते बचा।

जातक हमें बतलाते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्दतट पर भहकच्छ, 3 सुप्पारक ४ तथा सीबीर" मुख्य बन्दरगाह थे। श्रीर भारत के पूर्व-समुद-तट पर करम्बिय, पम्भीर श्रीर सेरिव के बन्दर थे। बहुत-से रास्ते इन बन्दरगाहीं को देश के भीतर के नगरों से मिलाते थे। समुद्री बन्दरगाहीं का भी श्रापस में ज्यापार चलता था।

भारत तथा उसके पूर्वा श्रीर पश्चिमी देशों में खुर व्यापार होता था! वलहरूस जातक ९ में इस देश का सिंहत के साथ व्यापार का उल्लेब है। बनारस्, १० चम्पा ११ और भठकच्छ १२ का खुवर्षाभूमि के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था तथा वात्रेश्जातक वे में हम भारत और बाबुल के बीच **•यापारिक सम्बन्ध दे** बते हैं। सुष्पारकजानक <sup>9</sup>ं से हमें पता चलता है कि समुद के व्यापारी एक समय महक्त्व से जहाज द्वारा यात्रा के लिए निकले । अपनी इस यात्रा के बीच में उन्हें खरमात. अधिमात, दिवमात, नीलकुतमाल, नलमात और क्लभामुख नामक समुद्र

<sup>1.</sup> आ• रे, १२४

र. जा०, ३, १२४

दे, जा०, हे, १२६-२७,११८,१८० गामा ५७; ४,१६७-४२

४. जा०, ४, १३८ से ४८

<sup>₹.</sup> আ**৹ ३**, ৪৩০

६. जा० १. ७१

७ आ० १. २३६

F. WIO 1, 111

ह. जा० २, १२७ से

<sup>10,</sup> আ০ ৮, 1২-১৬

<sup>11.</sup> खा॰ **६, ३**४

११. छा० १, १८८

<sup>14</sup> जा० में, १२६ से

१४. बा० ४, ११८-१४२ साथा १०५ से ११४

किसे । वे नाम गाथाओं में आने से काफी पुराने हैं। श्री जायसवाल के सहरमाल को पहचान फारस के कुछ भागों से, यानी दिखण-पूर्वी अरब से की है। अभिगमाल अदन के पास अरख का समुद्री किनार। और सुमालीलैंड के कुछ भागों का द्योतक है। दिखमाल लालसागर है तथा नीलकुसमाल अप्रीका के उत्तर-पूर्व किनारे पर नृषिया का भाग है। नलमाल लालसागर और भूमध्यसागर को जोड़नेवाली नहर है। बलभामुख भूमध्यसागर का कुछ भाग है जिसमें आज दिन भी ज्वालामुखी पहाड़ है। अगर डा॰ जायसवाल की ये पहचानें ठीक हैं तो यह मान लेना पबेगा कि भारतीय निर्यामकों को अड़ोंच से लेकर भूनध्यसागर तक के समुद्री पथ का पूरा ज्ञान था। जो भी हो, बाद के यूनानी, लातिनी और भारतीय साहित्यों से तो पता लगता है कि भारतीय नाविक बावेल मन्देव के आगे नहीं जाते ये तथा लालसागर और भूमध्यसागर के बीच का ब्यापार अरबों के हाथ में था। इसके मानी यह नहीं होते कि भारतीय नाविकों को लालसागर और भूमध्यसागर के बीच के रास्ते का पता नहीं था। जैसा हम बाद में चलकर देखेंगे, इक्के-दुक्के भारतीय नाविक सिकन्दरिया पहुँचते थे; पर अविकतर उनकी जहाजरानी सोकोत्रा तक ही सीमित रहती थी।

उत्पर हम भारतीय व्यापारियों की समुद्रयात्राओं के भिन्न-भिन्न पहलुओं की जाँच-पड़तात कर चुके हैं। यहाँ हम बौद्ध-साहित्य के आधार पर उन यात्रियों के निज के अनुभवों का वर्षान करेंगे। इन कहानियों में ऐतिहासिक आधार है अथवा नहीं, इसे तो राम ही जाने; पर इसमें सन्देह नहीं कि ये कहानियों नाविकों तथा व्यापारियों के निजी अनुभवों के आधार पर ही लिखी गई थीं। जो भी हो, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि ये कहानियों हमें उन भारतीय नाविकों के साहसी जीवन की मलकें देती हैं जिन्होंने बिना काँटों की परवाह किये समुदों के पार जाकर विदेशों में अपनी मातृभूमि का गौरव बदाया था।

हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्द-महासागर में जहाजों के इबने की घटना एक साधारण्यी बात थी। इबे हुए जहाजों से बचे हुए यात्री बहुधा निर्जन द्वीपों पर पहुँच जाते थे और वे वहाँ तबतक पढ़े रहते थे जबतक कि उनका वहाँ से उद्धार न हो। एक जातक में कहा गया है कि कस्सप बुद्ध के एक शिष्य ने एक नाई के साथ समुद्रयात्रा की। रास्ते में जहाज हूट गया और वह शिष्य अपने मित्र नाई के साथ एक तस्ते के सहारे बहता हुआ एक द्वीप में जा लगा। नाई ने वहाँ कुछ चिकियों को मारकर भोजन बनाया और अपने मित्र को देना चाहा। पर उसने उसे लेने से इनकार किया। जब वह ध्यान में मगन था तब एक जहाज वहाँ पहुँचा। उस जहाज का निर्यामक एक प्रेत था। जहाज पर से वह चिल्लाया—"कोई मारत का यात्री है?" मिचु ने कहा,—"हाँ, हम वहाँ जाने के लिए बैठे हैं।" "तो जल्दी से चढ़ जाओ"—प्रेत ने कहा। इसपर अपने मित्र के साथ वह जहाज पर चढ़ गया। ऐसा पता लगता है कि इस तरह की अतौकिक कहानियाँ समुद्दी यात्रियों में प्रचलित थीं जो कह के समय उनको बल देती थीं।

कुछ लोग बिना व्यापार के ही समुद्रयात्रा करते थे। समुद्रविश्विज जातक में 3 कहा गया है कि एक समय कुछ बद्दर्शों ने लोगों से साज बनाने के लिए रकम उधार ली; पर समय पर

१. बै॰ बी॰ घो॰ चार॰ ए० एस॰ ६,

२. जा॰ २, ७८-७६ ३. जा॰ ४, ६६-१०१

वे साज न बना सके। प्राहकों ने इसपर उन्हें बहुत तंग किया श्रीर उन्होंने दुली होकर विदेश में बस जाने को ठान ली। उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया श्रीर उसपर सवार होकर वे समुद्र की श्रीर चल पड़े। हवा के रुख में चलता हुआ। उनका जहाज एक द्वीप में पहुँचा जहाँ तरह-तरह के पेड़-पौधे, चावल, ईख, केले, श्राम, जामुन, कटहल, नारियल इत्यादि उग रहे थे। उनके श्राने के पहले से ही एक टूटे जहाज का यात्री श्रानन्द से उस द्वीप में रह रहा था श्रीर खशी की उमाँग में गाता रहता था,—''व दूसरे हैं जो बोते श्रीर हल चलाते हुए अपनी मिहनत के पसीने की कमाई खाते हैं। मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं। भारत ? नहीं, यह स्थान उससे भी कहीं अच्छा है।" पहले तो बढ़इयों ने उसे एक भूत सममा, पर बाद में, उसने उन्हें श्रापना पता दिया श्रीर उस द्वीप की पैरावार की प्रशंसा की।

उत्पर की समुद्दी कहानियों में यथार्थवाद तथा अलौकिकता का अपूर्व सिमश्रण है। उस प्राचीनकाल में मनुष्यों में वैज्ञानिक छान-बीन की कमी थी और इसिलए जब भी वे विपत्ति में पक्ते थे तब वे उसके कारणों की छानबीन किये बिना उसे देवताओं का प्रकीप समभते थे। पर इन सब बातों के होते हुए भी बौद्ध-साहित्य में समुद्दी कहानियाँ वास्तिवक घटनाओं पर अवलिबत थीं। हमें पता है कि ये समुद्दी व्यापारी अनेक विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विदेशों के साथ व्यापार करते थे। उनके छोटे जहाज तूफान के चपेटों की सहन करने में असमर्थ थे जिसके फलस्वरूप वे टूट जाते थे और यात्रियों को अपनी जानें गैंवानी पड़ती थीं। उनमें से जो कुछ बच जाते थे उनकी रचा दूसरे जहाजवाले कर लेते थे। समुद्र में छिपी हुई चटानें भी जहाजों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती थीं। इन यात्राओं की सफलता का बहुत-कुछ श्रेय निर्यामकों को होता था। वे अधिकतर छुशल नाविक होते थे और अपने व्यवसाय का उन्हें पूरा ज्ञान होता था। उन्हें समुद्दी जीवों और तरह-तरह की हवाओं का पता होता था। व्यापार का भी उन्हें ज्ञान रहता था और अवस्तर वे इस बारे में व्यापारियों को सलाह-मशविरा भी देते रहते थे।

y

हम ऊपर देख आये हैं कि जल और थल में यात्रा करने का मुख्य कारण व्यापार था। अभाग्यवश बीद-साहित्य में सार्थ के संगठन और कय-दिकय की वस्तुओं के बहुत कम उल्लेख हैं। शायद इस व्यापार में सूती, ऊनी और रेशमी कपके, चन्दन, हाथीदाँत, रत्न इत्यादि होते थे। महाभारत के सभापर्व में भारत के भिष्ठ-भिष्ठ भागों की पैदाइशें दो हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन्हीं वस्तुओं का व्यापार चलता रहा होगा। महाभारत के इस भाग का समय निश्चित करना तो सुरिकल है, पर अनेक कारणों से वह ई० पू० दूसरी सदी के बाद का नहीं हो सकता। इसमें वर्णित भौगोलिक और आर्थिक बातें तो इस समय के बहुत पहले की भी हो सकती हैं।

जानकों से हमें पता चलता है कि व्यापारी और कारीगर दोनों ही के लिए श्रेणीबद्ध होना आवश्यक था। आध्यक, सामाजिक तथा राजनीतिक आधारों को लेकर श्रेणियों का संगठन बहुत प्राचीनकाल में हुआ होगा। स्मृतियों में हम श्रेणी का विकास देखते हैं। जातकों में हम व्यापारियों की श्रेणियों के रूप का आरम्भ देखते हैं जो बाद की श्रेणियों में अपने संगठन, कान और कर्मचारियों के लिए प्रसिद्ध हुआ।

जातकों से यह पता चतना है कि श्रेणियाँ स्थायी न हो कर अस्थायी थीं, गोकि पुस्तैनी अभिकार और चौधरी का होना इनका खास अंग था। फेरी करनेवाले मामूली व्यापारी अपना व्यापार अकेले चलाते थे, उन्हें आपस में बैंबकर किसी नियमिक्शेष के पालन करने की आवस्यकता नहीं होती थी। पर व्यागारियों को भिल जुनकर काम करने की आवस्यकता पड़ती थी थी। पर व्यागारियों को भिल जुनकर काम करने की आवस्यकता पड़ती थी और इसीतिए वे अपने अधिकारों की रखा के लिए श्रेणियाँ बनाते थे।

जातकों में हम बराबर पाँच सी गाड़ियोंबाले सार्थ का उल्लेख पाते हैं। सार्थबाह के खोहदे से ऐसा पता लगता है कि उसमें किसी तरह के संगठन की भावना थी। उसका स्थान पुरतेनी होता थारे। रास्ते की कठिनाइयाँ और दूरी, व्यापारियों को इसके लिए बाध्य करती थीं कि वे एक नायक (-जेटठक) के अधिकार में साथ-साथ चलें। इसके ये मानी होते हैं कि व्यापारी पड़ाव, जल-डाकुओं के विरुद्ध सनर्कता, विपत्ति से भरे रास्ते और घाट इत्यादि के बारे में उसकी राय मानकर चलते थे। पर इतना सब होते हुए भी उनमें कोई नियमबद्ध संगठन था, यह नहीं कहा जा सकता। जहाज पहुँ चते ही माल के लिए सैकड़ों व्यापारियों का शोर मचाना सहकारिता का परिचायक नहीं है ।

जहाज पर व्यापारियों का आपस में किसी तरह के इकरारनामे का पता नहीं बलता, सिवाय इसके कि जहाज किराया करने में सब एक साथ होते थे। जो भी हो, इतना भी सहकार धर्मशाकों और कौटिक्य के सम्भूय समुत्थान की ओर इशारा करता है ४।

एक जातक <sup>फ</sup> में कहा गया है कि जनपद में पाँच सौ गाड़ियाँ ते जानेवाले दो व्यापारियों में साम्मा था। एक दूसरे जातक <sup>क</sup> में कई व्यापारियों के बीच सामेदारी का उल्लेख है। उत्तरा-पथ के घोड़े के व्यापारी भी अपना व्यापार सामे में चलाते थे। यह सम्भव है कि इतना भी सहकार चढ़ा--अपरी रोकने के लिए और उचित दाम मिलने के लिए जरूरी था।

व्यापारियों का आपस में इकरारनाभे का कोई उल्लेख नहीं निलझा; पर कूटविशाज-जातक के अनुसार, सामेदारों का आपस में कोई सममीता रहता था। इस जातक में एक चतुर और दूसरे आत्यन्त चतुर सामेदार का मन्यहा दिया गया है। आत्यन्त चतुर फायदे में आपने सामे का अनुपात एक : दो में रखना चाहता था, गोकि दोनों सामेदारों की पूँजी बराबर लगती थी। पर चतुर अपनी बात पर अहा रहा और माल मारकर आत्यन्त चतुर को उसकी बात माननी पही।

इस युग में महाजनों के चौथरी को श्रेष्ठि कहते थे। इसका नगर में वही स्थान होता था जो मुगल-काल में नगर-सेठ का। राज ररबार में आरेर उसके बाहर उसका बड़ा मान था। वह व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था और, जैसा कि अनेक जातकों में कहा गया है, उसका पद

१. मेइता, प्रीवृक्षिस्ट इंडिया, पृ० २१६

२. जा० १, ६८, १०७, १६४

**६. जा० १, १२२** 

४. मेहता, वही

र. जा० १, ४०४

द. वा॰ ४, ६**२**०

७. जा० १, ४०४ से

म, जा॰ १, १६१, २६१

पुरतेनी होता था। अपने सरकारी ओहदे से वह नित्य राजदरबार में हाजिर होता था। भिचु बनते समय अथवा अपना घन दूसरों को बाँटते समय उसे राजा की आज्ञा लेनी पढ़ती थी। इतना उच्च होते हुए भी राजदरबार में मेहमान की अपेचा न्यापारी-समुदाय में उसका पद कहीं ऊँचा होता था। महाजन बहुधा रईस होते थे और उनके अधिकार में दास, घर और गोपालक होते थे। देसेट के सहायक को अनुसेट्टि कहते थे।

जातक-कथाओं से हमें आयान और निर्यात की वस्तुओं का पता नहीं चलता, गोिं हनके बारे में हम अपना कथास दांबा सकते हैं। अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में सूती कप का एक विशेष स्थान था। सूती कप के लिए बनारस है एक प्रसिद्ध जगह थी। बनारस के व्यापारी इसी कप है का व्यापार करते थे। जातकों में गन्धार के लाल कम्बलों की नारीफ की गई है। उद्दीयान का पक तरह का उनी कप हा बनता था। उत्तरी भारत उनी कप हों के लिए प्रसिद्ध था, पर जैसा हम देव चुके हैं, काशी अपने सूती कप हों के लिए प्रसिद्ध था। इन कप हों की कासी कुत्रम की र कारी या करते थे। बनारस की मलमल इतनी अच्छी होती थी कि वह मलमल तेल नहीं सोख सकती थी। बुद्ध का मृत शारीर इसी मलमल में लपेटा गया था। के बनारस में कीम और रेशमी कप हे भी बनते थे। के वहाँ की मूर्डकारी का काम भी प्रसिद्ध था। के बनारस में कीम और रेशमी कप हे भी बनते थे। के वहाँ की मूर्डकारी का काम भी प्रसिद्ध था। के बनारस में कीम और रेशमी कप हे भी बनते थे। के वहाँ की मूर्डकारी का काम भी प्रसिद्ध था। के बनारस

हमें इस बात का पना नहीं है कि भारत के बाहर से भी यहाँ कपड़ा आता था अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में हम बौद्ध-साहित्य में आये गोणक १४ शब्द की और ध्यान दिलाना चाहते हैं। वहाँ इसकी व्याख्या लम्बे बालोंवाले बकरे के चमड़े से बनी हुई कालीन की गई है। सम्भव है कि यह शब्द ईरानी भाषा का हो। प्राचीन सुमेश में, तहमत के लिए कौनकेस शब्द का व्यव-हार हुआ है जिसका सम्बन्ध गोणक से मालुम पड़ता है। यह गोणक एकबातना भ में बनता था। सम्भव है कि कौनकेस स्थलमार्ग से भारत में पहुँचता था। उसी तरह से, लगता है, कोजब जो

१. जार १, १२०, २६१, १४१

२. आ० ३५१

३ जा० ४, ३८४

४. का॰ ६, ४४: ३, २८६

रे. जा० ६. ४७; महावया ८, १, ३६

६. जा० ४, ३५२

w. 10 8, 809

ন, জা০ ৪, ৪০১

इ. जा० ६, ४७, १६१

१० जा० ६ १००

<sup>11,</sup> महापरिनिब्बाश्यस्त १।1६

<sup>9</sup> रे. जार €. ७७

१६. आ॰ ६. १४४, १४४, १५४

१४. बाइसाम्स चॉफ दी दुख, ए॰ ११ से

१४. देखापोर्ल, मेसोपोटाश्चिया, ए॰ १६४

### [ 40 ]

एंक क्शिव तरह का कम्बत होता था; मध्य-एशिया से भाता था; क्योंकि इसका भनेक बार उल्लेख मध्य-एशिया में मिले शकीय कागज-पत्रों में हुआ है।

श्चन्तरदेशी श्चीर विदेशी व्यापार में चन्दन का भी एक विशेष स्थान था। बनारस चन्दन के लिए प्रसिद्ध था। चन्दनचूर्ण श्चीर तेल की काकी माँग थी। अगर, तगर तथा कालीयक का भी व्यापार में स्थान था। 3

सिंहल और दूसरे देशों से बहुत किस्म के रत्न आते थे जिनमें नीनाम, उथीतिरस (जेस्पर), सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, मानिक, बिल्लीर, हीरे और यशब आते थे। हाथीराँत का व्यापार ब्रुव चलता था।

जैसा कि हम पहले कह आये हैं, महाभारत से तत्कालीन न्यापार पर अन्छा प्रकाश पड़ता है। राजसूयवज्ञ के अवसर पर बहुत-से राजे और मरातत्त्वज्ञ के प्रतिनिधि अपने देशों की अन्धिन-अन्छी वस्तुएँ युधिष्ठिर को मैंट देने लाये थे। इन वस्तुओं के अध्ययन से हम मध्य-एशिया से लेकर भारत तक के विभिन्न प्रदेशों की न्यापारिक वस्तुओं का अन्छ। चित्र खींच सकते हैं।

महाभारत के अवसार, दिख्य ए-सागर के द्वीपों से चन्दन, अगर, रतन, मुक्ता, सोना, चाँदी, हो अपेर अपेंग आते थे। इनमें से चन्दन, अगर, सोना और चाँदी तो शायद कर्मा और मध्यएशिया से आते थे, मोनी और रतन सिंहल से और मूँगे भूमध्यसागर से। हीरे शायद कोनियों से आते थे।

श्रापनी उत्तर की दिग्विजय में श्राजुन को हाउक (पश्चिमी तिब्बत) से श्रीर ऋषिकों (यू-ची) में घोड़े मिले तथा उत्तरकुद से खालें श्रीर समूर। उपर्युक्त बातों से यह बात साफ हो जाती है कि उत्तरापथ के व्यापार में घोड़े, खालें श्रीर समूर श्रधान थे।

कम्बोज (ताजकेश्तान) अपने तेज बोड़ों, बच्चरों, काँटों, कारचीनी कपड़ों, पश्मीनों तथा समूरों और खालों के लिए प्रिविद्ध था। १ •

किपश या कायुत प्रदेश से शराब आती थी। १९ बत्त्विस्तान से अच्छी नस्त के बकरें, कॅट और खच्चर तथा फन की शराब और शालें आती थीं। १२

१. जा० २, १३१, ४, ३०२, शा० ४०

२. जाः १, १२६, २३८; २, २७३

३. सहावगा, ६। ११/१

४. जुल्बावाग, शाशि

रे. महाभारत, रे।रे७।२१-२६

<sup>4.</sup> स० भा॰, शरशार-६

<sup>.</sup> मा भाव, शेरशोरह

प. स॰ भा॰, राध्याध

<sup>4.</sup> स॰ भाउ, राष्ट्रारे॰; ४७।४

१०. स॰ भा०, राध्यार, राध्रार

११. पाथिनि, शश्व

१२, सं भाग, राष्ट्राश्व--- ११

#### [ ६८ ]

हैरात के रहनेवाले हारहूर शराब भेजते थे तथा खारान के रमठ हींग भेजते थे। स्वातं हत्यादि के रहनेवाले अच्छो नस्त के खचर पैदा करते थे। र बलब और चीन से उत्नी, रेशमी कपहों, पश्मीनों और नमदों का व्यापार होता था। उ उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से अच्छे हथियार, मुश्क और शराब आती थी। उ

खतों श्रीर तंगणों द्वारा लाया गया मध्यएशिया का सीना व्यापार में एक खास स्थान रखता था। सीना लानेवाले पिपीलकों की ठीक-ठीक पहचान श्रमीतक नहीं हो सकी है, पर शायद वे मैगोल या तिब्बती थे। "

पूर्वी भारत में आसाम से घोड़े, यशन और हाथा हाँत की मुटें आती थीं। व यशन शायद वर्मा से आता था। मगध से पत्री कारी के साज, चारपाइयाँ, रय और यान, भूल और नीर के फल आते थे। व तिब्बत-वर्मी किरात लोग सीमान्त गरेश से सोना, अगर, रत्न, चन्द्रन, कालीयक और दूसरे सुगन्वित द्वय लाते थे। व गुलामों तथा कीमती चिड़ियों और पशुओं का व्यापार करते थे। बंगाल और उड़ीसा कमशः कपड़ों और अच्छे हाथियों के लिए मशहूर थे। व

स॰ भा॰, १।४७।१६; मोतीचन्द्र, जियोओफिक्ज ए द एक्नोसिक स्टबीज फ्रॉम दी उपायनपर्व, पृ॰ ६१

२, स॰ भा॰, रा४७। ११

१. स० मा०, रा४णार्य-२७

४. सोतीचन्द्र, वही, ए० ६८-७१

र. वही, पु॰ म१-म३

६. स० भा०, राष्ट्रणावर-१४

७. मोतीचन्द्र, बही, पृ० ७३-७४

म. बही, पृ० मर

**३. वहाँ, पु० ११२-११३** 

# चौथा श्रध्याय

### भारतीय पर्यो पर विजेता और यात्री

## (मौर्ययुग)

है॰ पू॰ चौथी सही से ई॰ पू॰ पहली सही तक भारतीय महापथ ने बहुत-से उलट-फेर देते। ई॰ पू॰ चौथी सही में मगय-प्राम्नाज्य का विकास तथा संगठन झौर श्रिधिक बदा। विम्वसार द्वारा श्रंगविजय (करीव ५०० ई॰ पू॰) से मगय-साम्राज्य के विस्तार का आरम्भ होना है। श्रजातरात्र ने उत्तके बाद काशी, कोषण श्रीर विदेह पर अपना श्रिधकार जमाया। मगध-साम्राज्य इतना बढ़ चुका था कि उसकी राजधानी राजधह से इटाकर गंगा श्रीर छोन के संगम पर स्थित सामरिक महत्त्वताले पाटलिएत्र में लानी पदी। नन्हों ने शायर आस्थायी तौर सं कलिंग पर भी श्रिथकार जमा लिया था। पर चन्द्रगुत मौर्य ने अपना साम्राज्य भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तक बड़ाया। श्रशोक ने कलिंग पर धात्रा बोलकर उसे जीता। ई॰ पू॰ दूसरी सही में भारतीय यवनों ने पाटलिएत्र पर चढ़ाई की। उनके बाद शक श्रीर पक्षव महापथ से भारत में घुसे।

सिकन्दर के भारत पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि कबीलों की बगावत की बजह से ई० पू० पाँचवों सदी के हखामनी साम्राज्य की पूर्वों सीमा सिकुद गई थी श्रीर सिन्ध तथा पंजाब के गणतंत्र स्वतन्त्र हो गये थे। स्वाचों का यह बयान कि भारत श्रीर ईरान की सीमा सिन्धु नदी पर थी, ठीक नहीं; क्योंकि एरियन के श्रनुसार ईरानी खत्रों का श्रिधकार लगमान श्रीर नगरहार के श्रामे नहीं था। थे भे पृशे की राय है कि सिकन्दर के साथियों का यह बयान कि वह सिन्धु नदी के श्रामे बढ़ा, जान-वृक्तकर कुठ है। उनकी राय में ई० पू० ३२६ के वसना के पहले जब सिकन्दर तचिशता पहुँचा उसके पहले उसने हखामनी साम्राज्य की सारी जमीन जीत ली थी। ब्यास नदी पर मकद्दनी सिपाहियों की बगावत, श्री पृशे की राय में, इस कारण से थी कि वे हखामनी साम्राज्य के लेने के बाद श्रामे नहीं बदना चाहते थे। सिन्धु नदी के रास्ते से उनके तुरत लौटने के लिए तैयार होने से पता चलता है कि हखामनी साम्राज्य का उन्न भाग जीतने से बाकी बच गया था। ई० पू० ३२५ के वसन्त में सिकन्दर जब सिन्ध के साथ पाँच निदंशों के संगम पर पहुँचा तो वह बहिस्तान-श्रभिलेख के श्रनुसार गन्धार का पुनर्गठन कर चुका था। सिन्धु श्रीर श्रसिन के संगम तक फैली भूमि में चुत्र पों की नियुक्ति के बाद दारा का हिन्द-सिन्ध-सिन्ध का सूबा कायम हो गया। व

१. क्से, वही, भा॰ २, ए० १६६

२. वही, २, ए० १६६-२००

३. वही, २, ५०, २०१

उपयुंक राय को स्वीकार करने मं लालच तो होती है, पर उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम है। इसका बिलकुत प्रमाण नहीं है कि हखामनी ज्यास तक पहुँच गये थे। पौराणिक आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि म्लेज सिन्धु के पश्चिम तक ही शीमित थे। एरियन भी इसी बात को मानता है। पर यह बात सत्य हो सकती है कि सिकन्दर अपनी विजयों से हजामनी चत्र पियों का पुनरुद्धार कर रहा था। पंजाब और शिन्ध में हजामनी अवशेषों की नगरायता भी इस बात को सिद्ध करती है कि दारा प्रथम की सिन्ध-विजय थोड़े दिनों तक ही कायम रही।

सिकन्दर ने भ्रापनी विजययात्रा खोरासा न तोने के बाद ३३० ई० पू० में आरम्भ की। हमें पता है कि दारा तृतीय किस तरह भागा और सिकन्दर ने कैसे उसका पीछा किया। श्रापनी इस यात्रा में उसने दो सिकन्दिरया—एक एरिया में और दूसरी दैंगियाना में—स्थापित कीं। अरखोतिया में पहुँचकर उसने तीसरो सिकन्दिरया बसाई और चौथी सिकन्दिरया की नींव उसने हिंदुकुश के बाद में डाली। इन बातों से यह मतलब निकलता है कि उसने श्रापनी पहाइ का पूरा चक्दर दे डाला और साथ-ही-साथ मार्गी की किलोबंदी भी कर डाली।

िकन्दर के समय हरान में रहनेवाले कवीले हिरोडोटस के समय वहाँ रहनेवाले कवीलों से भिन्न थे। एरियन के अनुसार सरगी लोग जरा अथवा हेलमैंद के दलदलों में रहते थे। आरिआस्पी शायद शकस्तान में रहते थे। जो भी हो, सिकन्दर की कन्धारियों से कोई तकलीफ नहीं मिली। उसने उनके देश से उत्तरी रास्ता पकड़ा जिसकी अभी खोज नहीं हुई है। इस रास्ते पर वर्बर कवीले रहते थे जिन्हें एरियन भारतीय कहना है। श्री धूशे के अनुसार ये हिरोडोडस के सत्तवाद अथवा आधुनिक हजारा रहे होंगे।

जैसा कि हम ऊपर कह आबे हैं, सिकन्दर के रास्ते के पड़ावों का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। हमें यह पता है कि आज दिन काबुल-हरात का रास्ता गजनी, कन्धार और फारा होकर चलता है, पर यह कहना मुश्किल है कि सिकन्दर भी उन्हीं पड़ावों से गुजरा। अर्तकोन और आरिय की सिकन्दरिया हरात के आस-पास रही होंगी। पर दांगिकों की प्राचीन राजधानी दिन्छिन की ओर ज़रंग की तरफ थी। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन पध हलमन्द नदी को गिरिश्क में न पार करके किनी के बेस्तई आथवा अरबों के बुस्त जिस अब हेलमन्द और अरदन्दाव के ऊपर गालेबिस्त कहते हैं, पार करता था। यहाँ अरखोसिया शुरू होकर हेलमन्द और उसकी सहायक निद्यों की निचली धाटियाँ उसमें आ जानी थीं। इसकी प्राचीन राजवानी और सिकन्दरिया शाशद हेलमन्द के दायें किनारे पर थी, गोकि आधुनिक कन्धार उसके बायें किनारे पर है जिससे होकर मुस्लिम-युग में बड़ा रास्ता काबुल को चलता था। पर युत्रानच्वाङ का कहना है कि अरखोसिया और किपश के बीच का रास्ता अरगन्दाब के साथ-साथ चलता था। जागुङ में पुरातत्त्व के निशान मिलने से उस बात की पुष्टि होती है। अनेक प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यह रास्ता बन्द हो गमा।

यहाँ यह कयास किया जा सकता है कि आफगानिस्तान के मध्यपर्वत की पार करने के लिए उसने पूरब की श्रोर कदम बढ़ाये। तथाकथित कोहकाफ पहुँचकर उसने एक और सिकन्दरिया की नींव डाली जो शायद परवान में स्थित थी श्रेश जहाँ से बाद में उसने बलख और भारत जाने के लिए सैनिक बेस बनाया।

१. कूरो, बही, भाग २, पूर १०२

सिकन्दर ने ई॰ ए॰ ३२६ के बसन्त में अपनी चढ़ाई शुह की। बाम्यान का रास्ता बहु नहीं से सकता था; क्योंकि दुश्मन ने उसपर की सब रसद नष्ट कर दी थी। इसीनिए उसे खावक का रास्ता पकड़ना पड़ा। सम्भव है कि पंजशीर घाटी का रास्ता छोड़कर उसने सालंग और काओशान का पासवाजा रास्ता लिया। जो भी हो, उसे दोनों रास्तों से अन्दर पहुँचना जहरी था। यहाँ से सिकन्दर उत्तर-पश्चिमी रास्ता लेकर हैबाक के रास्ते खुल्म पहुँचा जहाँ से ताशकुरगन होता हुआ वह बजल पहुँचा। तेकिन मजारशरीक के दिन्छन में एक पगडंडी है जो खुल्म नदी के तोड़ों से भीतर घुसती हुई बजल पहुँचनी है। यह रास्ता लेने का कारण भी दिया जा सकता है। हमें पता है कि अदास्प के बाद बजल के रास्ते सिकन्दर ने ओरनोस ( Aornos ) जिसका अर्थ शायद एक प्राकृतिक किला होना है, जीना। दे इस जगह की पहचान बलल आग पर काफिर किले से की जा सकती है। हमें पता है कि सिकन्दर बिना किसी लड़ाई-मगड़े के बलख पहुँचा और वहाँ उसे जबईस्ती वंजु की ओर जाना पड़ा। दो बरस बाद अर्थात, ३२७ ई॰ ए॰ के वसन्त में उसने सुग्ध पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद बह बजल लौंडा। उसे पूरे तीर से खत्म करने के बाद उसने भारत का रास्ता पकड़ा और लम्बी मंजिलें मारकर बाम्यान के दरें से दस दिनों में हिन्दूक्श पार कर लिया।

एरियन हमें बतलाता है कि कोहकाफ के नीचे सिकन्दरिया से सिकन्दर उपरिशयेन के सूचे की पूर्वी सीमा पर चला गया। वहाँ से महापथ के रास्ते वह तीन या चार पदावों के बाद लम्पक अथवा लमगान पहुँचा। यहाँ वह कुछ दिनों तक ठहरा और यहीं उसकी मुताकात तज्ञिता के राजा तथा दूसरे भारतीय राजाओं से हुई। सिकन्दर ने अपनी सेना को यहाँ चार असमान भागों में बाँड दिया। एक दल को उसने काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर के पहाड़ों में भेजा। सेना का अधिकतर भाग, पेरिडिकास की अधीनता में, काबुल नदी के दाहिने किनारे से होता हुआ पुष्करावती और सिन्ध नदी की ओर बढ़ा। उसी समय सिकन्दर ने अधेना देवी को वित्त मेंड दी और निकिया नाम का नगर बसाया जिसके भग्नाकरेख की खोज हमें मन्दरावर और चारवाग को अलग करनेवाले रास्ते पर करनी चाहिए। व

सेना का प्रधान भाग काबुल नहीं का उत्तर किनारा पार करके तथा नगरहार में कुछ श्रीर सेना लेकर एक किले पर हुट पड़ा जहाँ राजा हिस्त ने उसे रोकने का दृथा प्रयस्त किया। यहाँ काबुल श्रीर लगड़ दें निह्यों के भूमर में एक स्थान प्रांग है जहाँ चारसहा के भीटों में प्राचीन पुष्करावती के श्रवशेष किये हैं। इस नगरी को परास्त करने में कुछ महीने लगे। सिकन्दर भी श्रपनो सेना से वहाँ श्रा मिला था। पुष्करावती को परा-उपरिश्येन (लमगान श्रीर सिन्धु के बीच ईरानी गन्धार) के कुछ भागों से जोड़कर एक नई खत्रपी का संगठत किया गया। यहाँ से, महापथ होकर वह सिन्धु मही पर पहुँचा, पर कारखत्रश, उसने नहीं को उदमागड़ पर पार नहीं किया। उसने अपने सेनापनियों को पुल बनाने की श्राज्ञा दी, पर क्यन्त की बाद के कारख पुल न बन सका। जब यह सब बलेड़ा हो रहा था उसी समय सिकन्दर श्रीनोंस में क्षिपे कबीलों से भिक्न रहा था। ऐसा करने के तिए उसे उत्पर बुनेर की श्रीर जाना पड़ा। इसी बीच में सिकन्दर के सेनापतियों ने सगड़ श्रीर श्रम्ब के बोच पुल बना लिया। यहाँ से तख़िशला तीन पड़ातों का रास्ता था।

१ वही . पूर रे वे

र. वही पृ॰ रे॰रे

सिकन्दर की उड़ीयान (कुनार, स्वान, बुनेर) के काफितों के साथ खूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं जिनमें उसे एक बर्ध लग गया। पर कुनार पार करते ही वह बाजीर के अस्परों, पंजकोरा के गौरैयनों तथा स्वान के अस्प्रकेनों पर टूट पड़ा। सिकन्दर की इन लड़ाइयों में दी जगहें प्रिट्ड हैं, एक है न्यासा, जहाँ से उड़ने दायोनिश्च की नकत की, और दूसरी ओनोंस, जहाँ उसने हेराकत की भी मान कर दिया। ओनींस को पहचानने का बहुत-से विद्वानों ने प्रयत्न किया है। सर ऑरेल स्वाइन इसे सिन्य से स्वान की अनग करनेवाती चहान मानते हैं।

सिन्य पार करके सिकन्दर नजिशता पहुँचा जहाँ आंभि ने उसका स्वागत किया। इसके बाद वहाँ उसका दरबार हुआ। पर भेनन के पूर्व में पौरवराज इस आगन्तुक विश्ति से शिकत था और उसने सिकन्दर का सामना करने की तैयारे की। उसके आह्वान को स्वीकार करके सिकन्दर फीज के साथ भेलम पार करने के लिए आगे बड़ा। ई० पू० ३२६ के वसत में आधुनिक भेलम नगर के कहीं आस-पास पौरव-सेना इक्ट्ठी हुई। सिकन्दर के बेड़ ने पुरुराज के कमजोर बिन्दुओं पर धावा बोन दिया। आखिरी लड़ाई हुई जित्रमें पुरु हार गया। पर उसकी वौरना से प्रसन्त होकर सिकन्दर ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया।

पौरव-सेना की हार कि बाद महापथ से सिकन्दर आगे बढ़ा। चेनाब के ग्लीचकायनों ने तथा श्रमिसार के राजा ने उन्हों अप्योगना स्त्रीकार कर लो। अप्रिक फीज आर्जा जाने पर उन्हों चेनाब पार किया और एक दसरे पौरव राजा को हराया। इसके बाद वह रात्री की ओर बढ़ा तथा वेनाव भीर रावी के बीच का विजित प्रदेश अपने मित्र पुरु की सैंप दिया। अपने इस बढात में मकदनो सेना हिमालय के पार-पर्वनों के साथ-साथ चली। राबी के पूर्व में रहनेवाले अपदर्शे ने तो श्रात्मसमर्पण कर दिया. पर कठों ने लड़ाई ठान दी। वे एक नीची पहाड़ी के नीचे शकटब्युह बनाकर खड़े हो गये। इत ब्यूद की रचना गाड़ियों की तीन कतारों से की गई थी जो पहाड़ी की तीन कता में से घेरकर शिविर की रज्ञा करती थी। १ इतना सब करके भी बेचारे हार गये। अमृतसर के पास के सौभ प्रदेश के स्वामी सुन्ति ने सिकन्सर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद परव की स्रोर चतती हुई क्षिकन्दर की सेना ब्यास नहीं पर पहुँची। इसके बाद गंगा के मैदान में पहुँचने के लिए केवल सनलज नदी पार करना बाकी रह गया। ज्यास पर पड़ाव डाते हुए सिकन्दर ने भगलराज से मगध-साम्राज्य की प्रशंसा सुनी और उससे लड़ना चाहा। पर इसी बीच में गुरदासपुर के आयु-पान उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और बेब उ हो कर सिकन्दर को उसे लौटने की श्राज्ञा देनी पड़ी। सेना महामार्ग से फेलम पहुँची, पर विकन्रर ने विन्धु नही से यात्रा करने की ठानी और श्ररवसागर से काबुल पहुँचने का निश्चय किया। हेमन्त बेडा तैयार करने में गुजरा। यह बेड़ा नियर्कस के अवीन कर दिया गया और यह निश्चय किया गया कि बेड़े की रचा के लिए फेनम के दोनों किनारों पर फौजें कूच करें। सब कु इ तैयारी हो जाने पर शिक्रन्दर ने शिन्य, भेतम श्रीर चेतान निश्यों तथा अपने देवनाओं की विल दी श्रीर वेदा खोल देने का ह∓म दिया । एरियन के अनुसार<sup>२</sup> बेड़े की सफतता के लिए गाते-बजाते हुए भारतीय नदी के दोनों किनारों पर दौड़ रहे थे। दस दिनों के बाद बेड़ा भेलम और चेनाव के संगम पर पहुँचा । यहाँ चर्मधारी शिवियों ने सिकन्दर की मातहती स्वीकार कर ली । पर कुछ और नीचे जाने पर जुदक-मालवों ने लड़ाई छेड़ दी। उन्हें हराने के लिए धिकन्दर ने सेना के साथ उनका पीज़ा किया और शायर मुल्तान में उन्हें हराया, गोकि ऐसा करने में वह अपनी जान ही खो चुका था।

१. ज्ञानावेसिस, ४।२२

खुदकमालव-विजय के बाद मकदूनी बेदा और सेना खागे बढ़ी। रास्ते में उनसे खंबए (Abastane), चित्रय (Xathri) और वसाति (Ossadoi) से मेंट हुई जिन्हें सिकन्दर ने अपनी चतुराई अथन युद्ध से हराया। अन्त में फौज चेनाव और मेलम के संगम पर पहुँची। ई॰ पू॰ ३५५ के आरम्भ में बेदा यहाँ ठहरा। संगम के नीचे ब्राह्मणों का गणतन्त्र था। अपने जोर से आगे बदकर विकन्दर सीरिट की राजनानी में पहुँचा और वहाँ भी एक सिकन्दरिया की नींव हाली। इस चेत्र को शायद सिकन्दर ने सिन्ध की चत्रभी बना दिया। सिन्ध-चेनाब-संगम और उत्ता के बीच मूक्कि (Musicanos) रहते थे जिनकी राजधानी शायद अलोर थी। सिकन्दर ने उन्हें हराया। मूक्कों के शत्रु शम्बुकों (Sambos) की उनके बाद बारी आई और वे अपनी राजधानी सिन्दिमान में हराये गये। ब्राह्मणों ने सिकन्दर के साथ धोर युद्ध किया जिससे कोधित होकर सिकन्दर ने कत्ले-आम का हुक्म दे दिया।

पाताल (Pattala) जहां विन्ध की दो धाराएँ हो जाती थीं, पहुँ बने के पहले सिकन्दर ने अपनी सेना के एक तिहाई भाग को कन्धार और सेस्तान के रास्ते स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी। स्वयं आगे बढ़ते हुए उछने पाताल (शायद बढ़नाबाद) को दखल कर तिया। बाद में उसने नदी की पिथमी शाखा की स्वयं जोच-पड़नाल करनी चाही। बेड़ा चलाने की उछ गड़बड़ी के बाद उस ऊजड़ प्रदेश के निवासियों ने मकद्दनियों को समुद्र तक पहुँचा दिया। समुद्र और अपने पितरों की पूजा के बाद विकन्दर पाताल लौट आया और वहाँ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नदी पर डाक और गोदियों बनवाने की आजा दी।

खिकन्दर ने मकरान के रास्ते स्वदेश लौटने का निश्चय किया और अपने बेहे को क्षिन्धु के मुहाने सं फारस की खादी होते हुए लौटने का हुक्म दिया। अपनी स्थलसेना के साथ वह हब नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ उसे पता लगा कि वहाँ के वाशिन्दे आरब (Arbitae) उसके डर से भाग गये थे। नदी पार करने के बाद उसकी ओरित (Oritae) लोगों से मेंट हुई और उसने उनकी राजधानी रंबिकया (Rhambakia) पर जिसकी पहचान शायद महाभारत के वैरामक से की जा सकती है, दखल जमा लिया। इसके बाद वह गेद्दोसिया (बलूचिस्तान) में घुसा। वह बराबर समुद्दी किनार के साथ-साथ चलकर उस प्रदेश में अपने बेहे के लिए खाने के डीपी और पानी के लिए कुँ औं का प्रवन्ध करता रहा। इस भयंकर रेगिस्तान को पार करने के बाद विकन्दर मारतीय इतिहास से ओमल हो जाता है।

पहले के बन्दोबस्त के अनुसार, नियर्कस किन्य के पूर्वी मुहान से ई॰ प॰ ३२५ के अक्टूबर में अपने जहाजी बेढ़ के साथ रवाना हो नेवाला था, पर सिन्य के पूर्व में बसनेवाले कमीतों के डर से वह मन्तूबा पूरा नहीं हुआ। नई व्यवस्था के अनुसार, बेढ़ा जिन्य की पित्रमी शाला में लाया गया; पर यहाँ भी तिकन्दर के चले जाने पर उसे मुसीबतों का सामना करना पढ़ा जिनसे तंग आकर उसने सितम्बर के अन्त में ही अपने बेढ़े का लंगर उठा दिया। वेड़ा 'काष्ट्रनगर' से कृच करके शायद कराची पहुँचा और वहाँ अनुकूल वायु के लिए पचीस दिनों तक ठहरा रहा। वहाँ से चलकर बेड़ा हब नदी के मुहाने पर आया। हिंगोत नदी के मुहाने पर लोगों ने उसका मुकाबला किया, पर वे मार दिये गये। वहाँ पाँच दिन ठहरने के बाद बेड़ा रास मलन होता हुआ भारत की सीमा के बाहर चला गया।

<sup>2.</sup> सावो, २४ । सी । ७२५

### f or i

भारत पर सिकन्दर का धावा भारतीय इतिहास की खिलाक घटना थी। उसके लीट जाने के बात बरत के अन्दर ही चन्द्रगुप्त मीर्य ने पंजाब की ओर अपना रुख फेरा, जिसके फलस्वरूप सिकन्दर की ख्रियों के दुकड़े-दुकड़े हो गये। केवल इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास में शायद सर्व प्रया, सिल्यु के से अधिकृत प्रदेश, पूर्वी अफगानिस्तान में भारतीय सेना घुस गई। करीब ई० पू० ३०५ के, अपने साम्राज्य की यात्रा करते हुए सिल्यु कस महापय से सिन्धु नदी पर आया और वहाँ चन्द्रगुप्त मीर्य से उसकी में इंडर्ड। हमें उस में उका इतना ही नतीजा मानूम है कि सिल्यु कस आपने राज्य का कुछ भाग मीर्यों को देने के लिए तैयार हो गया। स्त्रांबी और बड़े कि सिल्यु कस ने पर्यांक्त के चर जिले चन्द्रगुप्त को दे दिये। अप पूरें की राप है कि ५०० हाथियों के बदले इस पहाड़ी प्रदेश के देने में सिल्यु कस ने कोई आत्मत्याग नहीं दिखताया; क्योंकि उसने अरिय का सबसे अच्छा भाग अपने लिए रख छोड़ा। से पूकियों का मीर्यों के साथ अच्छा सम्बन्ध था जिसके फलस्वरूप में गाहथ-नीज, डायामेकस, दायोनिसस दूत बन कर महापथ से पाटलिपुत्र पहुँचे।

पर ऐंडी श्रवस्था बहुत दिनों तक नहीं चली। श्रशोक की मृत्यु (ई॰ पू॰ करीब २३६) के बाद मौर्य-छाम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। से कि मौ वही हालत हुई। डायोडोट ने बलल में अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और श्ररसक (Arsaces) ने ईरान में। श्रन्तिश्रोख (Antiochus) ने इन बगावतों की दबाने का द्या प्रयत्न करते हुए बतल पर धावा बोल दिया, पर वहाँ यृथीदम (Euthydemus) ने अपने की बलल के किले में बैद कर लिया। दी बरस तक घरा डालने के बाद बर्बर जातियों के हमलों के श्रागत भय से घवराकर दोनों में धुलह हो गई। इसके बाद श्रनितश्रोक ने भारत की यात्रा की जहाँ गन्धार, उपरिश्येन श्रीर अरलीिस्या के श्रियराज सुभगसेन से उसकी मुलाकात हुई। यह सुभगसेन शायद मौर्यों का प्रादेशिक था जो मौर्य-साम्राज्य के पतन के बाद स्वतन्त्र हो गया था।

जब भारत के उत्तर-पिवनी भाग में ये घटनाएँ घट रही थीं उसी समय, जैन-अनुश्रुति के अनुशर, अशोक का पोता सम्प्रित मध्यदेश, गुजरात, दिन्खन और मैंपूर में अपनी शिक्त बढ़ा रहा था। ऐसी अनुश्रुति है कि उसने २५३ राज्यों को जैन साधुओं के लिए समस्य बना दिया। उसने अपनी शिक्त बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों को जैन साधुओं के वेष में आन्त्र, दाविड, महाराष्ट्र, उद्धक (रूर्ग) तथा सराष्ट्र-जैसे शीनाप्रान्तों को भेजे। उपर्युक्त बातों से पता चलता है कि अशोक के बाद ही शापद महाराष्ट्र, सराष्ट्र, अराष्ट्र मीर्य-साम्राज्य से अलग हो। गये थे जिससे सम्प्रति को उन्हें किर से जीतने की आवश्यकता पड़ी। आन्त्र तथा दाविड में सेना भेजकर उसने दिन्न ग्रा अपना साम्राज्य बढ़ाया।

<sup>1.</sup> केंडिज हिस्ट्री, मा० 1, पूठ ४३३

२. फूरो, वही, आ० २, ए० २०८-२०६

सगदीशधनद जैन, साइफ इन एशेंट इंडिया ऐजड डिपिक्टेड बाइ जैन केमन्स,
 ए० २५०, सम्बर्ध १६४७

ष. **बही**, ए० ३६३

### [ wx ]

उपयुक्ति कथन से पता चलना है कि शायद जैन-साहित्य के २५ है राज्य मौर्य-साम्राज्य की भुक्तियाँ थीं। हन देशों की तालिका निम्नलिबित है।

|      | राज्य श्रथना भुक्ति | राजधानी               |
|------|---------------------|-----------------------|
| ٠ ٩  | मगध                 | राजगृह                |
| २    | <b>अ</b> रंग        | चम्पा                 |
| ₹    | वंग                 | नामलिति (ताम्रलिप्ति) |
| ¥    | कलिंग               | कं चरापुर             |
| ¥.   | काशी                | वाःगारिस (बनारस)      |
| Ę    | कोसन                | साकेत                 |
| v    | कुरु                | गयपुर ऋथवा हस्तिनापुर |
| 5    | कुसहा               | सोरिय                 |
| \$   | पंचाल               | कंपिल्लपुर            |
| 9 0  | जंगल                | श्रहिल्ला             |
| 99   | सुराष्ट्र           | बारवड्, द्वारका       |
| 93   | विदेह               | मिहिला, मिथिला        |
| 93   | वच्छ (वत्स)         | कोसम्बी               |
| 98   | संडिल्ल             | नंदिपुर               |
| 9 4  | मनय                 | भद्दिलपुर             |
| 98   | व (म) च्छ           | वेराड                 |
| 9 9  | वरणा                | <b>अ</b> च्या         |
| 9=   | दशग्णा (दशार्ष)     | मत्तियावई (मृतिकावती) |
| 3 9  | चेदि                | सुतिवई                |
|      | सिन्धु-मोवीर        | बीइभय (वीतिभय)        |
| २१   | सूरसेन              | महुरा (मथुरा)         |
|      | भंगि                | पावा                  |
| २३   | पुरिवट्टा           | मासपुरी               |
| २४   | <b>কু</b> ড়াবা     | सावतथी (श्रावस्ती)    |
|      | लाट                 | कोडिवरिस (भोटिवर्ष)   |
| (A S | केगइ श्रद्ध         | सेयविया               |

उपर्युक्त तालिका से पता चत्रता है कि मौर्य-युग में बहुत-से प्राचीन नगर नष्ट हो चुके थे और उनकी जगह नये शहर बस गये थे। कपिलवस्तु का इस तालिका में नाम नहीं मिलता। यह भी बताना मुश्किल है कि मगध की मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र की जगह प्राचीन राजधानी राजगृह का नाम क्यों आया है। शायद इसका यह कारण हो सकता है कि मौर्य-युग में भी राजगृह का धार्मिक और राजनीतिक महत्त्व बना था। अंग की राजधानी चम्पा ही बनी रही; पर वंग की गाजधानी ताम्रिलिप्ति इसलिए हो गई कि वहीं महापथ समाप्त होता था और उसका

१. वृह० करपसूत्र भाष्य, ११९१ से

दरश्रमाह अंतरदेशीय श्रीर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के तिए परिष्ट था । अशोक द्वारा विजित कलिंग की राजधानो कंचनपुर का पता नहीं चलता: पर यह एक बन्दरगाह था जिसके साथ लंका का ण्यापार चलता था। वहत सम्भव है कि यहाँ कर्तिग की राजधानी दंतपुर से तात्पर्य हो जिसे टाल्मी ने पल्र कहा हैं. जो श्री लेवी के अनुसार, दन्तपुर का तामिल स्थान्तरमात्र है। काशी की राजधानी बनारस ही बनी रही। लगता है, प्राचीन कोशल तीन शुक्तियों में बाँट दिया गया था। खास कोम्रल की राजधानी साहेत थी, कुगाला की राजधानी आवस्ती थी श्रीर सांडिल्ल (शायर संडीला, लखनऊ के पास) की राजधानी निन्धुर थी। कुरुदेश की राजधानी पहले की तरह हितनापुर में बनी रही। कुशावर्त यानी कान्यकुटज की राजधानी सोरिय यानी बाधनिक सोरों में थो। दक्षिण पंचात की राजधानी कस्पिल्ह पुर यानी आधुनिक कस्पिल में थी। उत्तर पंचान की राजधानी ऋहि अता थी। प्राचीन सुराष्ट्र की राजधानी द्वारावती भी उद्यो-की-श्यों बनी रही। विदेह की राजधानी मिथिला यानी जनकपुर थी। वैशाली का उल्लेख नहीं ज्याता । वत्सों की राजवानी कौशाम्बी भी ज्यों-की-त्यों बनी रही । मत्स्यों की राजधानी वेराड में थी जिसकी पहचान जयपुर में स्थित बैराट से, जहाँ अशोक का एक शिलालेख मिला है. की जाती है। वरणा यानी आधुनिक बुलन्द्राहर की राजवानी की अच्छा कहा गया है जिसका पना नहीं चलता। पूर्वो मालवा यानी दशार्ण की राजधानी सृतिकावती थी। पश्चिमी मालवा की राजधानी चज्जयिनी का न जाने क्यों उल्लेख नहीं है। युन्देनखएड के चेडियों की राजधनी शुक्तिमती शायद बान्दा के पास थी। सिन्धु-सोवीर की राजधानी वीतिभयपत्तन (शायद भरा) में थी। मधुरा सुरसेनप्रदेश की राजधानी थी। अंगदेश (हजारीबाग और मानभूम) की राजधानी पावा थी तथा लाटदेश (हुगली, हवड़ा, वर्दवान और मिदनापुर का पूर्वी भाग) की राजधानी कोटिवर्ष में थी। केकयन्त्रद्धी की राजधानी शायद धावस्ती और कपिलवस्त के सभ्य में नेपानगंज के पास थी।

उपयुक्ति राजधानियों की जाँच-पड़नाल से पना चलना है कि महाजनपथ वैसे ही चलना था, जैसे युद्ध के समय में । कुरुलेन्न ने उत्तर-उत्तर होकर जानेवाले रास्ते पर हस्तिनापुर, ऋहिछना, कुणाना, सेनव्या, श्रावस्ती, मिथिना, चंपा और नाम्नितिप्ति पड़ते थे। गंगा के मैदान के दिल्लेगी रास्ते पर मधुर, कम्पिल्ल, सोरेट्य, साकेन, कोशम्बी और बनारंश पड़ते थे। बाकी राजधानियों के नाम से भी मालवा, राजस्थान, पंजाब तथा सुराध्य के पर्थों की श्रोर इशारा है।

२

ऊपर हमने मीर्य-युग में प्राचीन जनपथों के इतिहास की ओर दृष्टिपात किया है। भाग्यवश कीटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राचीन महापथ और समुद्री मार्गों के बारे में कुछ ऐसी बातें बच गई हैं जिनका उल्लेख दूसरी जगहों में नहीं होता। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि अन्तर-देशीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की सफलता का अधिक अय सार्थवाहों की कुशलता पर निर्मर रहता था, पर सार्थवाह भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। राज्य ने उनके लिए कुछ ऐसे नियम बना दिये थे जिनकी अवहेलना करने पर उन्हें दगड का भागी होना पहना था।

३. जेन, वही, पु॰ २२२

अन्तरदेशीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कुशलतायूर्वक चलने के लिए चुस्त राजहर्म, सेना का श्रासानी के साथ संचालन और सक्कें आवश्यक थीं। रख-पथ (रथ्या), बन्दरों की जानेवाले राजपथ (होणमुख), सूबों की राजधानियों की जानेवाले पथ (स्थानीय), पक्केमी राष्ट्रों में जानेवाले पथ (राष्ट्र) और चरागाहों में जानेवाले पथ (विवीतपथ) चार दराड, यानी २४ फुट चौड़े होते थे। सयोनीय (१), फीजी कैम्प (ब्यूह), श्मशान और गाँव की सक्कें आठ दराड, यानी, ४५ फुट चौड़ी होती थीं। सेतु और जंगलों को जानेवाली सक्कें २४ फुट चौड़ी होती थीं। सुरिखत हाथीवाले जंगलों की सक्कें दो दराड यानी १२ फुट चौड़ी होती थीं। रखपथ के कुट चौड़े होते थे। पशुपथ के कल ३ फुट चौड़े होते थे। विवास के स्थान के स्

ऋर्षशास्त्र से यह भी पता चतता है कि किते में बहुत-ही सहकें और गलियाँ होती थीं। किते के बनने के पहले उत्तर से दिन्खन और पूरब से पश्चिम जानेशाली तीन-तीन सहकों के स्थान निर्धारित कर दिये जाते थे।

अर्थशास्त्र में एक जगहर स्थल श्रीर जलमार्गी की आपेचिक तुलना की गई है। प्राचीन श्राचार्यों का उदाहरण देते हुए कौटिल्य का कहना है कि उनके अनुसार स्थलमार्गी की अपेखा एमुद श्रीर निर्यों के रास्ते अच्छे होते थे। उनकी अच्छाई माल ढोने में कम खर्च होने से ज्यादा फायदा होने की वजह से थी। पर कौटिल्य इस मत से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार जलमार्गी में स्थायित्व नहीं होता था तथा उनमें बहुत-सी श्वहचनें श्रीर भय थे। इनकी तुलना में स्थलमार्ग **स्टरल थे। समुद्री मार्गी की कठिनाइयाँ दिलाते हुए कौटिल्य का कहना है कि दूर समुद्र के रास्ते** की अपेचा किनारे का रास्ता अन्त्रा था; क्योंकि उपपर बहुत-से माल बेचने- ज़री रनेवाले बन्रर ( पगयपत्तन ) होते थे। उसी कम से. नदी के रास्ते समुद्र की कठिनाइयों के न होने से सरल थे तथा कठिनाइयाँ त्राने पर भी बाहानी से उनसे छुटकारा पाया जा सकता था। प्राचीन श्राचार्यी के भाउतार, हैम बनमार्ग अथवा बलल से हिन्द्रकरा होकर भारत का मार्ग दक्षिणपथ, यानी, कौशाम्बी-उपजैन-प्रतिष्ठान, के राम्ते सं श्राच्छा था। पर कौटिल्य इस मत से भी सहमत नहीं थे: क्योंकि उनके अनुसार हैमवतमार्ग पर सिवाय थे। हो ऊनी कपहों और खालों की छोड़कर दूसरा ब्यापार नहीं था, पर दिक्कणपथ पर इभेशा शंख, ही े रतन, मोनी और सोन का व्यापार चलता रहता था। दक्षिणपथ में भी वह रास्ता अच्छा समभा जाता था, जो खदानवाते जिन्तों की जाता था, और इसलिए व्यापारी उसका बराबर व्यवहार करते रहते थे। यह रास्ता कम खतरेबाला श्रौर कम उर्चथा तथा उसपर माल श्रासनी से खरीश जा सकता था। कौ दिल्य वैजगादी के रास्ते ( चक्रपथ ) श्रोर पगडंडी ( पादपथ ) में चक्रपथ की इसलिए बेहतर मानते थे कि इसपर भारी बीम श्रासानी से ढोये जा सकते थे। श्रन्त में कोटिल्य इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सब देशों और सब मौसिमों के लिए वे सबकें अच्छी हैं जिनपर ऊँट और खटचर आसानी से चल सकें।

मार्गी के बारे में ऊपर की बहस से पता चलता है कि बलख और पाटलिपुत्र के बीच और पाटलिपुत्र और दिल्ल यानी प्रतिष्ठान, के बीच राजमार्ग थे जिनपर होकर देश का अधिक व्यापार चलता था। शायद कट्टर ब्राह्मण होने की वजह से कौटिल्य को समुद्रयात्रा हिचकर नहीं थी; पर अर्थशाल की मर्याद्य मानकर उन्होंने समुद्रयात्रा के विरुद्ध धार्मिक प्रमाण न देकर केवल उसमें आनेवाली विपत्तियों की ओर ही संकेत किया है।

१. मर्थशास्त्र, शामा शास्त्री का चतुवाद, ५० ५३, मैस्र १६२६

र, वही, पृ॰ ११म

भारतीय सहतों के बारे में युनानी लेखकों ने भी थोड़ा-बहुत कहा है। चम्द्रगुप्त के दरबार में पिल्युक्स के राजदृत भेगास्थनीज ने उत्तर भारत की पथ-पद्धति के बारे में कहीं-कहीं कुछ कहा है। एक जगह उसका कहना है कि भारतीय सहतें बनाने में बड़े कुशत थे। सह के बनाने के बाद हर दो मील पर स्तम्भ लगाकर वे दूरी और उपमार्गा की खोर संकेत करते थे। एक दूसरी जगह उसका कहना है कि राजमार्ग पर पड़नेवाले पड़ावों का प्रामाणिक खाता रखा जाता था। ररस्ते में यात्रियों के खाराम का प्रबन्ध होता था। अशोक के एक अभिलेख से पता चलता है कि यात्रियों के खाराम के लिए राजा ने रास्तों पर कुँए खुदवाये थे और पड़ लगवाये थे। 3

पाटिनपुत्र में नगर के छः प्रबन्धक बोर्डों में दूसरा बोर्ड विदेशियों की खातिरदारी का प्रबन्ध करता था। उनके लिए वह ठहरते की जगह की व्यवस्था करता था। आर विदेशियों के नौकरों की मारका उनकी चाल-चनन पर बराबर निगाह र बता था। जब वे देश छोड़ते थे तब बोर्ड उनको पहुँचवान का प्रबन्ध करता था आरे स्थानस्वक्श यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो गई तो उसके माल की उसके रिश्तेदारों के पास भिजवान का प्रबन्ध करता था। बीमार यात्रियों की सेवा-उहल का भी वह प्रबन्ध करता था और मृत्यु हो जाने पर उनकी अन्तिम किया की व्यवस्था का भार भी उसपर था।

श्रव यहाँ प्रश्न उठता है कि मौर्य-युग में भारत का किन-किन देशों से व्यापारिक श्रीर सांस्कृतिक सम्बन्ध था। जैसा हम ऊपर देख आये हैं, बनख के साथ पाटलिएन का व्यापारिक सम्बन्ध था । बहुत-से दूसरे रास्ते भी पाटलिपुत्र का सम्बन्ध दूसरी राजधानियों श्रीर बन्दरगाहों से जीवते थे। समुद्द के किनारे के रास्तों से भी भारतीय बन्दरगाहों में काफी व्यापार चलता था। पूर्वी समद्रतर पर ताम्निति और पश्चिमी समुद्रतर पर भहकरू के बन्दरों से लंका और स्वर्राभिन के साथ व्यापार होता था। हमें इस बात का पता नहीं कि इस युग में जहाजों से भारतीय फारस की खाड़ी में कहाँ तक पहुँचते थे। पर इस बात की पूरी सम्भावना है कि उनका इस रास्ते से होकर बाबुल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। अर्थशान्त्र में सिकन्दरिया से आये हुए भेरी के लिए ऋतसन्दक शब्द का व्यवहार हुआ है, पर शायद यह शब्द बाद में अर्थशास्त्र में वृक्ष गया। इस बात में बहुत कम सन्देह है कि भारतीयों को लालसागर के बन्दरगाहों का पता था, गोकि वे भरबों की वजह सं, जिनके हाथ में उस प्रदेश का पूरा व्यापार था, बहुत कम जाते थे। स्त्राबोध इस सम्बन्ध में एक विचित्र घटना का उल्लेख करता है जो मीर्य-युग के कुड़ ही काल बाद घटी। उसके श्रनुसार, मिल के राजा यूरोिंटेस दिनीय के राज्यकाल में, विजीकस के निवासी युडोक्सस ने नील नहीं की छान-बीन के लिए एक यात्रा की। उसी समय यह घटना घटी कि ऋरब की खाडी के किनारों के रचक यूरेंगेटिस के सामने एक भारतीय नाविक की लाये और बतलाया कि उन्होंने उसे एक जहाज पर अधमरा पाया था। उसके बारे में अधवा उसके देश के बारे में उन्हें कब पता

१. जे॰ डब्लू॰ मेक्किंडल, एंशेंट इविडया ऐगड दिसकाइब्ड व ई मेगास्थनीज एगड एरियन, फ गर्मेट ३४, ए॰ दः, लंडन १८७७

र, बड़ी, फोर्मेंट, रे; प्रियन, इविडका, राशाः; पृ० ४०

**३. भांडारकर, बाशोक, पृ० २७६** 

४. मेकिंडस, वही, फ्रोश**० ३४०, यू**० ८७

४. स्त्राबो, २।३।८

नहीं था; क्योंकि सिवाय अपनी भाषा के वह दूसरी कोई भाषा नहीं बोत सकता था। राजा का उस नाविक के प्रति आकर्षण बढ़ा और उसने उसे युनानी पढ़ाने का बन्दोबहत कर दिया। युनानी भाषा में कुछ प्रगति कर तेने के बाद उस नाविक ने बतलाया कि उसका जहाज भारतीय समुद्री िकनारे से चला था; पर रास्ता भूलकर वह मिस्र की ओर आ पड़ा। रास्ते में उसके और साथी भूब-प्यास से मर गये। इस शर्त पर कि उसे अपने देश लौट जाने की आज़ा दे दी जायगी, उसने युनानियों को भारत का रास्ता रिखला देने का बादा किया। मिस्र से जो लोग भारत भेजे गये उनमें यूडॉक्सस भी था। कुछ दिनों के बाद वह दत्त सकुराल अपनी यात्रा समाप्त करके बहुमूल्य रहनों और गन्ध द्वयों के साथ मिस्र लौट आया।

श्रर्थशास्त्र के श्रध्ययन से यह पता लगता है कि राज्य की देश के जलमार्गी का पूरा खवात रहता था और उनकी व्यवस्था के लिए ही नौकाध्यन्त की नियुक्ति हीती थी। २ इस कर्मचारी के जिम्में समुद्र में चलनेवाले जहाजों (समुद्रसंयान) तथा नही के मुहानों, भीतों इत्यारि में चतनेवाली नावों का खाना होता था। बन्दरगाहों सं चलने के पहले समुदी यात्री राजा का शुल्कभाग अदा कर देते थे। राजा के निज के जहाजों पर चलतेवाले यानियों की महसूल ( यात्रांवतन ) भरना पहला था। जी लीग राजा का जहाज शंब और मोती निकालने के लिए व्यवहार करते थे वे भी नाव का भाड़ा ( नौकाहाटक ) श्रदा करते थे। उनके ऐसा न करने पर उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता थी कि वे श्रपनी नावें काम में ले स्रावें। नौकाध्यत्न बड़ी सख्ती के साथ पर्यपत्तनों में चत्तनेवाले रीत-रवाजों ( चरित ) का पालन करता था श्रौर बन्दरगाहों के कर्म चारियों की निगरानी करता था। जब तूफान से ट्रटा-हुटा ( मृढ़वाताहत ) जहाज बन्दर में घुसता था तो नौकाध्यक्त का यह कर्त्त व्य होता था कि वह यात्रियों श्रीर नात्रिकों के अति पैत्रिक स्नेह रिखलाये । समुद्र के पानी से खराब हुए माल के ढोनेवाले जहाजों पर या तो कोई शुल्क नहीं लगता था और अगर लगता भी था तो श्राधा । इस बात का खयाल रखा जाता था कि वे जहाज किर मीसम मे ही अपनी यात्रा कर सकें। समुद्र के किनारे के बन्दरों की खूनवाल जहाजों की भी वहाँ के शुल्क श्रदा करने पहते थे। नौकाध्यक्त की इस बात का अधिकार था कि वह डाकेमार (हिसिक्त) जहाजों की नष्ट कर दे ब्रौर उन जहाजों को भी, जो बन्दरगाह के श्राचारों ब्रौर नियमों का पालन नहीं करते थे।

सराहूर व्यापारियों और उन विदेशी यात्रियों को, जो श्रक्सर श्रपने व्यापार के लिए इस देश में श्रांत थे, नौकाश्यद्ध बिना किसी विष्न-बाधा के उतरने देता था; लेकिन जिनके बारे में श्रोरत के भगाने का सन्देह होता था, डाकू, डरे-घबराय हुए श्राहमी, बिना श्रसवाब के यात्री, इस्तवंश में यात्रा करनेवाले नये-नये संन्यासी, बीमारी का बहाना करनेवाले, बिना खबर दिये कीमती माल ल जानेवाले, श्रिपाकर विष ले जानेवाले तथा बिना मुदा (श्रर्थात पासपोर्ट) के यात्रा करनेवाले, गिरफ्तार करवा दिये जाते थे।

गर्मा और सर्दों में , बड़ी-बड़ी निर्ध्यों में , बड़ी-बड़ी नार्वे एक कप्तान (शासक) के अधीन, निर्यामक, खेनेवाले ( दात्रमाहक ), गुनरखे ( रिश्मग्राहक ) और पानी उलीचनेवाले ( उत्सेचक ) के अधिकार में रख दी जाती थों। बरशात में , बढ़ी हुई निह्यों में , छोटी-छोटी नार्वे चलती थीं।

विना आज्ञा के बाट उत्तरना अपराध समका जाता था और उसके लिए जुर्माने की क्य बस्था थी। पार उत्तरनेवालों से महसूल वसूल किया जाता था। मछुए, माली, धसकटे,

१. अर्थशास, ए० १३६ से १४२

न्वाले, ढाक ले जानेवाले, धेना के लिए माल-असमाय ढोनेवाले, दल दल के गाँवीं में बीज इत्यादि ढोनेवाले तथा अपनी नावें चलानेवाले लोगों को पार उतरने का भावा नहीं देना पहता था। बाह्मायों, परिवाजकों, बच्चों श्रीर बूढ़ों को मी पार उतरने के लिए कुछ नहीं देना पहता था।

पार उतरने के लिए महसूल की निम्नलिखित दरें थीं। छोटे चौपायों बीर बोम ढोनेवालों के लिए एक माथ, िर बीर कन्यों पर बोम ढोनेवालों, गायों बीर धोहों के लिए दो माथ, कैंटों बीर मैंसों के लिए बार माथ, छोटी गाड़ी के लिए पाँच माथ, ममली बैलगाड़ी के लिए छान माथ, बीर माल के एक बोम के लिए चौथाई मार।

दल-इल के पान बसे हुए गाँववातों को घाड जतारनेवाले माँमी जनसे खाना-पीना छौर वेतन पाते थे। माँमी लोग शुल्क, गाड़ी का महसूल (ब्रातिवाहिक) और सड़क का भाड़ा (वर्तनी) सोमा पर वसूल कर लेने थे। उनको इन बान का भी ऋधिकार था कि वे बिना मुद्रा (पासपीर्ट) के चतनेवातों का मान-ऋनेवाब जञ्ज कर लें।

नौकाध्यत्त को नात्रों की मरम्मत करके उन्हें अच्छी हालत में रखना पहता था। अधिक भार से, बे-प्रौतम चतने से, जिना मॉकियों के और जिना मरम्मत के नात्रों के हुब जाने पर नौकाध्यत्त को हरजाना भरना पढ़ता था। आषाद तथा कार्तिक महीते के पहले सात हिनों में नहीं नार्वे नहीं में उतारी जाती थीं।

घाट उतारनेवाते माँभि शों के हिसाब-किताब की कड़ी निगरानी होती थी श्रीर उन्हें प्रतिहिन की श्रामदनी का ज्योरा समकाना पड़ता था।

मौर्य-युग से लेकर मुगल-युग तक बिना मुद्रा (यानी पासपोर्ट) के कीई यात्रा नहीं करता था। मुद्रा देने का श्रितिकार मुद्राध्यत के को था। लोगों को मुद्रा देने के लिए वह उनसे प्रतिमुद्रा एक माप वयुन करना था। समुद्र श्रथवा जनपत्तों में जाते-व्याते—दोनों समय—मुद्रा लेनी पहती थी जिसके सहारे लोग बं-खटके यात्रा कर सकते थे। जनगद अथवा समुद्र, दोनों ही में, बिना मुद्रा यात्रा करने पर, १२ पण दगड लगता था। नकली मुद्रा से सफर करनेवालों को कहा दगड दिया जाता था। यह दगड विदेशियों के लिए तो और कठोर होना था। मुद्रा की जाँच-पहनात रास्ते में विवीताध्यत्त (यानी चगुगह का अफसर) करना था। जाँच की यं चौंकियों ऐसी जगहों में होनी थीं जहां से होकर यात्रियों की जाना श्रमितार्य होना था।

सुदा देने कि सिवाय सुदाध्यन्त का यह भी कर्तिन्य होना था कि वह सङ्कों की जंगली हाथियो, जानवरों और चौर-डाकुओं से रहित रखे। निर्जत प्रदेश में कूँए खुदवाना, बाँघ बँगवाना, रहने की जगह तैयार करवाना तथा फल-फूल की बाहियाँ लगवाना उसके मुख्य कर्तन्य थे।

वन की रही के लिए कुत्तों के साथ शिकारियों की नियुक्ति होनी थी। जैसे ही वे हुश्मन अथना डाइक्सों के अपनागमन की सूचना पाते थे, वैसे ही पेड़ों अथना पहाड़ों में क्षिप जाते थे जिससे उनका पता शत्रुओं को महीं हो। इन जगहों से वे नगाड़ों की चोट से अथना शंब क्ककर आगन्तुक विपत्ति की सूचना देते थे। शत्रु के संचरण की सूचना पाते ही वे राजा के पातत् कबृतर (गृहकपोत्र) के गले में सुन्ना बाँध कर समाचार भेज देते थे अथना बोड़ी-थोड़ी दूर पर धूआँ करके भानी विपत्ति की ओर इशारा कर देते थे।

१, बही, पुरु १४७४-४८

खुराध्यक्ष असु क बातों के अतिरिक्त जंगलों तथा हाथियों के खुरिवित स्थानों की रक्षा करता था, यह कों की सरम्मत करता था, बोरों को गिरफ तर करता था, ब्यापारियों को बचाता था, मानों की रक्षा करता था तथा साथों के लेन-देश की निगरानी करता था।

सीर्य-बुग में स्रथिक व्यापार चलने से राज्य की शुल्क से वही सामदनी भी। शुलकाष्ट्रस्त वहीं कहाई से चुंगी क्तून करता था। ध्वजाएँ कहराती हुई शुल्कशालाएँ नगर के उत्तरी और पूर्वों हारों पर बनी हो नी थीं। जैसे ही व्यापारी नगरहार पर पहुँचते थे, वैसे ही, शुल्क वसून करनेवाने चार-पाँच कर्मचारी उनसे उनके नाम, पते, मान की माथ और किस्म तथा स्रिक्शन-सुद्धा पहले कहाँ लगी आहि का पता पूछते थे। अमुद्धित वस्तुओं पर कुछनी चुंगी लगती थी तथा न क्ती मुद्द लगाने पर चुंगी का स्रठगुना द्रश्ड सरना पहला था। हुटी स्थवा मिटी हुई मुहरों के लिए व्यापारियों की चौनीस करडे हवालात में वन्द रहा जाता था। राजमुद्धा स्थवा नामसद्धा के बहलने पर प्रति बोक सवा परा के दिशाल से द्रश्ड समता था।

इस सब जॉब-पहतातों के बाद व्यापारी अपना माल शुल्कराला की पताका के पास रख देते ये और उसकी तायदाद और दाम बताकर उसे भाहकों के हाय बेबने का एतान करते थे। क्षावर निश्चित मूल्य के उपर दाम चढ़ता था तो बढ़े दाम पर लगा शुल्क राजा के खजाने में बजा जाता था। गहरे महसूल के डर से माल का दाम कम कहने पर और उसका पता बत जाने पर व्यापारी को शुल्क का अठगुना दर्ड भरना पहता था। खन्ना ही हर्ड माल की मिकदर कम बतलाने अथवा कीमती माल को घटिया मात की तह से श्चिमने पर लगता था। मात का इस बढ़ाकर कहने पर उचित मूल्य से अधिक की रकम ले ली जाती थी अथवा मामूली शुल्क का अठगुन पिएड लगता था। माल न देवने पर, अनदेले माल पर की चुंगी का तिगुना दर्ड खर खुलका बक्क की मंदना पहला था। ठीक-ठीक तौलने, नापने और ऑकने के बाद माल बेबा जा सकता था। शुल्क बिना भरे अमर व्यापारी आगे बढ़ जाता था तो उसे मामूली चुंगी का खठनुना दर्ड लगता था। विवाह अथवा इसरे वार्मिक उत्सवों के सामान पर चुंगी नहीं लगती थी। जो लोग चोरी से माल ले जाते के खबना बयान से अधिक मान, पेटी की सुद्द तोड़ कर और उसमें अधिक मात लाकर, ले जाने की कोशिश करते पकड़े जाते थे, उनका न के बल मात ही जात कर जिया जाना था, बल्क उन्हें नहर जुनीना मी किया जाता था।

क्रमर कोई आदमी अविदित वस्तुएँ जैसे हथियार, धातुएँ, रथ, रत्न, असं और पशु लामें की कोश्विश करता या तो उसका मात जन्त करके सरे-आम नीताम कर दिया जाता था। लगता है, उपयुक्त वस्तुओं के कथ-विकय का अधिकार राज्य को या और इस्तिए उनके आसात की आशा नहीं थी।

शुक्क के सताया भी व्यापारियों को बहुत-से होडे-मोडे कर और दान अरने पक्ते थे। सीमा का अविकारी अन्तःपाल प्रति योग के लिए सवा पद्य सक्क का कर करून करता था। पशुओं के ऊपर कर आये से जीवाई पद्य तक होता था। इस करों के बच्छे में अन्तःपाल के भी कुछ कर्ता मा होते थे। उदाहरण के लिए अगर किसी व्याचारी का माल उसके प्रदेश में सुद्ध जाता तो एसे उसका हरजाना अरना पहला था। अन्तःपाल विदेशी मालों का सुआपनमा करने के बाद और अन्यर अपनी सुद्धें सनकर शुक्कापनक के बाद बहान कर देशा था। व्यापारी के सुधानन के प्रदेश में एक

इं. बही, ए० ६२१-१२३

गुप्तचर द्वारा माल की किस्म श्रीर मिकदार के बारे में राजा को भी खबर भेज दी जाती थी। श्रपनी सर्वज्ञता जताने के लिए राजा यह खबर शुल्काध्यत्व के पास भेज देता था श्रीर वह व्यापारियों के पास यह समाचार भेज देता था। यह व्यवस्था इसिलए की जाती थी कि व्यापारी स्कृते बयान न दे सर्वे। इस सावधानी के बाद भी श्रागर चोरियों पकड़ी जाती थीं तो साधारण माल पर शुल्क का श्राप्त सर्वे भरना पड़ता था श्रीर श्रान्त हो जबत ही कर लिया जाता था। जुकसान पहुँचानेवाती वस्तुओं के श्राप्ता की मनाही थी। पर ऐसी उपयोगी वस्तुएँ, जैसे बीज, जिनका किसी प्रदेश में मिलना कठिन था, बिना किसी श्रुलक के लाई जा सकती थीं।

सब मात पर — जैसे बाहरी (वाद्य, जितों में उत्पन्न ), आन्तरिक (अभ्यन्तर, नगरों में बने ) और विदेशी (आतिथ्यं) — आयात-निर्यात के समय शुरूक लगता था। फल-कूल और सूखे गोश्त पर उनके मूल्य का छठा भाग शुन्क में देना पड़ ना था। शंत, हीरा, मोती, मूँगा, रत्न तथा हारों पर विशेषकों की राय से शुन्क निर्धारित किया जाता था। चौम, हरताल, मैनसिल, बिन्दर, धातुएँ, वर्णधातु, चन्दन, अगरु, कहुक, खमीर (किएव), आवरण, शराब, हाथीदाँत, खालें, मूर्ती और रेशेदार कपड़े बनाने के तिए कच्चे मान, आस्तरण, परदे (आवरण) किरिमदाना ( कृमियात ) तथा भेड़ और बकरे के ऊन और बाल पर शुरूक उनके दामों का नै ह से नै प तक होता था। उसी तरह कपड़ों, चौपायों, कपास, गन्य-इन्य, दशाओं, काठ, बाँस, वल्कल, चमड़ों, मिट्टी के बरतनों, अनाज, तेल, नमक, चार तथा मुं जिया चावत पर शुरूक उनके मूल्य का न्हे ले से चै प तक होता था।

**उ**पर्युक्त शुल्कों के श्रतिरिक्त व्यापारियों की शुल्क का पाँचवाँ भाग द्वारकर के रूप में भरना पहला था, पर यह कर माफ भी किया जा सकता था।

मौर्य-युग के व्यापार में व्यापार के अप्यक्त (पग्याध्यक्त ) का भी एक विरोष स्थान था। पग्याध्यक्त का व्यापारियों के साथ घना सम्बन्ध होता था। उसका यह कर्तव्य होता था कि जल स्थीर स्थल के मार्गों से आनेत्राले मात की माँग और खपन का विवार करे। वह माल के दानों की घटती-बढ़नी का विवार करके उनके वेचने, खरीदने, बाँडने और रखने की स्थितियों का निश्चय करता था। इर-इर तक बँडे हुए मान का वह संग्रह करना था और उनकी कीमत निश्चित करता था। राजा के कार तानों में बने माल को वह एक जगह रखना था; पर स्थायात में आई हुई बस्तुओं को वह भिन्न-भिन्न बाजारों में बाँड देना था। ये सब माल लोगों को सहूलियत के दामों पर मिल सकते थे। व्यापारियों को गहरे मुनाके की मनाही थी। साधारण व्यवहार की चीजों की एक स्विता (monopoly) की मनाही थी।

विदेशी मात मँगानेवालों को पगयाध्यस उत्साह देना था। नावों पर माल लादनेवालों (नाविकों) और विदेशी माल लानेवालों के कर माफ कर दिये जाते थे जिससे उन्हें अपने माल पर कुछ फायदा मिल सके। विदेशी व्यापारियों पर अदालन में कर्ज के लिए दावे नहीं हो सकते थे, पर किसी श्रेणी का सदस्य होने पर उनपर दावे हो सकते थे।

ऐसा मानूम पहता है कि राजा के कारखानों में बने माल विदेश भेजे जाते थे। ऐसे माल पर का लाभ खर्च, चुंगी, सहक-महसूल (वर्तनी), गाड़ी का कर (अतिवाहिक), फौजी पड़ाबों का कर (गुल्मदेय), घाट उतारने का महसूल (तरदेय), ब्यापारियों और उसके साथियों के भत्ते (मक्क)

१ वही, पुरु १०४--१०६

तथा विदेशी राजा को उपहारस्वरूप देव माल का एक माग इन सबकी गयाना करके निश्चय

खगर विदेशों में नगद दाम पर देशी माल बिकने पर फायदे की संभावना नहीं होती थी तो परायाध्यान को इस बात का निश्चय करना पढ़ता था कि बस्तु-विनिमय से अधिक फायदे की संभावना है कि नहीं। वस्तु-विनिमय के निश्चय कर लेने पर कीमती माल का एक चौषाई हिस्सा स्थल-मार्ग से विदेशों को रवाना कर दिया जाता था। माल पर ज्यादा फायदे के लिए विदेशों में गये हुए व्यापारियों का यह कर्षा व्य होता था कि वे विदेशों में जंगल के रचकों और जिलेदारों के साथ दोस्ती बढ़ावें। अपनी तथा माल की सुरन्ना के लिए ऐसा आवश्यक था। अगर वे इच्छित भाजार तक नहीं पहुँच सकते थे तो किसी बाजार में, बिना किसी कर के (सर्वदेय-विशुद्ध) अपना माल बच दे सकते थे। नदी-मार्ग से भी वे माल ले जा सकते थे, पर नदी का रास्ता लेने के पहले उन्हें दुलाई का खर्च (यानभागक), रास्ते के भत्ते (पय-दान), विनिमय में मिलनेवाले विदेशी माल का दाम, नाव का यान्ना-काल तथा बाजारी शहरों (परायपत्तन) के व्यवहार (चिरित्रं) की जाँच-पड़नात कर लेनी होनी थी। नहियों पर बसे व्यापारी शहरों के बाजार-भाव दरियाफ्त करने के बाद अपना माल उस बाजार में बेच सकते थे, जिसमें अधिक लाभ मिलने की संभावना होती थी।

राजा के कार आनों में बने मान की मिक दार और किस्म की जाँच के लिए ज्यापारियों के विष में गुप्तचरों की नियुक्ति होती थी। ये गुप्तचर राजा के कार आनों, खेतों और खदानों से निकले हुए मान की पूरे तीर से जाँच-पड़नात करते थे। वे विदेशों में लगनेवाले ग्रुल्क की दरों, तरह-तरह के सड़क-करों, भत्तों, बाट उतरने के महसूलों, माल ढोने की दरों (पर्यथान) इत्यादि की जाँच-पड़ताल करते थे जिससे राजा के एजेंट उसे धोखा न दे सकें। राजा के माल बेचने में इतनी चौकसी से यह पता चल जाता है कि मौर्य-काल में राजा पूरा बनिया होता था और उसे ठग लेना, कोई मामूली बान नहीं थी।

शहर में यातियों के ठहरने के लिए, कांटिल्य के अनुसार धर्मावसथ—धर्मशालाएँ होती धीं। इन धर्मशालाओं के प्रवन्धकों के लिए यह आवश्यक था कि वे नगर के अधिकारी की व्यापारियों और पालिएडयों के आने की सूचना दें। यन्त्रकार (कारुकार) और कारीगर अपनी कर्मशालाओं में केवल अपने रिश्तेशों की ठहरा सकते थे। उसी तरह व्यापारी भी अपनी दुकानों और कोठियों में विश्वासपात्र लोगों को ही ठहरा सकते थे। फिर भी, नगर के अधिकारी को इसकी सूचना देना आवश्यक था। यह तन्देशी इसलिए आवश्यक थी कि व्यापारी अपना माल असमय में और निश्चित जगह के बाहर न बेच सकें, न अविहित वस्तुओं का व्यापार कर सकें।

मौर्य-युग में व्यापारियों के श्रांतिरिक्त यात्रियों को भी श्रापनी जवाबदेही का पूरा ज्ञान होता था। नगर, मन्दिर, यात्रास्थल, वन, स्मशान, जहाँ कहीं भी वे घायल, शस्त्रों से युरुज्जित, भार ढोने से थके, सोते श्रयवा देश न जानेवाले लोगों को देखते थे, उनका कर्ता व्या कि वे उन्हें राजकर्मचारियों के युपुर्द कर दें।

५ वही, पृ० १४३ से

र यही, पृ॰ १६१

दे वही, पृ० १६१

हम पहले देख आने हैं कि, तुद्ध के पूर्व, भारत में भी के विक्री थीं; पर उनमें सहकार की भावना आपनी प्रारम्भिक आवस्था में थी। अर्थशास्त्र से पता नकता है कि मीर्क-तुम में भेक्षियों पूरी तबह के निकतित हों चुकी थीं। व्यापारी और कार करनेवाले, दोनों ही खेबीबद (संपद्धक:) हो चुके थे। काम और वेतक-सम्बन्धी उस निवस से जिन्हें न माक्नोक्सों को करी सभा दी बाली थी।

कारकार चलाने के लिए कर्क की अन्त की न्यावरका थी, पर सूद की दर बहुत केंची की। दे साध्यवरका: १६ प्रतिकात सूद की दर विहित थी, पर कमी-कमी वह ६० प्रतिकात सक भी पहुँच जाती थी। जंगकों में समार करनेवाले ज्यामारियों को १२० प्रतिकात सूद मन्ता पक्ता था। समुद्री ज्यापारियों के लिए तो बूद की दर २४० प्रतिकात तक पहुँच जाती थी। सम्बता है, उस समय के महाजनों का मृतमन्त्र था 'गहरा जोखिम, गहरा मुनाका।'

राज्य के कल्यास के लिए महाजन (धनिक) श्रीर असामी (धारसिक) का सम्बन्ध विकित्त कर दिया गया था। अनाज पर सूद की रकम ४० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती भी। प्रक्षेपों अर्थात रेहन की चीकों पर का सूद साल के श्रन्त में मुनाके का आधा होता था। इन नियमों को न माननेवाले दशक के आगी होते थे।

लीग महाजनों के यहाँ धन जमा करते थे। जमा की हुई रकम की उपनिधि कहते थे। इस रकम पर के सुद की दर भी साधारण व्यवसाय के सूद की दर की तरह होती थी। जंगलियों, पशुआं, रात्रु-सेना, बाढ़, आग और जहाज इबने से व्यापारियों की चृति पहुँचने पर वे कर्ज से बेबाक समझे जाते थे और अशासत में उसके लिए उनपर कोई दावा नहीं कर शकता था।

रेहन रखे माल की छुरहा के लिए खारे भी बहुत-से कावन के। अपने फायदे के लिए महाजम रेहन का माल बेच नहीं सकता था। ऐसा करने पर उसे हरजाना महवा पड़ता था और उसे जुर्माना भी होता था। पर महाजन के स्वयं आर्थिक कछ में होने वर खरार रेहन के माल के लिए दाका दायर नहीं हो सकता था; किन्तु गिरबी माल के बेचने, सोने अवका दूसरे के यहाँ रेहन रख देने पर महाजन को उस माल के दास का दैंचणुना दसक भरना पबता था।

व्यापारिमों द्वारा रात में अथवा जंगल में जुपके-जुपके किया हुआ इकहारनामा काजून की नफर में मान्य नहीं होता था। पर जिन व्यापारिमों का श्रिक समय जंगलों में ही बीतता था, उनके इकरारनामें मान्य समये आते थे। श्रेणि के सम्य, श्रकेले में भी, आपस में इकरारनामें कर सकते थे। अगर कोई व्यापारी दून के हाथ कोई मान भेजता था तो उस मास के लुड़ जाने पर, अवना दूत की मृत्यु हो जाने पर, वह व्यापारी हरकाना पाने का अधिकारी नहीं होता था। "

१ वही, पूर्व २०३-२१०

२ वडी, प्र॰ १३७

६ वही, प्र॰ २०३ से; मनुस्कृति, माधमध

४ वडी, प्र• १६८

र वही. प्र• २०३

कृते प्रायक बीनार व्याक्तरी वने बंबली में जवना जहाजों वर नाजा करते के। क्याने मूल पर मुहर तमाकर बीर वसे किसी व्यापारी को सुपूर्व करके कोई सामित लाग करते के। क्याने मूल्यु हो जाने जर के व्यापारी, जिलके पास करकी घरोहर होती थी, क्याने केरों सम्बद्ध आहर्यों की क्यार मिजवा देते थे और वे उनसे मुदित घरोहर ते लेते थे। " घरोहर न सौंडाने पर क्यानी साम काली रहती थी, वर्ने कोरी के जगराय में राजश्स्त्व मिसता था और तथ, अब आएकर, घरोहर भी लीटानी पनती थी।

व्यापारिकों की माल के कथ-विकय-सम्बन्धी कुछ नियमों का औ पासम करका प्रकृतः वा । वेचे हुए माल की पहुँच न देने पर वेचनेक्सों को बारह प्रकृत्य में मरना पहारा था। वेचने और पहुँच के बीच में माल के खराप होने पर उसे कोई इस्ट नहीं समता था। जाता के बनाने की खराबी को प्रकृति वे । राजा द्वारा अन्य ताका आण अध्यान पूर से कराब माल, रही माल और बोमार मजहरों द्वारा बनाये यवे माल की विकी की जावाही की।

माल की पहुँच देने का समय साधारण व्यापारिकों के लिए बौबात बंदे, किसानों के लिए तीन दिन, गोपालकों के लिए पाँच दिन, बौद की मती माल के लिए वात दिन होता था। बदाव होने वाली वस्तुओं की विक्री के लिए, उसी तरह की खराव न होने ताली वस्तुओं की विक्री के लिए, उसी तरह की खराव न होने ताली वस्तुओं की विक्री दोक वी आती थी। इस नियम को न माननेवाले दरख के नागी होते थे। विक्री किया हुआ कोई साल, विकास इसके कि उसमें खरावी हो, नहीं लौटाया जा सकता था।

व्यापार की उन्नति के लिए कारीयरों और व्यापारियों का कियमन क्षावरमक का। ऐशा पना चलता है कि कारीयरों की श्रे शियों कुई रकम अपना मला चाहनेशाओं और कम्कानों के पान जमा कर देती भी ताकि वह रकम जरूरत पक्ने पर उन्हें लौडाई जा कहे। कारीयरों को अन्ने इकरारनामों की शानों के अनुसार काम करना पक्रम था। शानों पूरी व करने पर उनके केतन का एक जीयाई मान काट लिया जाता था और केतन का नुगुना उन्हें रूख अरना पक्रम था। कारीयरों के विपत्ति में पढ़ जाने पर वह नियम लानू नहीं होता था। सालिक की आज्ञा किना साल तैयार करने पर भी उन्हें रूख लगता था।

व्यापारियों की जालगाजियों से लोगों को गजाने के लिए भी विशव में 15 जरवाया का जाँच-पहताल के बाद ही पुराना माल नेपने की बादम देता था। तील धीर बाप ठीक न होने पर व्यापारियों को दर्ख मिलता था। अन्त्रे नाल की जगर सराव माल गिरी रखने पर अववा काल बरल देने पर गहरी तजा मिलती थी। वे व्यापारी, जो धावने काबदे के लिए कारीवर्षों हारा लाये गये माल का दाम कम कृतते थे अथवा जनकी विजी में बाधा डासते के, स्वक के आवी होते थे। जो व्यापारी दल बॉजकर माल की खरीद-विजी में बाधा डासते के अववा विवत दान के अधिक माँगते थे, उन्हें भी सजा मिलती थी।

दलालों की दलालों की रकम उनके द्वारा विके हुए जाल को देखकर विवारित की जाती थी। वेच ने अथवा खरीरनेवालों को ठगवे वर क्लाकों को समा मिलती थी।

१ वही, पृ० २०४

र वडी, प्र० २१२

रे वहीं, प्रव १२७-११८

४ वड़ी, ए॰ २३२ से

नियत मूल्य पर माल न बिकने पर परायाध्या उग्नकी कीमत बदल सकता था। माल की खपत पर रोक होने पर भो दाम बदले जा संकते थे। कभी माल भर जाने पर आपस में चढ़ा- कपरी रोकने के लिए परायाध्याच उसे एक ही जगह से बेचने का प्रबन्ध करता था। खर्च देवकर ही माल का मृल्य निर्धारित किया जाता था।

संकट के समय राजा नये-नये कर लगाता था जिसका अधिक भार व्यापारियों पर पहता था। उस समय सोना, चाँदी, हीरा, भोती, मूँगा, घोड़े और हाथी के व्यापारियों में से प्रत्येक की ४०० पण देना पहता था। सून, कपड़ा, धातु, चन्द्रन तथा शराब के व्यापारियों में से प्रत्येक की ४०० पण देना पहता था। चना, तेल, लोहा और गाड़ी के व्यापारियों को ३०० पण भरना पहता था। काँच बेचनेवालों और पहले दर्जें के कारीगरों में से प्रत्येक को १०० पण भरना पहता था। काँच बेचनेवालों और पहले दर्जें के कारीगरों में से प्रत्येक को १०० पण भरना पहता था। बेचारी वेश्याओं और नटों को तो अपनी आधी आमदनी ही निकालनी पहती थी। पर सबसे अधिक आफत सोनारों के सिर पहती थी। काले बाजार का उन्हें सबसे बड़ा धनिक समस्कर, उनकी पूरी जायदाद ही जब्त कर ली जाती थी। १

उपर्युक्त कर तो कानृन से जायज थे, पर राजा कभी-कभी खजाना भरने के लिए श्रवैध उपायों का भी श्राश्रय लेता था। कभी-कभी वह व्यापारी के इहावेश में श्रपने गुप्तचर की किसी व्यापारी का भागी हार बनाता था। काफी माल जमा करने के बाद वह गुप्तचर अपने लुट जाने की खबर उड़ा देना था। श्रीर इस तरह जानृस भागी हार की रक्तम राजा के खजाने में पहुँच जाती थी। कभी-कभी गुप्तचर श्रपने की एक रईस व्यापारी कहकर दूसरों का सेता, चाँशी श्रीर कीमती माल इकट्ठा करता, किर बहाना करके, ले-देकर चम्पन हो जाता था। व्यापारियों का वेश धरकर राजा श्रपने गुप्तचरों द्वारा श्रीर भी बहुत-से गन्दे काम करवाता था। वह उन्हें श्रपनी फीज की कूच के पहले डेरे में भेज देता था। वहाँ वे, जितने माल की दरकार होती थी उसका दूना, राजा का माल बेचकर श्रीर बार में दाम वसूलने का बारा करते थे। इस तरह जरूरत से श्रीयक राजा का माल निकल जाता था। 3

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि मौर्ययुग में व्यापार की क्या हालत थी। व्यापार केवल व्यापारियों के हाथ में नहीं था, राजा भी उसमें हाथ बटाता था। राजकर्मचारियों का यह कर्तव्य होता था कि उनके मालिक का अधिक-स-अधिक फायरा हो। घोड़े, हाथी, खालें, समूर, कपड़े, गन्ध-इच्य, रत्न इत्यादि उस समय के व्यापार में मुख्य थे।

श्रथंशाल में चमके और सम्रों की एक लम्बी तालिका दी हुई है। ये चमके और सम्र श्रिकतर उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वी अफगानिस्तान और मध्य-एशिया से झाते थे। इनमें से बहुत-से नाम स्थानवाची हैं, पर उनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती। कान्तानाव, अरोह (रोह, काबुल के पास), बलख और चीन से ही मुख्य करके चमके और समूर श्राते थे।

ंतरह-तरह की विनकारी और सुईकारी के कामवाली शालें शायद करमीर श्रयवा पंजाब से श्राती थीं। नेपाल से ऊनी कपके श्राते थे।

३ वही, पृ० २७२

२ वही, पृ० २७५

रे यही, पृ० २ अस

४ वही, पृ॰ मा से

बंगाल, पौंडू और सुवर्णकृड्या दुकृत के लिए मशहूर थे, तो काशी श्री पौंडू चौम के लिए। मगब, पौंडू और सुवर्णभूमि की पटोरें (पत्रीर्ण) बहुत अटक्री होनी थीं।

चीन से काफी रेशनी कप हे आते थे। सूनी कप हों के मुख्य केन्द्र मथुरा, काशी, अपरान्त (कों कण), कर्तिंग, बंगाल, वंश (कीशाम्बी) और माहिष्त्रती (महेसर, मध्यभारत, खरडवा के पास) थे।

अर्थशास्त्र से पता चत्ता है कि मीर्थयुग में रत्नों का व्यापार खूब चतता था। बहुत-से रत्न और उपरत्न भारन के कोने-कोने-से आते थे और बहुत-से विदेशों से। मोती सिंहल, पाएड्य, पाश (शायह ईरान), कृत और चूर्ण (शायह मुक्किपट्टन के पास) तथा बर्बर के समुद्रतट से आते थे। उर्ध्युक्त देशों की तातिका से पता चतता है कि मोनी मनार की खाड़ी, फारस की खाड़ी और सोमाती देश के समुद्रतट से आते थे। मुक्कि के उक्षे ख से यह पता चतता है कि मुक्कि का प्राचीन बन्दरगाह भी मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।

कीमती रतन कूड, मूल (बत्विस्तान में मुता दर्रा) और पार-समुद्र जिससे शायद सिंहल का मतजब है, आते थे। अमुता के आस-पास कोई रत्न नहीं मिजता, पर शायद प्राचीनकात में बत्विस्तान से होकर ईरानी रत्नों के भारत आने के कारण मूना भी रत्नों के लिए प्रसिद्ध माना जाने लगा था। सिंहल तो रत्नों का घर है ही।

मानिक और लाल का नाम भी अर्थशास्त्र में है, ४ पर उनके उद्गमस्थानों का अर्थ-शास्त्र में उल्लेख नहीं है। शायद ये रस्न पूर्वी अकगानिस्तान, सिंहत और बर्मी से आते थे।

बिझौर विन्ध्यपर्वत श्रौर मालाधार से त्राता था। श्रेश्वर्थशास्त्र में उसके कई भेद दिये गये हैं जिनकी ठीक-ठोक पहचान नहीं हो सकती। नीतुम श्रीर जमुनियाँ लंका से श्राते थे। ह

श्रन्ते हीरे सभाराष्ट्र (बरार), मध्यमराष्ट्र (मध्य देश, दिल्य कोसल), कारमक (अश्मक-शायद यहाँ गोतक्रण्डा की हीरे की खदान से मतलब हैं) श्रीर कलिंग से श्राते थे।

आज्ञकरक नामक मुँगा सिकर्रिया से आताथा। सम्भव है कि यह नाम, जिसका प्रयोग बार के समय का दोनक है, अर्थशास्त्र में बार में आया हो। पर हम श्री सिलवां लेवी की यह राय, कि इस शब्द के आने से ही अर्थशास्त्र बाद का सिद्ध होता है, मानने में असमर्थ हैं।

श्रर्थशास्त्र से हमके। यह भी पता चलता है कि इस देश में, मौर्य-युग में गन्य-द्रव्यों की बड़ी माँग थी। चन्दन की श्रनेक किस्में दिन्न ए-भारत, जाना, सुमात्रा, तिमोर श्रीर मञ्जयएशिया

१ वही, ए० मरे

२ वही, पृ० ७१-७६

दे बही, पृ० ७७

४ वही, पूर ७७

४ वही, पु॰ ७७

६ वही, पू॰ ध्य

७ वही, पूर्व कन

म मेहोरियक सिकार्य केवी, यु॰ ७१६ से

## [ == ]

त्रणा श्रासाम से आती यों। श्रागर की लकड़ी आसाम, मस्त्रवरुशिया, हिन्द-चीन श्रीर जावा से शासी श्री । १

सौर्वपुग में मारत और उत्तरापय से बोड़ों का बहुन बड़ा न्याकर जलता था। मध्यदेश में मानेवाले धोड़ों में चंबोब, (लामिक्स्तान), विन्दु (भियाँ बत्तो, पंजाव), बखायुव (बाजा), बलाख और सोवीर यानी क्षित्व के घोड़े प्रसिद्ध थे। 3

१ जे बाई व्स विकार को प्र, द (१८४०) पुर दर्शक

र वही पु॰ दा

र सर्पशास, ए० १४म

# पाँचवाँ ऋध्याय

## महायथ पर व्यापारी, विजेता श्रीर वर्बर

(ई० पू० दूसरी सदी से ई० तीसरी सदी तक )

ई॰ पू॰ दूसरी सदी में महापथ पर फिर एक बड़ी घटना घटी और वह थी बलल के यूनानियों का पाटितियुत्र पर धाता। जैसा हम कह चुके हैं, सिकन्दर के भारत से प्रस्थान करने के बाद मौशें का अभ्युद्ध हुआ। चन्द्रग्रप्त से लेकर अशोक तक मौर्थ भारत के अधिकांश भागों के राजा थे। उस युग में युनानियों का भारतवर्ष के साथ सम्पर्क था। पर अशोक के बाद ही साम्राज्य दिवन-भिन्न होने लगा और देश कई भागों में बँट गया। देश की इस अवस्था से लाभ उठाकर बलल के राजा दिभिन्न ने हिन्दुक्या को पार करके भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दी। दिभिन्न की चढ़ाई सिकन्दर की चढ़ाई से भिन्न थी। सिकन्दर ने तो केवल पिक्छिमी पंजाब तक ही अपनी चढ़ाइयों को सीमित रखा; पर बलल के यूनानी तो भारत के हृदय में घुसते हुए पाटिलिपुत्र तक पहुँच गये। इस चढ़ाई का ठीक-ठीक समय तो निश्चित नहीं किया जा सकता, पर श्री टार्न की राय में, शायद यह चढ़ाई करीब ईसा-पूर्व १७५ में हुई होगी। १

हिन्दुस्तान की चढ़ाई में दिमित्र के साथ उसका प्रतिद्ध सेनापित मिलिन्द था। बलाल से चलकर वह तच्चिशला पहुँचा और गन्धार की अपने अधिकार में कर तिया। इस प्रदेश में उसने पुष्करावती की अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ने के पहले शायद उसने अपने पुत्र दिमित्र दितीय की उपिश्रयेन और गन्धार का शासक नियुक्त किया, और उसने कापिशी में अपनी राजधानी बनाई। तच्चिशला को अधिकार में करने के बाद शायद दिमित्र की सेनाएँ दो रास्तों से आगे बढ़ों। एक रास्ता तो वही था जो पंजाब से दिख़ी होकर पटना चता जाता था और दूसरा रास्ता सिन्धु नदी के साथ-साथ चलता हुआ उसके मुहाने तक जानेवाा रास्ता था। इन्हीं रास्तों का उपयोग करके दिमित्र, अपोलोडोटस और मिलिन्द ने पूरे उत्तर-भारत के विजय की ठान ली। श्री टार्न की राय में, एक रास्ते से मिलिन्द आगे बढ़ा और दूसरे रास्ते से अपोजोडोटस और दिमित्र आगे बढ़े। शायद दिमित्र ने सिन्धु नदी के रास्ते से आगे बढ़कर सिन्य को फनह किया और वहाँ दत्तामित्री नाम की एक नगरी बसाई ओ शायद ब्रहनाबाद के आस-पास कहीं रही होगी। लगता है, इसके आगे दिमित्र नहीं बढ़ा और सिन्ध का शासन अपोलोडोटस के हाथ में सुर्पुर करके वह बलल की ओर लौट गया।

मिलिन्द के दिल्ल प्-पश्चिम रास्ते से आगे बढ़ने का सबृत यूनानी और भारतीय साहित्य में मिलता है। मिलिन्द ने सबसे पहले सामल को दखल किया। वहाँ से, युगपुराण के अनुसार, यवनसेना मधुरा पहुँची और वहाँ से सामेत, प्रयाग और बनारस होते हुए वह पाटलिपुत्र पहुँच

१. डबस्यू उपस्यू टार्न, दि प्रीक्स इन वैन्ट्रिया ऐवड इचिडमा, प्र॰ १६६, केल्मिन, १६६म

गई। यवनसेना का इस रास्ते से गुजरने का सबसे बड़ा सबूत हमें बनारस में राजधाट की खुराइयों से मिली हुई कुड़ मिटी की मुदाओं से मिलता है। इन मुदाओं पर युनानी देवी-देवताओं और राजा के चेहरों की छापें हैं; कुड़ मुदाओं पर तो बलखी ऊँटों के भी चित्र हैं। ऐसा मातुम पड़ना है कि शायद मिलिन्द की सेना बन रस में ठहरी थी और यहीं से वह पाटलिएत्र की ओर बदी और उसे हस्तगत कर तिया।

श्रव हम मितिन्द को पाटलिपुत्र में छोड़कर यह देखेंग कि सिन्ध में श्रपोलोडोटस क्या कर रहा था। टार्न का श्रनुमान है कि सिन्ध से, जलमार्ग के द्वारा, श्रपोलोडोटस ने कच्छ श्रीर सुराष्ट्र पर श्रधिकार जमाया। परिश्वस के श्रनुसार, शायद श्रपोत्तोडोटस का राज्य भष्कच्छ तक पहुँच गया था। कम-से-कम ईसा की पहली शताब्दी तक, मिलिन्द के सिक्के दहाँ जतते थे। भर्दकच्छ दखल कर लेने सं उसे दो लाभ हुए: एक तो भारत का एक बहुत बड़ा बन्दरगाह, जिसका पश्चिम के देशों से ब्यापारिक सम्बन्ध था, उसके हाथ में श्रा गया और दूसरा यह कि उसी जगह से वह उज्जैन, विदिशा, कौशास्त्री और पाटलिपु गवाली सड़क पर भी श्राहद हो गया। इसी रास्ते को पकड़कर उसने दिखा राजपूतान में मध्यभिका श्रय मा नगरी पर जो उज्जैन से द० मील दूर पड़ती है, श्राक्रमण किया। यह भी सम्भव है कि उसने उज्जैन को भी दखल कर लिया हो। "

इस तरह इम देत सकते हैं कि दिमित्र ने तल्तिशाला, भरुकच्छ, उज्जेन और पाटलिपुत्र देखल करके प्रायः उत्तर और पश्चिम भारत की सम्रूर्ण पथ-पद्धति पर श्रिविकार कर लिया। श्री टार्न का श्रानुमान है कि शायद वह तल्तिशाला में बैठकर अपोलोडोटस और भिलिन्द को उज्जेन और पाटलिपुत्र का शासक बनाकर सारे भारतवर्ष पर शासन करना बाहता था। पर मनुष्य सेचता उन्छ है और होता उन्छ है। दिभित्र उन्छ ही वर्षो तक सीर दिखा से खम्भात की खाड़ी तक और ईरानी रेगिस्तान से पाटलिपुत्र तक का राजा बना रह सका। उसके राज्य में अफगानिस्तान, ब्रुचिस्तान, पूरा रूसी तुं किस्तान तथा भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमाजनत, दिन्खनी कश्मीर के साथ पंजान, युक्त देश का अधिक भाग, बिहार का उन्छ भाग, सिन्ध, कच्छ, काठियावाड, उत्तरी गुजरात तथा मालवा और दिन्खन राजपृताने के उन्छ भाग थे। पर यह विशाल साम्राज्य शायद दस बरस भी टिक नहीं सका और बलख में युक्तातीद के आक्रमण के कारण वह करीब १६७ ई० पू० में नष्ट हो गया। फिर भी बलख और पंजाब में युनानियों का प्रभाव ई० पू० तीस तक जारी रहा।

श्रभाग्यवश, हम भारतीय युनानियों के बार में, सिवाय उनके सिकों के बहुत कम जानते हैं। हम केवल यही सीच सकते हैं कि महान्य के उत्तर-पश्चिमी भाग में निम्नलिखित राज्य ये—मर्ग श्रीर बरख्शों के साथ बलख, हिन्दुक्श के दिख्या में स्थित कपिश, उपरिशयेन से श्रलग किया हुआ नीचा मेंदान, जो पहले किकन्सर द्वारा नगरहार श्रीर पुष्करावती के जिलों से जोड़ दिया गया था। बाद में अरखोसिया से किन्य की दाई ओर तक्षशिला श्रीर साकल दो बड़ी-बड़ी राजधानियों थीं। मुद्राशक्तियों का यह कर्तव्य है कि व भारतीय युनानी रिकों के लक्ष्यों, प्राप्ति के स्थानों हत्यादि का अध्ययन करके यह निश्चय करों कि कौन-सा युनानी राजा किस प्रदेश में राज्य करता था।

१ वही, पृष्ठ १४२

ई॰ पू॰ दूसरी सही में, स्त्रावी के अनुसार, हेरान से भारतीय सीमा के लिए तीन रास्ते चतते थे। एक रास्ता दाहिनी श्रोर जाता हुआ बतब पहुँचता था श्रीर वहाँ से हिन्दकुश होता हुआ उपरिशयेन में श्रोतोंस्पन में पहुँचा। था जहाँ बतल से श्रानेवाते रास्ते की दूसरी शालाएँ मिलती थीं। दूपरा रास्ता हेरात के दिन्दिन जाते हुए दंग में श्रोफ शिक्षा की श्रोर जाता था श्रीर तीसरा रास्ता पहाड़ों में हो कर भारत श्रोर सिन्धु नहीं को श्रोर जाता था। श्रापर टॉल्मी के श्रोतोंस्पन (संस्कृत-कः वंस्थानम्) की पहचान काबुत प्रदेश से ठीक है तो यह रास्ता कोहिस्तान को जाना था। श्री पूरो की राथ है कि कबुर और श्रोतोंस्पन दोनों ही काबुत के नाम थे श्रीर शायद श्रोतोंस्पन काबुत के श्रात-बगल कहीं बसा था।

जैसा हम उत्पर देव आये हैं, िमित्र की मृत्यु के बाद ही भारत पर बलख का आधिपत्य समाप्त हो गया, पर भारत में उसके बाद भी उसका प्रसिद्ध सेनापित मितिन्द बच गया था। इसके राज्य के बारे में हमें उसके सिकों से तथा मितिन्द-प्रश्न से कुछ पता लगता है। शायद उसकी मृत्यु १५० और १४५ ई० पू० के बीच हुई।

प्रायः यह माना जाता है कि मित्तिन्द का राष्ट्राज्य मधुरा से भरकच्छ तक फैला हुआ। धा। पाटलिपुत्र छोड़ने के साथ ही उसे दोत्राब छोड़ देना पड़ा। उसके इटते ही पाटलिपुत्र और राक्ते पर शुंगों का प्रायक्ति हो गया। लगता है, मधुरा के दिख्ण, चम्बल नदी पर मिलिन्द की राज्य - सीमा थी। उत्तर में मिलिन्द के अधिकार में उपरिशयन था। गन्धार भी उसके श्रिकार में था। दिख्ण-पश्चिम में उसका श्रिकार भरकच्छ तक पहुँचता था।

श्री टार्न ३ ने, टॉन्मी के श्राधार पर, भारत में युनानियों के सुबों पर प्रकाश डालने की चेटा की है। सिन्वप्रदेश में पाताल नाम का सूबा था (जार ५ १)। पाताल के उत्तर में श्रवीरिया, यानी श्राभीरदेश पड़ता था और उसके दिल्ला में श्राष्ट्र । शायद सराष्ट्र में उस काल में गुजरात का भी कुछ भाग शामिल था। पाताल श्रीर स्राष्ट्र के बीच में कच्छ पड़ता था। शायद उस समय कच्छ के साथ सिन्ध का भी कुछ भाग आ जाता था। टॉल्मी का श्राभीरपदेश मध्य-सिन्ध का बोतक था। उत्तरी सिन्ध का नाम शायद, क्रिनी के अनुसार (६,७१), प्रसियेन था। इस तरह इम देख सकते हैं कि पंजाब के दिल्ला में युनानियों के पाँच सूबे थे जिनकी सीमाएँ आधुनिक सीमाओं से बहुत-कुछ मिलती थीं। उत्तर से दिल्ला तक उनके नाम इस तरह थे—प्रसियेन ( Prasiane ), अबीरिया ( Abiria ), पातालेन ( Patalene ), कच्छ श्रीर स्राह ने ( Surastrene )।

एक दूसरे दुकड़े में ( =1918 र ) गंधार के दो सूर्वो—सुवास्तेन ( Souastene ) श्रौर गोरुऐया ( Goruaia )—के नाम हैं। सुवास्तेन से शायद निचले श्रयवा मध्य स्वात का मतलब है। गोरुऐया निचले स्वात श्रौर कुनार के बीच का प्रदेश रहा होगा जिसे हम बाजौर कहते हैं। पुष्कलावती जिसे एरियन ( इडिका, १। = ) पिछकेलाइटिस ( Poucelaitis ) कहता था, गन्धार का एक तीसरा सूबा था। बुनेर श्रौर पेशावर के सूर्बों का नाम नहीं मिलता, पर शायद इनमें एक का नाम गान्दराइट्स ( Gandarits ) था।

१, खाबो, १४।१।५—६

२. कुरो, वही, आ० २, ए० २१३ — १३

टार्न, वही, पृ॰ २६२ से

परिशिन्धु के पूर्व के यूनानी सुनों के बारे में कम पता चलता है। एक जगह टल्मी (अ४२) मेलल के पूरव दो सूनों का नाम देता है—करपहरिया (Kaspeiria) जिसकी पहचान दिखा करमीर से की जाती है, और कुलिड न (Kulindrene) जिसका शायद िवालिक से तात्पर्य है। इसके बाद के यूनानी सूनों का पता नहीं लगता। उस काल के गणराज्यों में धौदुम्बरों का जो गुरदासपुर और होशियारपुर के रहनेवाले थे और जिनका केन्द्र-बिन्दु शायद पठानकोट था, एक विशेष स्थान था। उनके दिन्छन में, जलन्धर में त्रिगर्त रहते थे और उनके पूरव में सतलज और यमुना के बीच कहीं कृशिन्द रहते थे। पूर्वी पंजाब में यीधिय रहते थे तथा हिन्ती और आगर के बीच में शायद आजु नायन।

पितिन्द के बाद ही, युनानियों का राज्य भारत से बहुत-बृद्ध हट गया। उनके राज्य की दूसरा घका लगने का कार ग ने बर्बर जातियां भी थीं जो बहुत प्राचीन काल से बलख के उत्तर के प्रदेश में अपना अविकार जमाये हुई थीं और जो समय-समय पर अपने रईस पड़ोक्षियों पर धार्व मारा करती थीं। अपोत्तीडोउस से हम पता लगता है कि, भारतीय युनानियों द्वारा भारत पर आक्रमण होने के पहले भी, ने अपने पड़ोसी वर्बर जातियों को रोक्षने के लिए उनपर आक्रमण किया करते थे। इस बात में ने अपने पड़ोसी इवामनियों के पीछे चलनेवाले थे। ये हलामनी उत्तर और दिन्वन में अपने राज्य की रचा के लिए पामीर और कैस्पियन समुद्र के बीच में रहनेवाले बर्बरों को अपने नश में रवते थे। पर यह बन्शेवस्त बहुत दिनों तक शकों, तुषारों, हूणों, श्वेतहूणों और मंगोनों के रोकने में समर्थ नहीं हुणा। इन बर्ब जातियों के सिक्के पाये गये हैं, लेकिन, उनके इतिहास के लिए हमें चीनी इतिहास का सहारा लेना पहना है।

भारतीय साहित्य में शाह और पह लगों के नाम साथ-साथ असे हैं; क्योंकि उनके देश सटे थे और दोनों ही ईरानी नरन के थे, दोनों का धर्म भी एक ही था। ई० पु० १३% के करीब, जब यु-ची शकों की बलस की ओर दबा रहे थे, वहाँ का राजा हेलिओ कल (Helicele) जो पह लगों से तंग किया जा रहा था, अपने की बचाने के लिए वहाँ से हट गया। हटते हुए बलसी युनानियों ने अपने पीछे के हिन्दू करा-दरें थी बन्द करा दिया और इस तरह वे किएश और उत्तर-पश्चिमी भारत में एक सदी तक और बचे रह गये। इस दशा में आक्रमणकारियों की दिन्दान-पश्चिम का रास्ता पकड़कर हेरात की और जाना पड़ा जहाँ मिन्नदाना द्वितीय (Mithradata II) की पह -की जों से उनकी मुठभेड़ हो गई।

इस घटना के पहले का इतिहास जानने के लिए हमें यू-ची और शकों की गाति-विधि पर नजर डालना श्रावश्यक है। यू-ची पहले गीवी के दिल्लिएी-पिश्चमी भाग में काँमू के दिल्लिएी-पिश्चम में रहते थे। ई० पू० दूसरी सदी के प्रथम पाद में, १०७-१०६ के बीच, उन्हें हूए राजा माश्री-तुन से हार खानी पड़ी। हूएएराज लाखी शांग के साथ (वरीब १०४-१६० ई० पू०) लड़ाई में यु-चियों के राजा की अपनी जान भी गैंवानी पड़ी। इस हार के कारए उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ देनी पड़ी। उनमें से दुख तो एक दल में उत्तर-पूर्व की ओर रेक्टोफेन पर्वत (Richtofen Range) में चते गये और बाद में छोड़े यू-ची कहलाये; पर यू-चियों का बड़ा दल पश्चिम की ओर बढ़ा और सई (शक) लोगों को तियेन-शान पर्वत के उत्तर में

१. प्राची, १११२११६

हराया। उनसे हार कर कुछ शक तो रिक्षण की श्लोर चते गये और बाकी यू-ची लोगों में मिल जुन गये। पर इस तिजय के बाद ही ता-पू-ची लोगों को वू-सुन कवीले से हार कर किर आगे बढ़ना पड़ा और इस तरह वे बज़ब के पास पहुँच गये और उसके माजिक बन गये। पर शक दिख्य की ओर बढ़ते गये और कि-पिन के माजिक बन बैठे। बज़ब की विजय का समय ई॰ पू॰ १२ ह माना जाता है।

ता-यूवी के लोगों के आगे बढ़ने का यह आवार हमें चीनी तथा यूनानी ऐतिहातिकों से मिला है; पर भाग्यश्य महाभारत के समाव में कुछ ऐसे उल्लेख बच गये हैं जिनसे पता लगना है कि माय-एशिया की इस उपल-पुषा का भारतीयों को भी पता था। हम यहाँ पाठ कों का ध्यान अर्जन की शिवजय की ओर श्लिना चाहते हैं। यहाँ उस शिवजय के उस भाग से हमारा सम्बन्ध है जहाँ वह दरहों के साथ काम्बोजों को जीतकर उत्तर की और बढ़ा और वहाँ बसनेवाले दस्युओं को जीतने के बाद लोह, परमकाम्बोज, उत्तर के ऋशिक और परम-ऋषिकों के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। परम-ऋषिकों को जीतने के बाद उसे आठ बढ़िया घोड़े मिले। इसके बाद उसने हरे-भरे स्वेगपर्वत में आकर विश्वाम किया।

उपर्युक्त वर्णनों में हमें ऋषिकों और परम-ऋषिकों की भौगोलिक ियति के बार में अञ्जापता मिलता है। पर उसकी जाइकारी के लिए हमें अर्जुन के रास्ते की जाँच करनी होगी। वाह्नीकों (म॰ भा॰ २।२३।२१) के जीतने के बाद उसने दरहों और काम्बोजों की जीता। यहाँ काम्बोजों से तात्पर्य ताजिक हनान की गलना बोलेनवाती जातियों से है, और जैं जी कि हमने एक दूसरी जगह बताने का प्रयत्न किया है; यहाँ कम्बोज से मतनब ताजिक हनान से है। उसकी राजधानी द्वारका थी जिसका पता हमें आधुनिक दरवाज से लगता है। बलख तक अर्जुन महापय से गणा होगा। बतख पार करके उसकी लड़ाई लोह, परम-काम्बोज, उत्तर-ऋषिक अथवा बहे ऋषिक लोगों से हुई। श्री जय वन्द्र के अनुसार परम-काम्बोज जरफ्शों नरी के उद्गम पर रहने जाले यागनोशी थे। उन्हीं की खोजों के अनुसार, यहाँ ऋषिकों से तात्पर्य यू-वी लोगों से हैं।

ऋषिकों का यू-ची लोगों से सम्बन्ध रिखलाने का यह पहला प्रयस्न नहीं है। मध्य एरिया के शकों की भाषा आधां थी और इसलिए उसका सम्बन्ध ऋषिकों से माना जा सकता है, पर इस मत से पंलियो सहमत नहीं है। किन्तु हम आगे चलकर देखेंगे कि ऋषिक से आधीं की व्युत्पत्ति यों ही नहीं टाली जा सकती।

१ जे॰ ई॰ फान सायसन, द सनू (Van Lohuz'en-de Leew-, दि 'सीवियन पीरियक', पु॰ १३, साइटेन, १६४६

२ महाभारत, २।२३।२४

है स॰ सा॰ रारशारर-२७

४ मोतीचन्द्र, जियोग्राफिकल ऐयह एकनामिक स्टबीज इन महाभारत : उपायनपूर्व, पुरु ४० से

र जयचन्द्र. भारतभूमि चौर उसके विवासी, पु॰ १११, वि॰ सं॰ १६८७

६ जूर्नांब भासियातीक, १६३४, पू० १६

अपोत्तोडोट्स के अनुसार (स्त्राची, ११, ४११) बत्तव जीतनेवाती चार जानियाँ—असार (Asii), पित्रानि (Pasiani), तो बारि (Tochari) श्रीर सकरौती (Sacarauli)—थीं। ट्रोगस के अनुसार (ट्रोगस, श्रीतोग॰ ४१), वे जातियाँ केवल असियानि (Asiani) श्रीर सकरौती (Sacaraucae) थीं। इन शब्दों में श्री टार्न असियाई की ही यू-चो का बोधक मानते हैं। क्षिनी को श्रीष्टां लोगों का पता था। असियाई का विशेषण हम है।

इसी सम्बन्ध में हमें परम ऋषिकों का युनानी परियानी से सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा।
जिस तरह से ऋषियाई का रूप ऋषियानी था, उसी तरह पश्चियानी पसाइ (Pasii) ऋथवा
परि (Pasi) शब्द का विशेषण रूप होगा। युनानी भौगोलिकों की प्रसाइ (Prasii)
नामक जािका पना भी था।

श्रव हमें देखना चाहिए कि महाभारत में ऋषिकों के बारे में क्या कहा गया है। श्रादिपर्व (म॰ भा॰, १। ६१। ३०) में ऋषिकराज की चन्द्र श्रीर दिति की सन्तान माना गया है। यहाँ हम श्री॰ शार्पान्तियर की उस राय की श्रोर ध्यान दिला देना चाहते हैं जिसके श्रानुसार यु ची शब्द का श्रानुसार 'चन्द्र कबीन' से हो सकता है। उद्योगपर्व (म॰ भा॰ ४।४।१५) में ऋषिकों का उल्लेख शक, पह्डव श्रीर कम्बोजों के साथ हुआ है। यह उल्लेखनीय बात है कि महाभारत के भग्डारकर श्रीरियेग्टल रिसर्च इन्स्टिन्युट्याल संस्करण में ऋषिक शब्द का शक्त रूप इषिक श्रोर इषी दिया हुआ है। एक दूसरी जगह (म॰ भा॰ २।२४।२५) परमार्षिक शब्द भी श्राया है। इससे पना चलता है कि महाभारत को संस्कृत ऋषिक, श्रार्षिक; प्राकृत इषिक श्रीर इषीक तथा संस्कृत परम ऋषिक श्रीर परमार्षिक का पना था।

हम ऊपर देख आये हैं कि युनानियों को असियाई, असियाईनी तथा अधि का पता था। अब इस बात के मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राकृत इपिक-इषीक ही युनानी असियाई के पर्याय हैं तथा युनानी अधि मंस्कृत आर्थिक का रूप है। परम-ऋषिकों का इसी तरह युनानी प्रसई और पसियानी से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। शायद ये यु-चियों के कोई कबीले रहे होंगे। उत्तर-ऋषिक से चीनी इतिहास के ता-युची का भास होता है।

सभापर्व ( श्राध्याय ४७—४८ ) में शक, तुलार, कंक, चीन खौर हूए लोगों के नाम उसी तरतीब से श्राये हैं जिस तरतीब से चीनी इतिहासकारों ने उनके नाम दिये हैं। एक रलोक ( म॰ भा॰ २। ४७।१६ ) में चीन, हूए, शक श्रार खोड़ आये हैं, एक दूसरे स्लोक ( म॰ भा॰ २।४७।२६ ) में शक, तुलार श्रार कंक साथ श्राये हैं तथा एक तीसरे श्लोक, ( म॰ भा॰ २।४०।२६ ) में शौडिक, कुक्दुर खौर शक एक साथ श्राये हैं।

हम ऊपर देव आये हैं कि यू-ची लोगों से खंदे हे जाकर शक किस तरह आगे बढ़ते हुए कि-पिन पहुँचे। इस कि-पिन की पहचान के बारे में काफी मतभेद है। श्री शावान के अनुसार, यह रास्ता यासीन की घाटी होकर कश्मीर पहुँचता था। श्री स्टेन कोनो के अनुसार (सी॰ आर॰

१ टान, वड़ी ए० २८४

र टार्म, वही, पूक रमस

३ जेड० डी० एस० जी०, ७१, १६१७, ए० ३७४

श्राई २, १० २३), कि पिन प्रदेश का यहाँ स्वात की घाटी से श्रामिश्रय है जो पश्चिम की श्रोर श्रारखोशिया तक बढ़ी हुई थी। जो भी हो, ऐसा लगता है कि यवनों द्वारा गतिरोध होते पर शकों ने हेर त का रास्ता पकड़ा। यही उस प्रदेश का प्राकृतिक मार्ग था श्रीर उसे छोड़कर उनका बोलोरवाला रास्ता पकड़ना ठोक नहीं मा श्रुम पड़ता।

तुखार भी, ऐसा लगता है, यु-ची की एक शाखा थे। कं में ( म॰ भा॰ २। ४७। २६ ) की पहचान सुग्ध में रहनेवाले कां क्यू लोगों से की जा सकती है। उनपर, दिल्ला में, यू-ची लोगों का श्रीर पूर्व में, हूणों का श्रभाव था।

तायुआन (फरगना) में बसे शकों और कंकों के स्थान निश्चित हो जाते हैं; क्योंकि उनके प्रदेश सटे थे। तुःबार शाय इं उनके दिन्खिन में थे। इन बागें से यह निश्चित हो जाता है कि, सभापर्व में शक, तुःबार अंदि कंकों को साथ रखने से, भारतीयों को ई॰ पू॰ सदी में उनके ठीक-ठीक स्थान का पता था।

हम ऊपर कह आये हैं कि किस तरह मित्र हात द्वितीय (ई० पू० १२३-२ मीर शकों की मुठभेड़ हो रही थी। गोकि वह शकों के रोकने में असमर्थ था, किर भी, उसने उन्हें उत्तर-पूर्व में जाने से रोक कर उन्हें दंग और सेइस्तान की तरक जाने को मजबूर किया। वहीं से कन्धार के रास्ते शक सिन्ध में पहुँचे। शिन्धु नहीं के रास्ते से ऊपर बढ़कर उन्होंने गन्धार और तक्तशिला को जीत किया और कुक ही दिनों में भारत से यवनशाज्य की उजाड़ फैंका।

शकों का सेईस्तान से होकर भारत आने का उल्लेख कालकाचार्य-कथानक में हुआ है। उस कहानी के अनुसार, उउजैन के राजा गर्दभिक्ष के अत्याचार से दुखी होकर कालकाचार्य शक-स्थान पहुँचे। सिन्ध से वे शकों के साथ सुराष्ट्र पहुँचे और वहाँ से उउजैन जाकर गर्दभिक्ल को हराया। भारतीय गएना के अनुसार, ई॰ ए॰ ५७ में विकमाहित्य ने शकों को उज्जैन से निकाल-बाहर किया।

पश्चिम-भारत के एक भाग पर, ई॰ पू॰ पहली सदी में, शायद नहपान का राज्य था जिसे गौतमीपुत्र शातकर्णी नं हराया। पर ई॰ पू॰ ५७ के पहले शक मधुरा जीत चुके थे। मधुरा के शकों के उन्मूलन के दो कारण विदित होते हैं: एक तो, पूर्व से भारतीयों की चढ़ाई, और दूसरे, पश्चिम में पह्लवों की चढ़ाई। वे उज्जैन तथा मधुरा से तथा कुछ दिनों बाद, सिन्ध से निकाल-बाहर कर दिये गये। पर यह कहना कठिन हैं कि ये घटनाएँ साथ ही घटीं अथवा अन्तर से।

जब भारत में उपयुक्त घटनाएँ घट रही थीं, उस समय भी भारतीय यवन कियश में ये जहाँ से सुग्ध श्रीर बलव की विजय कर लेने के बाद वे कुवायों की निगाह में पहें। धिककों से यह पता चलता है कि श्रानितम यवन होंमें योध श्रीर दुजून कदाफिस ने मिलकर श्रापने उमय-सम-शत्रु शक-पहलवों का सामना किया। इस श्रसमान युद्ध में पहलवों ने दिल्ला के रास्ते से श्राकर यवनों का खातमा कर दिया। शकों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मित्रदान द्वितीय ने श्रारखोसिया ले लिया। उसके सामन्त सीरेन ने रोमनों के साथ युद्ध में श्रापन मालिक को फैंसा देखकर बगावत कर दी श्रीर स्वतन्त्र हो गया। पर कुछ ही दिनों बाद उस प्रदेश में एक इसरे पहलव राजा बोनोनेज का उदय हुआ। उसने श्रारण-दाव के रास्ते से किपश पर चढ़ाई कर दी। सिक्कों और श्रीमलेखों से यह पता चलता है कि ईस्वी सदी के कुछ ही पहले हिन्दुक्तश से मथुरा तक का प्रदेश

पहुँतव अथवा शक-पहुँ लव राजाओं अथवा उनके सूत्रपों के अधिकार में था। पेरिष्त्रस कें अनुसार, शक-पहुँ लवां का अधिकार सिन्धु नहीं की धार्र और गुजरात के समुदी किनारे पर भी था। ऐसा मातूम पहता है कि मर्ज ( Maues ) और वोनोनेज ( Vonones ) के देशों के एक होते के बाद गीन्दोफर्न ( Gondopharnes ) ने पहुँ तवों वी प्रभुता भारत के सीमान्तप्रदेश से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और ब्राविस्त न तक बढ़ाई।

शह-पद् तवों के बार, उत्तर-पश्चिमी भारत कुषाणों के अधिकार में आ गया। उनकी पहचान चीनी इनिहान के ता-युची और भारतीय पुराणों के तुवारों से की जाती है। मध्य एशिया में घूमने के बाद वे तुवारिस्तान (सुग्ध का कुछ भाग और बत्तव) में बस गये। जैसा हम पहले देव आयं हैं, शायर तुवार ऋषिकों की एक शावा थी जो शायर ऋषिकों के आगे बढ़ने पर नान-शान पर्वत में ठहर गई थी और जिन्हें चीनी इनिहासकार ता-युची के नाम से जानते थे।

कुषा ग्रें की गनि-विधि एक दूसरे शक-आक्रमण के हप में थी। कुजूनकदिक द्वारा दिन्द कुश्वामा रास्ता पकड़ने के ये कारण है कि उस रास्ते में कोई रोक नहीं बच गर्र थी; यक्तराज्य का पतन हो चुका था, केवल आपस में लहते-भिन्दते शक-पह्नव-राज्य बच गये थे। कुजूनकदिक ने अपनी तलवार के जिरये या भारतीय शक्तों की मदर से किपश और अरखों शिया को जीन लिया। अभिनेखों से पता चलना है कि ई० पू० २६ में कुजून राजक्रमार था और ६० पू० ७ में वह पंजतर का मालिक था। इसके मानी यह हुए कि इस समय तक कुशाणों ने पह्लवों से सिन्ध के पूर्व का प्रदेश ले लिया था। ईस्वी ७ में तच्चिराता उसके अधिकार में था। पर शायद कुशाणों की यह विजय पक्की नहीं थी; क्योंकि जिम कदिकस के द्वारा पुनः भारत-विजय का उल्लेख चीनी इतिहास में भिलता है। शायद कुजून का राज्यकात ई० पू० २५ में आरम्भ हुआ और ईसवी सन् के प्रथम पार में समान हो गया।

जैना हम ऊपर वह आये हैं, तिम कदिक्त ने जिसका मध्य एशिया में राज्य था, किन्सु प्रदेश जीत लिया, और जैना श्री टॉमस का कहना है, उसके बाद मधुरा उसके अधिकार में आ गया। किनकों के आधार पर तो विम का राज्य शायद पाटलिएज तक फैला हुआ। या।

विम कदित्स के बाद कुषायों का दूसरा वंश शुरू होता है। इस वंश का सबसे प्रतापशाली राजा किनष्क था। किनष्क केवल एक विजेता ही नहीं था, बौद्धधर्म का बहुत बड़ा सेवक भी था। उसके उमय में बौद्धधर्म की जितनी उन्निति और प्रचार हुआ। उतना अशोक के बाद और कभी नहीं हुआ। श्री गिर्शमान के अनुसार, उत्तरभारत में उसका राज्य पटना तक था। उज्जैन पर भी उसका अधिकार था। पश्चिमभारत में भक्कच्छ तक उसका राज्य फैला था। उत्तर-पश्चिम में पंजाब और कापिशी उसके अधिकार में थे। हिन्दुकुश के उत्तर में भी उसका राज्य बहुत दूर तक फैला था।

तारीम की दून में भी किनिष्क ने अपना अधिकार अमाया, और यह जहरी भी था; क्योंकि ६सी प्रदेश में वे दोनों मार्ग थे जो चीन को पश्चित से जोइते थे और जिनपर होकर व्यापारी और उपदेशक बरावर चना करते थे। इस मार्ग पर फैले हुए छोटे-छोटे राजा अपने को कभी

१ फॉन सबो, वही, ए॰ ३६१ से

र म्यू इंडियन एंटिक री, ७, नं० २-६, १६४४

३ कारगिशंसान, कुशान्स, ए० १४४, वारी १३४**६** 

र्सगिठिन नहीं कर पाते ये खीर खायस में बराबर लड़ा करते। किनिष्क के समय, इस प्रदेश पर दो शिक्तियाँ झाँख गड़ाये हुई थों—पश्चिम में कुषाण और पूरव में चीन। उस समय जीन कमजोर पढ़ रहा था और उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर, कुषाण सेना पूरव में पामीर के दरीं पर आ पहुँची। उस युग में किनिष्क ने नहीं भारतीय उपिनिनेश बसाय और इस तरह, भारत के मालिक की हैसियत से, वे दोनों कीशेयपथों पर कब्जा कर बैठे।

श्चन यहाँ उस उत्तर प्रदेश की खोज करनी चाहिए जिसके लेने के लिए किनक को बहुत-पी ल झाइयाँ लड़नी पहीं। श्री गिर्शनान की राय में यह प्रदेश सुग्ध है जिसमें मध्यकाल तक कुषाणों की याद बच गई थी। काशगर से चतनेवाले उत्तरी कीशेयमार्ग पर सुग्ध तक कुषाणों ने बहुत-से वसे ही उपनिनेश बनाये जैसे उन्होंने दिन्जनी रास्ते पर बनाये थे। सुग्ध में बौद्धम भी शायद किनक के पहले ही पहुँच चुका था श्रीर उसका प्रचार मज़शे धर्म के साथ-ही-साय बेख के हो रहा था। सुग्ध लोगों की सहनशीत गा का परिचय हमें इसी बात से मिलता है कि उनके प्रदेश में व्यापार करनेवालों में सभी धर्म के माननेव से थे, जैसे अर्थुस्त्री, बौद्ध, मनीखी, ईताई इत्यारि। मज़श्चर्म के पालन करनेवालों की इस सहनशीतता से उसमें बौद्धभर्म का भी समावेश हो गया।

सुग्ध में बौद्धधर्म के प्रवेश होने पर वहाँ की कज़ा पर भी भारतीय कला का बड़ा झसर पड़ा। िरिभिज़ के पास रूसियों द्वारा खुराई करने से कई बौद्ध विहारों का पता लगा है जिनमें से कुछ पर मधुरा की कला का स्पष्ट प्रभाव देव पड़ैता है। वहाँ खरोष्ठी लिपि का भी काफी प्रचार था।

ऐसा माजूम पदना है कि बहुन कोशिशों के बाद कनिष्क ने इस प्रदेश की भी जीत तिया और एक ऐसे साम्राज्य का मालिक बन बैठा जो उत्तर में पेशावर से लेकर बुखारा, समरकन्द और ताशकन्द तक फैला हुआ था। मर्ब से खोतान और सारनाथ तक उसकी सीमा थी तथा वह सीर दिखा से श्रोमान के समुद्र तक फैला हुआ था। इतना बढ़ा साश्राज्य प्राचीन काल में किर देखने की नहीं मिला।

उस युग में कृषाणों श्रीर रोमन-प्राध्नाज्य का सम्बन्ध काफी दृढ़ हुआ। कृषाणों के अधिकृत राजमाणों से चतते हुए चीनी वर्तन, चीन के बने रेशमी कराई, हाथीदाँत, कीनती रतन, मसाले तथा सूती कराई रोम को जाने लगे श्रीर रोमन-साध्राज्य का सोना कृषाण-साध्राज्य में आने लगा। किनिष्क के समय, भारत के धन का अपन्याजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किनिष्क से अधिक और किसी के सोने के लिक्के आज दिन भी भारत में नहीं मिलते।

एका लगता है कि किनष्क की शांकीन प्रजा रोमन माल की भी शांकीन थी। बेग्राम में हैं के की खुराई से यह पता लगता है कि रोम से भी कुछ माल अरत आर बीन को जाता था। कुषाण-श्रिकत सहकों से रोम की जानवाले माल का इतना श्रिक दाम था कि रोम ने बीन से सीवा सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया। बीनी स्नोतों से ऐसा पता लगता है कि रोम के बारशाह मारकस और लियस ने दूसरी सही के अन्त में समुद्दी मार्ग से एक दूत को बीन भेजा। हम आगे बलकर देखेंगे कि भारत और रोम का व्यापार इस कुषाण-युग में कितना उन्नत हो चुका था।

कुपाणों का संच तन बहुत तरतीव से होता था। श्रापनी चढ़ाइयों में वे विजितों से उपायन लेकर भी उन्हें छोड़ देते थे। गुन्दुफर के राज्य के वे स्वामी बने, पर ऐसा पता लगता है कि विजिह राज्य के चत्रपों और महाचत्रपों को उन्होंने उन्होंने उन्हों रहने दिया, केवल राजा

का नाम बदल दिया। जैसा हम उत्पर देव आये हैं, कुत्राण हमेशा मध्य-एशिया की अपनी नीति में लगे रहते थे और इसीलिए, वे भारत का शासन चत्रपों और महाच्रत्रपों द्वारा ही कर सकते थे। कुपाण-युग में महापथ पर भी कुछ हर-केर हुए। इतिहास में सबसे पहली नार, गंगा से मध्य-एशिया तक जाता हुआ यह महापथ एक राजसत्ता के अधीन हो गया। इस महापथ का एक दुकड़ा कुपाणों की नई राजगानी पेशावर से होकर खैबर जाता था। तच्चिशला में सरमुख पर, कुपाणों ने एक नई नगरी बनाई, पर इससे महापथ के रुख में कोई तिशेष अन्तर नहीं पड़ा। ऐसा मानने का क.रण है कि किपिश, नगरहार और बलख की स्थिति भी नहीं बहली थी। क्यापारिक हिंह से से स्थान पहुने से भी अविक समृद्ध थे।

उत्तर-भारत पर कुषाणों का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चल एका। दूसरी सदी का अन्त होते-होते पूर्वोत्तर-प्रदेश मधों के हाथ में चला गया, गोकि कुषाणों की एक शाला— युक्एड — बिहार श्रीर उड़ीसा में तीसरी सही तक राज्य करती रही। मधुरा में कुषाणों की सत्ता उबाइने का श्रीय शायद योधियों को है। इतना एव होते हुए भी कुषाणों के वंशवर पंजाब श्रीर अफगानिस्तान में बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। पर इनका प्रभाव तीसरी सदी में ईरान के उम्मत होने पर समाप्त हो गया।

देश के इतिहास में इस राजनीतिक उथल-पुथल का प्रभाव भारत और दूसरे देशों के राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध पर नहीं पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय महापथों पर पहले की तरह ही क्यापार बतता रहा। समुद्री व्यापार में तो आशानीत उन्नित हुई और जैसा हम आगे बलकर देखेंगे, इस व्यापार के प्रभाव से यह देश सोन से भर गया।

जिस समय उत्तर-भारत में ये राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, उस समय दिल्लाय-भारत में सातवाहन-वंश अपनी राहित बढ़ा रहा था। सिम्क और उसके छोटे भाई कृष्ण के समय तक सातवाहन-राज्य नायिक तक फैल जुका था और इस तरह वं, जैसा कि अपने बाद के अभिले औं में वे कहते हैं, वास्तव में दिल्लाथिपित बन जुके थे।

नानापाट में सातवाहन-तेतों के मिलने से पता चलता है कि सातवाहनों के कब्जे में बह घाट आ चुका था जिससे होकर जुन्नरवाली सहक कोंकण को जाती थी। सातवाहनों की इस बढ़ती ने बहुत जल्दी ही उन्हें उज्जैन से पैठन तक की सहक का मालिक बना दिया। शायद इसी साम्राज्यवाद को लेकर उनकी शुंगों और बाद में, शकों से लड़ाई हुई। प्रतिष्ठान से इन जबर्द स्त अनुगामियों की पहले उज्जैन और बाद में विदिशा में गतिविधि का इतिहास हमें लेखो और सिक्कों से मिनता है।

प्रतिष्ठान, जिसे पैठन कहते हैं, हैं दराबाद-प्रदेश के आंरिगाबाद जिले में गोशवरी नदी के उत्तरी किनारे पर बा। साहित्य के अनुसार यहाँ सातकाँग और उनके पुत्र शिक्तकमार राज करते थे। इन दोनों की पहचान नानाघाड के अभिते वों के राजा सातकाँग और शिक्तथी से की जाती है। प्रतिष्ठान से उज्जैंन और विदिशा होकर पाटलिपुत्र के रास्ते को ताती और नमीश पार करना पहता था। मालवा की विजय का श्रेय शायद अश्वमंध करनेवाले राजा शातकाँग को था।

उज्जियनी के इतिहास के बारे में अधिक मसाला नहीं मिलता, गोकि यह कहा जा सकता है कि इसकी राजनीति विदिशा की राजनीति-जैसी ही रही होगी। करीब ई० पू० ६० में सिवेशा पर उस शुंग-वंश का अधिकार था जिसका पंजाब के यदनराज से राजनीतिक सम्बन्ध था। शायर इस समय उज्जियिनी में सातताहनों का अधिकार था। पर, ई॰ पू॰ ७५ के लगभग, उज्जियनी में शकों का आविर्माव हुआ और ये शक विक्रमाहित्य द्वारा ई० पू॰ ५७ में वहाँ से निकाले गये।

ईशा की दूसरी शही का इतिहास तो शक-सातवाहनों की प्रतिद्वित्तिता का है। गौतमी-पुत्र श्रीसातकियाँ [शायद १०६-१३० ई०] के राज्य में गुजरात, मालवा, बरार, उत्तरी कोंकण सौर नासिक के उत्तर, बम्बई-प्रदेश के कुछ भाग थे। गौतमीपुत्र की माता के नासिकवाले समिलेख में श्रासक, श्रमक, मुलक, सुरठ, कुछर, श्रापरान्त, श्रमुप, विहन्म, शाकर, सबन्ति, विम, श्रञ्जवत, परिजात, सहा, करहिगिरि, मछ, छिरिटन, मलय, मिहह, सेटिगिरि सौर क्कोर के उल्लेख से पता लगता है कि मालवा से दिन्त नक फेले हुए ये प्रदेश गौतमीपुत्र के अधीन थे। प्रायः वे सब प्रदेश नहपान के राज्य में थे, इसीलिए महाच्य्यप रददामा ने इन्हें वापस लौटाया। पूना और नासिक जिले भी गौतमीपुत्र के श्रधकार में थे। लेख में श्राये हुए पर्वतों के नाम से सातवाहनों की दिखणापथ-श्रधिपति की पद्यी सार्थक हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि गौतमीपुत्र के समय सातवाहनों की शिक्ष श्रपनी चरमशीना तक पहुँच गई थी। लेख में कहा गया है कि गौतमीपुत्र ने चित्रियों का गर्व कुवल डाला; शक, यवन और पह लव उसके सामने सुक गये। खजरातों का उसने उन्मीतन करके सातवाहन-कुल का गौरव बदाया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेडक के चित्रय मारतीय राजे थे तथा शक, यवन और पह लव उसके सामने सुक गये। खजरातों वा उसने प्रस्तिय सारतीय राजे थे तथा शक, यवन और पह लव अदेशी शक, युनानी और ईरानी थे। खजरात से यहाँ चहरात-वंश से मतलब है जिसमें भूमक श्रीर नहपान हुए।

वाधिष्ठीपुत्र पुलुमानि (करीब १३७-१५५ ई०) क्ट्रदामा का दामाद था; फिर मी, समुर ने दामाद को हराकर, उसके राज्य के कुछ अंश अन्त कर लिये। सातवाहन-कुल का एक दूसरा बढ़ा राजा श्रीयक्ष छातकि छि हुआ। रेप्छन के अनुसार, चोलमंडल में मदास और कहुलोर के बीच, उसके जहाज-छाप के सिक्के मिलते हैं। १ श्री बी० बी० मीराशी ने ३ इस माँति के एक पूरे सिक्के से यह साबित कर श्या है कि इन सिक्कों को निकालनेवाला श्रीयक्ष सातकि या। इस सिक्के के पट पर दो मस्तूलों बाता एक जहाज है तथा उसके नीचे एक मछली और एक शंख से समुद्र का बोध होता है (अ ० ३ क)। दोनों छोरों पर उभरा हुआ यह जहाज मस्तूलों, होरियों और पालों से छुसज्जित रिखलाया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह जहाज उस भारतीय न्यापार का प्रतीक है जो सातवाहनयुग में जोरों के साथ चल रहा था।

जिस समुद्री तट से जहाज-छाप के सिक्के पाये गये हैं वहाँ शायद दूसरी सदी के मध्य में पल्लव राज करते थे। उपयुक्त सिक्कों से यह पता लगता है कि यज्ञध्री सातकरिंग का राज थोड़े समय के लिए पल्लवों के प्रदेश पर हो चुका था। जहाज-छाप के सिक्कों का प्रभाव हम कुछ तथाकथित पल्लव और कुरु वर सिक्कों पर भी देख सकते हैं। पर श्री मीराशीकला सिक्का आन्य देश में गुरादूर जिले से मिला था जिससे पता चलता है कि जहाज-द्वाप के सिक्के उस प्रदेश

१ रेप्सन, क्वाप्न्स चॉफ चान्त्रज्ञ..., पृ०, xxxiv से

र रेप्सन, वही, पृ॰ xxxi-xxxii

३ मीराशी, **जरनख न्यूमिसमेटिक** सोसाइटी, ३, पु॰ ४३-४३

में भी खलते थे। चोलमंडल में उपर्युक्त सिक्कों तथा रोमन सिक्कों के मिलने से इस बात का पता चलता है कि उस समय भारत का रोम के साथ कितना गहरा व्यापार चलता का।

यहाँ हमें सातवाहनकुत के बाद के इतिहास से मतलब नहीं है; पर ऐसा बता लगता है कि श्रीयक्त सातकियाँ के बाद सातवाहन-साम्राज्य बैंट गया। तीसरी सदी के बच्च तक तो उसका अपन हो गया तथा उसी से माइसीर के कदंब, महाराष्ट्र के आभीर और आन्ध्रदेश के इचवाकुकुल निकले।

युग्दूर जिले के पालनाड तालुक में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर नागार्ज नी कोएड की पहािक्ष्मों पर बहुत-से प्राचीन अवशेष पाये गये हैं जिनसे पूर्वी समुद्रतट पर इचनाकुल के दूसरी-तीसरी सदी के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अभाग्यवश नहीं से मिले श्रीभलेख तीन राजाओं यानी माडिरिएन सिरि-विरपुरिसदात, उनके पिता वासिटिएन चांतमूल और धीरपुरिसदात के पुत्र एहुबुत चांतमूल के ही हैं। पर यहाँ एक बात पर ष्यान देना आवश्यक है कि अयोष्या के इचनाकुओं से सम्बन्ध जोइता हुआ। एक राजवंश अपने स्थान से इतनी दूर आकर राज्य करता था। ऐता पता चलता है कि आन्प्रदेश के इन इचनाकुराजाओं की कुत्र इस्ती थी; क्योंकि उनके विवाह-सम्बन्ध उत्तर कनारा के बननास-राजकृत और उज्जयिनी के चन्नप-कुक्त में हुए थे। ये राजे सहिष्णु थे: क्योंकि उनके स्वयं प्राह्मणवर्म के अनुयायी होते हुए भी उनके घरों की स्त्रियाँ बौद्ध थीं।

सावरिपुत के चौरहवें वर्ष के एक लेज में सिंहलद्वीप के बौद्ध भिचुत्रों को एक चैत्य भेंड करने का उल्लेख है। लेख में यह भी कहा गया है कि सिंहल के इन बौद्ध भिचुत्रों ने कश्मीर, गंधार, चीन, चिलात (किरात), तोसिंख, श्रवरन्त (अपरान्त), वंग, बनवासी, यवन, दिमल, (प)लुर श्रीर तम्बपरिंग को बौद्धधर्म का श्रनुयायी बनाया। इनमें से कुछ देश, जैसे कश्मीर, गन्वार, बनदासी, अपरान्तक श्रीर योन तो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध हो चुके थे। देशों की उपर्युक्त तालिका की तुलना हम मिलिन्दप्रस्न की वैसी ही दो तालिकाओं से कर सकते हैं। व

श्रभिलेख के चिलात—जिनका उल्लेख पेरिप्लस के लेखक और टाल्मी ने किया है—पेरिप्लस के श्रनुसार, उत्तर के वासी थे। टाल्मी उन्हें बंगाल की खाड़ी पर बताता है। महामारत के श्रनुसार (म॰ भा॰ २।४६।८), उनका स्थान हिमालय की ढाल—समुद्र पर स्थित वारिष (बारीसाल) श्रीर द्रश्चपुत्र — बतलाया गया है। इसके यह मानी हुए कि महाभारत में किरातों से तिन्वती-बरमी जाति से मतलब है। वे खाल पहनते थे तथा कन्द श्रीर फल पर गुजारा करते थे। युधिष्टिर को उन्होंने छपायन में चमके, सोना, रत्न, चन्दन, श्रगर श्रीर दूसरे गन्ध-द्रश्य मेंट में दिये।

तोसिल कलिंग गानी उड़ीसा में था और हाथीराँत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भ्रापरान्त से कोंकण का, वंग से बंगाल का, बनवासी से उत्तर कनारा का, यवन से सिकन्दरिया का, (प)लुर से कलिंग की राजधानी दन्तपुर का श्रीर दिमल से तामिलनाड का मतलब है।

१ पृष्कि इंडि॰, २०, पृ॰ ६

र सिक्षिन्दमरण, पृ॰ ३२० और ३३७

उपर्युक्त श्रमिलेख में ही, कराटकसेत के महाचैत्य के पूर्वी द्वार पर स्थित एक लेख का वर्णन है। निश्चयपूर्वक यह कराटकसेल और टाल्मी का करिटकोस्सुल (Kantikossula) (७।१।१५) जिसका उल्लेख कृष्णा के मुद्दाने के ठीक बाद श्राता है, एक थे। डा॰ घोगेल ने इस कराटकसेत को नागार्ज नी कोराड में रखा था; पर पूर्वी समुद्रतट पर कृष्णा जिले के घराटा-साल नामक गाँव से प्राप्त करीब ३००ई० के पाँच प्राकृत लेख कराटकसेल की स्थिनि पर अञ्झा प्रकारा डालते हैं। एक लेख में महानािश्रक सिवक का उल्लेख होने से यह बात साफ हो जाती है कि ईसा की प्रारम्भिक सिवों में घराटासाल एक बन्दरगाह था। दूसरे लेख में तो बराटासाल का प्राचीन नाम कराटकसोल दिया हुआ है । उपर्युक्त बातों से कोई सन्देह नहीं रह जाता कि ईसा की आरम्भिक सिद्दों में कराटकसोत कृष्य नहीं के दार्थे किनारे पर एक बड़ा बन्दरगाह था जिसका लौका के बन्दरों तथा दूसरे बन्दरों से व्यापारिक सम्बन्ध था।

टालमी के अनुसार (७।१।१६) पत्तुर एक एकेटेरियम (समुद्र-प्रस्थान) था जहाँ से सुवर्णद्वीप के लिए किनारा छोड़कर जहाजवाले समुद्र में चले जाते थे। पत्तुर की स्थिति की पहचान चिकाकोल और कर्लिंगपटनम् के पक्षोस में की जाती है। २

इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी समुद्दतट पर बांद्धधर्म के ऐश्वर्य का कारण व्यापार या। बोद्धयर्म के अनुपायी अधिकतर व्यापारी ये और उन्हीं की मदद से अमरावती, नागार्जु नी कोएड, और जगव्यपेट के विशाल स्तूप खड़े हो सके। कृष्णा के निचले भाग में बौद्धधर्म के हास का कारण देश में सब जगह बौद्ध्यर्म की अवनित तो था ही, साथ-ही-साथ, रोम के साथ व्यापार की कमी भी था, जिससे इस देश में सोना आना बन्द हो गया और बौद्ध व्यापारी दरिद हो गये।

जिस समय दिखेण में सातवाहन-वंश अपनी शिक्त मजबूत कर रहा था उसी युग में गुजरात और काठियावाइ पर चन्नपों का राज्य था। ये चन्नप पहले शाहानुशाही के प्रादेशिक थे। शायद उनकी नरल शक अथवा पहलव थी, पर बाद में तो वे पूरे हिन्दू हो चुके थे। अब यह प्रायः निश्चित हो चुका है कि काठियावाइ के चन्नप किनष्क और उसके वंश के प्रति वक्तादार थे। पर गुजरात, काठियावाइ और मालवा पर शासन करनेवाले चन्नपों के दो कुल थे। चहरात-कुल में भूमक हुए जिनके सिक्के गुजरात के समुदीतट, काठियावाइ और मालवा तक मिलते हैं। नह-पान ने जिनकी सातवाहन-कुल से हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी और जिनका उल्लेख जैन-साहित्य में हुआ है, शायद ११६ –१२४ ई० तक राज किया, गोकि उनके समय पर ऐतिहासिकों में काफी बहुत है। शायद नहपान के अधिकार में गुजरात, काठियावाइ, उत्तर-कोंकण, नासिक और पूना के जिले, मालवा तथा राजस्थान के कुछ माग थे। जैसा हम कह आये हैं, गौतमीपुत्र ने इन प्रदेशों में से कुछ पर कब्जा कर लिया था।

चष्टन उस राजकुल का संस्थापक था जिसने ३०४ ई० तक राज्य किया। चष्टन और चहरात-वंशों के रिश्ते पर अनेक मत हैं। ऐसा पता चतता है कि गौतमीपुत्र सातकर्षि। द्वारा चहरातों के उन्युलन के बाद, शक-शक्ति की ओर से, चष्टन को बचे-खुचे सूर्वों का चुत्रप नियुक्त

१. एंशेंट इंडिया, नं० १ ( जनवरी, १६४६ ), पू० १६

२. बाराची, प्रीमार्थन ए'ड प्रीड्वीडियन, देशो पहुर एयड इंतपुर

किया गया और इससे आशा की गई कि वह विजित राज्य को वापस कर लेगा। वष्टन और उसके पुत्र जयदामा ने इसमें कितनी प्रगति की, इसका हमें पता नहीं है; पर १५० ई० के करीन, कददामा ने माल ग, काठियावाइ, उत्तरी गुजरात, कञ्च, सिन्य, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग और उत्तरी कोंक्या पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने यौधेयों को जीना और सातकिंख को हो बार हार दी। बार के पश्चिमी चन्नप, जिनके नामों का पता हमें सिक्कों से चलता है, इनिहास में कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते। ४०९ ई० के लगभग, चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में, उनका प्रभाव मालवा और काठियावाइ से समाप्त हो गया।

#### 2

शक्तों का सिन्ध में प्रवेश, बाद में उनका पंजाब, मधुरा श्रौर उन्जीन तक फैलाव तथा उत्तर-मारत में कुपाण-राज्य की स्थापना—इन सब घटनाश्रों से इस देश के वासियों में एक राष्ट्रीय मावना का उदय हुआ जिसके प्रतीक दिलिए के सातवाहन हो गये। दिल्लिएपय में शक-सातवाहन द्वन्द्व के यह मानी होता है कि कुषाण उस समय वहाँ घुस चुके थे। श्री० सिलावाँ लेवी ने कुपाणों के दिलिए में घुसने के प्रश्न की काफी खोज-बीन की है। इस खोज-बीन से से पता च तता है कि सामरिक महत्त्व के नगरों ने सातवाहनों की लड़ाई में खूब भाग लिया। पिरिक्षस श्रीर टालमी से भी इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है।

पेरिवृत ( १०-५१ ) में दिवनाबदेउ ( Dakhinabades ) श्रयवा दिव एगपथ के सम्बन्ध में कुछ विवरण मिलता है। उसके श्रनुसार, बेरिगाजा ( भरक्च्छ ) से दिन खने में बीस दिन के रास्ते पर पैठन श्रीर पूरब में दस दिन के रास्ते पर तगर था। इन नगरों के सिवाय, पेरिव्रस ( १२ ) सूपर [ सोपारा ] श्रीर किल्लियेना ( कल्याण ) का उल्लेख करता है। कल्याण बड़े सारगन ( Sarganes ) के सामने तो खुता बन्दरगाह था, पर सन्दर्भ ( Sandanes ) के राजा बनने पर वह बन्दरगाह थून नी जहाजों के लिए बन्द कर दिया गया। जो जहाज वहाँ पहुँचते थे उन्हें हथियारबन्द रखारों के साथ भरकच्छ भेज दिया जाता था।

कश्तियेना बम्बई के पास, उल्हास नहीं पर, आधुनिक कल्याण है। कल्याण सहादि के पार में बड़ा हुआ है और वहाँ से दो रास्ते, एक नाधिक की ओर, दूसरा पूना की ओर जाते हैं। इन तरह से कल्याण, सानवाहन-साम्राज्य के पश्चिम की ओर, व्यापार के निकास का मुख्य केन्द्र था। पर, जैसा हम ऊपर देव चुके हैं, जैसे-जैसे चहरात भड़ोच की ओर बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे दिल्णापथ के व्यापार को धक्का लग रहा था। पैठन से कल्याण तक का रास्ता पैठन और भड़ांच के पर्वतीय रास्ते से अस्सी मील कम है, फिर भी कल्याण की अरोचा भड़ीचवाली सक्क से यात्रा करने में अधिक सहित्यत थी। कल्याण आनेवाली सक्क किसी उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थी। उसके विपरीत, भड़ोच से उज्जैन की सक्क नर्म रा की उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थी। उसके विपरीत, भड़ोच से उज्जैन की सक्क नर्म रा की उपजाऊ घाडी से जाती थी। वहाँ से नहीं रास्ता पंजाब होकर काबुल पहुँचता था और आगे बढ़ना हुआ पश्चिम और मध्य-एशिया तक पहुँच जाता था।

प्स. खेवी, कनिष्क प् सातवाहन ....., जुर्नाख आशियातीक, १६३६, जनवरी मार्च, पु० ६१-१२१

कल्याण के व्यापारिक महत्त्व का पता हमें कन्हेरी और जुन्नर की लेगों के अभिलेखों से मिलता है। इन ले वों में कल्याण के व्यापारियों और कारीगरों के नाम आये हैं। कल्याण के घटते हुए व्यापार का पता हमें टाल्मी से लगता है जिसने कल्याण का नाम पश्चिमी समुद्रतट के बन्दरगाह इस तरतीब में पहते थे—सुप्पारा (Suppara), गोआरिस (Goaris), हंगा (Dounga), बंदा (Bendas), नरी का मुहाना और सेमीला (Semyla)। स्पर्श्वक तालिका से यह पता चलता है कि हंगा कल्याण की जगह बन गया था, लेकिन इसकी व्यापारिक महत्ता बहुत दिनों तक नहीं चल सकी; क्योंकि छठी सदी में कोसमीस इस्डिकोम्राइस्ट्स (Cosmos Indikopleustes) किर से कल्याण का उल्लेख करते हुए कहता है कि वह मारत के छ: बड़े बाजारों में एक या और वहां काँसे, काली लकड़ी और कपड़े का व्यापार होता था। औ जॉन्सटन इस हुंगा को सालसेट के द्वीप में रखते हैं और उसकी पहचान बसईं के ठीक सामने डोंगरों से करते हैं। है

श्री जॉन्धटन इस बात पर जोर देते हैं कि जिस तरह दूसरी सदी में कल्याया का नाम टाल्मी से गायब हो गया, उसी तरह उस कात के अभिलेखों में भी कल्याया की जगह धेनुकाकट अथवा धेनुकाकटक का नाम आने लगा। कार्ले के अभिलेखों से पता लगता है कि धेनुकाकटक के नागरिकों ने, जिनमें छः यवन थे, कार्ले में तरह और सत्रह नं के स्तम्भ भेंट किये। घरमुख का दान एक गन्धी (गान्धिक) ने किया और उसे एक बर्ड्ड ने बनाया था।

जैसा हम उत्पर कह आये हैं, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन लेखों में 'कल्याण' राब्द नहीं आता। इसके मानी यह हुए कि मनाहो के कारण यहाँ का व्यापार उठकर धेनुकाकटक चला गया था। यननों से यहाँ यूनानी व्यापारियों से अभित्राय है जो भारत और रोमन-साम्राज्य के बोच का व्यापार चलाते थे। लेख में आया हुआ गान्विक—शायद गन्धद्वयों का, जिनकी माँग भारत के बाहर बहुत अविक थी—एक वहा व्यापारी था। धेनुकाकटक का शैलारवाड़ी के एक लेख में नाम आता है। कन्हेरी के में भी उसका नाम केवल एक बार आया है जिसका अर्थ यह होता है कि उस समय यक्तश्री द्वारा कोंकण जीतने के कारण पुनः कल्याण की महत्ता बढ़ गई थी। कन्हेरी के लेखों में कल्याण के उल्लेखों से कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, क्योंकि सनमें से तीन लेख प समय के हैं जब कोंकण चल्यों के हाय से निकल चुका था, बाको दो (नंब ६८६, १०१४) शक-राज के दोनों कालों के बीच के हैं। श्री जॉनस्टन का यह विचार है कि धेनुकाकटक की बढ़ती तभी तक थी जबतक कि वह शकों के हाथ में था। सातवाहनों की कोंकण-विजय के बाद ही कल्याण का ब्यापार किर से खुल गया।

पेरिग्रस और टालमी के युग में सोपारा के बन्दरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता रहा, लेकिन थीं-भीरे वह व्यापार कम होने लगा और अन्त में तो सोपारा बम्बई से ४० मील

<sup>1.</sup> स्यूबर्स बिस्ट, नं० ६८६, ६८८, ६६८, १००१, १०१६ इत्यादि

र, जे॰ भार० ए॰ एस॰, ११४१, पु॰ २०६

३. स्यूडसं खिस्ट, नं १०२०

४. स्वृत्सं क्षित्र, मं॰ १००१, १०१३, और १०३२

उत्तर में एक नाममात्र का गाँव बच रहा। बड़े क्षिनी (मृत्यु अद ईसवी) ने इस बात पर गौर किया है कि मी अभी हवा का पता लगने से भारत और लालसागर के बीच के व्यापारी उसका उपयोग करने लगे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि स्याप्रुस की खाड़ी (आधुनिक रासफर्तक) से चलनेवाले जहाज सीधे मालाबार के समुद्री तट में पहुँचने लगे और इसकी वजह से मुजिरिस के बन्दरगाह की इतनी महत्ता बड़ी कि उसने दूसरे भारतीय बन्दरगाहों को मात कर दिया।

जैसा हमें पता चत्रता है, पहली सदी में जब पिश्वम-भारतीय बन्दरगाहों में महोच का पहला स्थान था तब उसके लिए शकों और सातवाहनों में काफी लड़ाई-मन्गड़ा होता रहा । अपरान्त की जिसका भड़ोच एक भाग समका जाता था, शायद नहपान ने जीता । बाद में गौतमीपुत्र शातकियां ने इसे वापस ले लिया । पर फिर रुद्ध दामा ने दूसरी सदी के बीच में उसपर अपना अधिकार जमा लिया ।

अपरान्त के लिए हुई इस लड़ाई पर टाल्मी बहुत-कुत्र प्रकाश डालता है। नासिक का जिला भड़ोच और पैठन के बीच के रास्ते के दरीं की रखवाली करता था। नहपान ने ४१ और ४६ वर्षों के बीच इसपर अपना दखल जमाया, लेकिन यह प्रदेश गीतभीपुत्र सातकिंग्छं के अठारहवें राज्यवर्ष में किर सानवाहन-राज्य में आ गया और पुजुमाइवासिष्ठिपुत्र, जिसका उल्लेख टाल्मी ( ७१९१०२ ) ने सिरि तुलामाय ( Siri Ptolemaios ) नाम से किया है, के राज्य में भी सातवाहन-सामाज्य का एक भाग बना रहा है।

टाल्मी नासिक को अपने अरिम्राके (Ariake) में, जो श्री पुलुमायि के राज्य का धोतक था, नहीं गिनता; पर उसे लारिके (Larike) यानी लाट-लाटिक में गिनता है। पुलुमायि की राजधानी भोजेन (Ozene) यानी उज्जयिनी थी। टाल्मी उसके अधिकार में दो और अगहों को यानी तियागुर (Tiagoures) और क्सेरोगेराइ (Xerogerei) को रखता है। श्री लंबी ने तियागुर की पहचान चकोर से की है जिसका उल्लेख गौतमीपुत्र के अभिलेख में है और संटिगिर ही टाल्मी का क्सेरोगेराइ है। सिरिटन ही टाल्मी का थिरितल (Sirital) है तथा मनय अकोन (Malay Akron) (७१९१६४), जो महकच्छ की खाड़ी पर स्थित बतलाया गया है, लंख का मलय है। दे

यहाँ यह गौर करने की बात है कि लारिके की सीमा पूर्व में नासिक से शुरू होकर पश्चिम में भड़ीच तक जाती थी। इसके उत्तर-पश्चिम में दूसर नगर पहते थे। ऐसा मालूम पहता है कि, जब टाल्मी की खबर देनेवाले दूसरी सदी के प्रारंग में भारत में थे, उस समय तक गौतमीपुत चटन स नासिक वापस नहीं ले सके थे। खबरानों की समाप्त करने के बार गौतमीपुत कुछ दिनों तक उज्जियनी के भी मालिक बने रहे। यह सब प्रदेश पुनः स्ददामा के श्राविकार में चता गया।

जैन-साहित्य में भड़ोच की लड़ाई के कुछ श्रवशेष बच गये है। श्रावश्यक चूर्णि की एक कहानी में कहा गया है कि एक समय भरुकच्छ में नहवाहण राज्य करता था और प्रतिष्ठान में शालिवाहन। इन दोनों के पास बड़ी सेवाएँ थीं। नहवाहण ने, जिसके पास बहुत पैसा था, एलान करा दिया था कि शालिवाहन की सेना के प्रत्येक सिपाही के सिर के लिए में एक लाख देने की तैयार हूँ। शालिवाहन के श्रादमी भी कभी-कभी नहवाहण के श्रादमियों की मार दिया करते थे

१. बोवी, जरनव बाशियातीक, १६६६, पृ० ६४-६५

र. वही, पू॰ ६१

पर उन्हें कोई इनाम नहीं भिलता था। हर साल शालिबाहन नहवाहण के राज्य पर घाषा बोतता था और हर साल यही घटना घटती थी। एक बार शालिबाहन के एक मन्त्री ने उसे सलाह दी कि बह धोखे से शत्रु को जीतने की तरकीब काम में लावे। मंत्री स्वयं ग्रुगुत का भार लेकर भरुकच्छ पहुँच गया। वहाँ एक मन्दिर में ठहरकर उसने खबर उड़ा दी कि शालिबाहन ने उसे देशनिकाला दे दिया है। नहवाहण उसकी आरि सुक गया और उसने अपने को सम्त बताकर राजा को मन्दिर, स्तूप, तालाब इत्यदि बनवाने की सलाह दी जिससे उसकी सारी रकम खर्च हो गई। बाद में उसने शालिबाहन को खबर दी कि नहवाहण के पास अब इनाम देने को कुन्न नहीं है। यह सुनकर शालिबाहन ने भरुकच्छ पर चढ़ाई करके उसे जमीनदोज कर दिया।

उपर्युक्त कहानी में जो कुछ भी तत्त्व हो, एक बात तो सही है कि नहपान ने मिन्दर इत्यादि बनवाये थे। समके दामाद उपनदात १ ने वर्णीया (आधुनिक बनास नदी, पालनपुर), प्रभास, भरकच्छ, दशपुर, गोधर्मन, सोपारग इत्यादि में दान दिये थे। उसने मिक्यों (श्रोबारक) बनवाई और भिन्नुश्रों की सेवा के लिए लेण और जलदोखियाँ (पोड़ी) बनवाई।

पेरिज्ञस (४१) में शायर नहपान को नंबनीस (Nambanos) कहा गया है। बरके (Barake) यानी द्वारका के बार भरकच्छ की खाड़ी का बाकी हिस्सा और अरियाके का भीतरी भाग नंबनीस के अधिकार में था।

इस तरह पेरिश्वस के समय में नहपान के राज में श्रारेशके का श्राधिक भाग था। श्रीर कच्छ के समुद्रतट के साथ सिन्ध की निचला भाग पह्लवों के श्राधिकार में था। राजधानी मिन्नगर (४१) थी, उज्जैन तो भीतरी देश की राजधानी थी (४६)। यूनानी साहित्य में श्रारेशके से पूरे उत्तर भारत का बोध नहीं होता था। टालमी (७१९१६) के श्राद्धार श्रारेशके में सुप्पर से सेमिल्ला (चौल) के दिक्षवनवाले कल पटन (Bale Patna) का समुद्र-तट था। सात ग्रहनों के राज्य में (७१९१६२) बैठन, हिप्पोक्ट्ररा (Hippkoura), बालेंद्वरीस (Balekouros) थे श्रीर वह उत्तर कनारा में बन ग्रासी तक फैला हुआ। था। इन सबकी इकटण करके पेरिश्वस का दिखनावदेस श्राथवा दिल्या। पथ बनता था।

टाल्मी ने समुद्रतट से भीतर तक फैली सिंध से भड़ोच तक की भूमि की, जिसकी राजधानी उज्जिथिनी थी, लारिके (Larike) कहा है। इस तरह ऋरियांके और लारिके में भेद दिलांकर टाल्मी ने यह बतलाया है कि उसके युग में पहले से राजनीतिक भूगोल में परिवर्त्तन हो गया था।

हम उत्पर पेरिश्वस द्वारा बिल्तिवित सन्दनेस का नाम देव चुके हैं। सन्दनेस द्वारा भरकच्छ पर श्रिविकार होते से ही कल्याण का रोम-युनानी-व्यापार रुक गया। श्री तेबी के मत से सन्दनेस संस्कृत चंदन का रूप है । चीनी-बौद्ध साहित्य में चान-तन (Tchan-tain) शब्द का प्रयोग कुत्र राजाओं की पदनी के लिए हुआ है। म सूत्रालंकार में तो खास कनिष्क के लिए यह शब्द आया है। गन्धार और बजाँ में भी यह पदनी कुत्राण-राजाओं के तिए थी। भ खूद जाँच-पहताल

१. आवश्यक चृत्यि

२. ल्यूडसंबिस्ट, १९३१, ११३२

३. वही, पृ० ७३-७६

४. वही, पृ० ८०

र. वही, पृष्ट मर-मध

करके श्री लेवी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पेरिज्ञस का सन्दनेस कुषासा-वंश का या श्रीरं सम्भवतः वह कनिष्क था। यहाँ यह कह देना उपशुक्त होगा कि तारानाथ चन्दनपाल को ठी क किनिष्क के बाद रखता है। यह चन्दनपाल श्रापरांत पर राज्य करता था जहाँ सुपारा है। ठी क सहीं पर टाल्मी श्रारियाके का प्रधान नगर रखता है ( ७११६ )। जैसा हम उपर देव श्राये हैं, महाभारत में ऋषिक ( यु-ची ) का सम्बन्ध चन्द्र से किया गया है। शायद कनिष्क के यु-ची होने से ही उसे यह पदवी मिली थी।

पर, लोगों की राय में, किन का राज्य तो सिन्धु नहीं से बनारस तक फैला था, फिर उसका उल्लेख दिन्न में कैसे हो सकता है। श्री लेवी ने इस बात को सम्माण सिद्ध कर श्या है कि प्रचीस और एक सौ तीय ईसवी के बीच में किसी समय यु-ची लोग दिन्छन में रहे होंगे। इस राय के समर्थन में उन्होंने यह शिखलाया है कि पेरिप्तस के समय में भरकच्छ और कों कण के समुद्रतट का मालिक एक चन्दन था। टालमी में भी हम एक संश्न के श्रारियांके का पता सुपारा के पास पाते हैं। पेरिप्तस के सन्श्नेस ने किसी सारंगेस (Saranges) को समुद्रतट से इटाया। श्रारियांके के बाद के समुद्री हिस्से का नाम एगड़रोन्याइरेटॉन (Andron Peiraton) था को इविद देश तक फैला हुआ था। यहीं आन्त्र के जतड़ाकू रहते थे। बहुत दिनों बाद तक, श्राटाइवीं सदी में भी, यह आंग्रे का आड़ा था जिससे अपने डाकू-जहाज भेजकर वे युरोपियनों के भागों को लुटते रहते थे।

इसमें कोई आरचर्य की शात नहीं है कि भरुकच्छ और सुपारा पर चन्द्रन का अधिकार होने से उन बंदरों का न्यापार मालाबार में चला गया जिससे मुजरिस के बन्दर की बढ़ती हुई। भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से इस देश के लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पदा। टाल्मी द्वारा दिये गये राजनीतिक विभागों से हम देल सकते हैं कि कैसे किन-दिया में न्यापारी अपने न्यापार पर उन परिस्थितियों का प्रभाव देत रहे थे। भी लेवी की राय है कि देश में इस राजनीतिक उथल-पुथल ने लोगों के हिन्दचीन और हिन्द-पशिया के जाने के मार्ग खोल दिये। जावानी अनुश्रुति के अनुसार वहाँ जानेवाले दो तरह के आदमी थे; गुजरात से बनिया आये तथा कलिंग के बन्दरगाहों से क्रिंग।

टालमी (अशह) में आन्ध्र का उल्लेख केपआनड़ाइ सीमुराडीन (Cape Andrai Satimoundon) में आता है जो सिंहल के पश्चिमी किनारे पर था। टालमी (अशि ) से हमें यह भी मानुम होता है कि प्राचीन समय में सिंहल का नाम सीमुराडीन था, पर टालमी के काल में उसे सिंहले (Salike) कहते थे। टालमी के इस विचार का आधार क्षिनी है (६१२४१४ से)। एनीयस ओकैमस (Annius Plocamus) नामक रोमनों की अधीनता में रहनेवाला एक करमाहक जब लालसागर का चकर मार रहा था तो मौसमी हवा में पक्कर वह सिंहल पहुँच गया और वहाँ उससे ओडियस (ईसवी सन् ५१-५४) के पास इतकार्य करने की कहा गया। यहाँ उसे पता लगा कि लंका की राजधानी पलैसिमुराइस (Palaisi mundous) थी। सिमुराइस से यहाँ समुद्र का तात्पर्य है। इसी आधार पर आराइ सिमुराइस की साड़ी से आन्यों के खात का तत्पर्य था जिस तरह पलैसिमुराइस से मलय समुद्र में घुसने के रास्ते से। आराइ सिमुराइन से हमें सातवाहनों की त्रिसमुद्राधिपति पदवी सामने आ जाती है।

१, सेवी, वहीं, ए॰ ६४-६४

हम उपर देख शाये हैं कि किस तरह उत्तर, दक्षित भीर परिचम में सातबाहन फैले हुए थे। पर श्रभाग्यवश इमें दूर दिश्खन के तामिल राज्यों का पता नहीं लगता गीकि कुछ प्राचीन कविताओं में प्राचीन राजाओं के उल्तेत हैं। बहुत प्राचीन काल में तामिलगम् यानी तामिलों का राज्य, मदास प्रदेश के अधिक भाग में झाया हुआ था। इसकी सीमा उत्तर में समुद्रतट पर पुलीकट से तिरुपति तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, दिखण में कन्या-कुमारी तक तथा पश्चिम में माही के कुछ दिखन बडगर के पास तक थी। उस काल में मालाबार भी तामिलगम् का श्रंग था। इस प्रदेश में पाएक्यों, बोलों श्रीर बेरों के राज्य वे। पारक्यों का राज्य आधुनिक मदुरा और तिन्नत्रकी के अधिक भागों में था। पहली सदी में, इसमें दिख्या त्रावनकोर भी आ जाता था। प्राचीन काल में इसकी राजधानी कोलकह में ( तिभवली में ताजपणीं नदी पर ) थी। बाद में वह मदुरा चली आई। चोलों का प्रदेश पूर्वी समुद्दतट पर पेकार नदी से बेल्लार तक या तथा पश्चिम में कुर्ग तक फैला हुआ या। इसकी राजधानी डरैयूर ( प्राचीन त्रिचनापत्ती ) थी और इसके वश में कावेरी के उत्तर किनारे पर बसा हुआ कावेशीपट्टीनम् अथवा पुहार का बन्दरगाह था। चीतावेश में कांची भी एक प्रसिद्ध नगर था। चेर अथवा केरलप्रदेश में आधुनिक त्रावनकोर, कोचीन और महास का मालाबार जिला शामिल थे। कोंगु देश (कीर्यंबट्टर जिला, सेतम जिला का दिख्णी भाग ) जो एक समय उससे श्रालग था, बार में उसके साथ हो गया। उसकी राजधानी पहले बंजी (कीवीन के पास पेरियार नहीं पर तिरु करूर ) में थी, पर बाद में वह वंजिक्कलम् ( पेरियार के सुद्दाने के पास ) चली आई । इस प्रदेश में कुछ मशहूर व्यापारिक केन्द्र थे, जैसे तींबई ( किलंदी से प्र मीत उत्तर ), मुचिरि (पेरियार के मुहाने के पास ), पत्तैयूर और वैक्करै (कोद्वायम् के पास )।

तामिल देश के प्राचीन इतिहास का ठीक पता नहीं चलता। शायद ईसवी सन् के आरम्भ में चोल देश का राजा पेरुनेरिकल्ली था और चेरराज नेहुम्जेरल-आरन्। इन दोनों की मृत्यु लबते हुए हुई। पेरुनेरिकल्ली के पौत्र करिकाल के समय में चोलों की बड़ी उन्नित हुई। उसने चेर और पार्ड्यों की संयुक्त सना को एक साथ हराया। शायद उसने अपनी राजधानी कावेरीपटीनम् बनाई।

करिकाल की मृत्यु के बाद चोल-शाम्राज्य को एक धक्का लगा। नेहुमुडुिकिल्ली ने एक बार पांच्यों और केरलों को हराया; पर बाद में कावेरी ग्रिशनम् के बाद से नष्ट होने और बगावतों से वह धबराने लगा। इन सब विपत्तियों से चेर सेंगुड़ुवन ने उसकी रचा की। चेर सेंगुड़ुवन के समय तक चेरों की प्रभुता कायम थी; पर पांड्यों से हार जाने के बाद उनके बुरे दिन आ गये।

हमने ऊपर ई॰ पू॰ दूसरी सदी से ई॰ तीसरी सदी तक के भारत के इतिहास पर सरसरी तौर से नजर दौबाई है जिससे पता जलता है कि किस तरह ज्यापारिक मार्गों और बन्दरगाहों के लिए लढ़ाइयाँ होती रहीं। कुषाया-युग की एक विशेषता यह थी कि पेशावर से लेकर पाटलिपुत्र और शायद ताम्निति तक का महापथ और मथुरा से उज्जैन और शायद मड़ोज तक के पयं उनके कब्जे में थे। पर उनके पतन के बाद मथुरा से बनारस तक का रास्ता तो शायद मधों और सीधेयों के अविकार में आ गया, पर उसके बाद का रास्ता मुद हों के हाथ में रहा। मथुरा-उज्जैन-अड़ोजवाली सड़क परिचमी जुन्नपों के अधीन थी, पर उसके लिए उनकी सातवाहनों के साथ कई लढ़ाह्याँ हुई। पश्चिमी समुद्रतट के बन्दरों पर चत्रपों, सातवाहनों मीर चेरों के अधिकार वे तथा पूर्वा समुद्रतट के बन्दर किलागें, चोलों और पारक्कों के अधिकार में थे। इस तरह से देश की पथपद्धित और बन्दरों पर बहुत-से राज्यों के अधिकार होने से देश के व्यापार पर क्या प्रभाव पढ़ा, यह कहना मुश्किल है। पर इतना तो इतिहास हमें बताता है कि देश में राजनीतिक एकता न होते हुए भी उससे व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। हम छठे अध्याय में देखेंगे कि रोमनों द्वारा लालसार के मार्ग का उद्धार और मौसमी हवा का पता चलने से भारतीय माल के लिए एक नया बाजार खल गया तथा भारतीय बन्दरगाहों का महत्त्व कई गुना अधिक बढ़ गया। विदेशी व्यापारी गारतीय माल-मसालों की खोज में यहाँ आने लगे तथा भारतीय व्यापारी और साहिसक सोना, रत्न, मसाले तथा सुगन्धित इव्यों की खोज में मलयेशिया की पहले से भी अधिक यात्रा करने लगे। बाद के अध्याय में हम इसी आवागमन की कहानी पढ़ेंगे।

## व्या अध्याय

### भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार

ईसा की पहली दो सिश्चों में भारत और रोम के व्यापार की बदनी हुई। व्यापार की उस उन्नित का कारण रोमन साम्राज्य द्वारा शान्ति-स्थापन था जिससे खोजों और विकास के एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। पश्चिम और निकट-पूर्व के प्रदेशों को एक साथ जोड़ने में एशिया-माइनर, अरब और उत्तर-पूर्व अभिका के भौगोलिक पहनू भी ठीक-ठीक हमारे सामने आ गये। निकट-पूर्व के रोमन व्यापारियों ने अपनी शक्ति और पैसे के जोर से अपने व्यवसाय की काफी उन्नित की। इतना सब होते हुए भी यह अजीब बात है कि रोमन और भारतीय, व्यापार में, यश-कश ही एक दूसरे से मिलते थे। उनके व्यापार के बिच की तिकन्दरिया के यूनानी, शामी यह री, आमींनी अरब, अक्सुमी (Axumites), सोमाली तथा पूर्व को जानेवाले स्थलपथ के अधिकारी पहन्त थे।

एशिया-माइनर और श्ररब-पुरोप, श्रिकित श्रीर एशिया की भूमि की कमर कई जा सकते हैं जिनसे इटली और भारत के समुद्रतट समान दूरी पर स्थित हैं। भूमध्यसागर और हिन्दमहासागर, फारस की खाड़ी और लाजसागर की वजह से, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लाजसागर भूमध्यसागर के सबसे पास है और इसी कारण। भारत के साथ व्यापार का यह एक खास रास्ता बन गया।

एशिया-माइनर श्रीर श्ररन, स्थलमार्गी से भी, भूमध्यसागर श्रीर भारत का सम्बन्ध जोड़ते थे। इसी प्रदेश में पश्चिम को जानेवाले भारतीय माल के लेनेवाले श्रीर ढोनेवाले तथा व्यापारी देखे जा सकते थे। इसी मार्ग प्र बहुत-से नगरों की स्थापना हुई जो व्यापार से फले-फूले।

रोमन राज्य एशिया माइनर, शाम और मिस्न पर तो स्थापित हो चुका था; पर अरब उनके अधिकार में नहीं था और कोइकाफ के कबीले उनकी बात नहीं मानते थे। इस पाँचवें अध्याय में बता चुके हैं कि भारत में शक-सातवाहन और तामिलगम् के राजे स्थतपथ और बन्दरगाहों पर कैसे अपनी हुक्मत स्थिर किये हुए थे, पर इस राजनीतिक गइबड़ी का भारत के विदेशी व्यापार पर बहुत कम असर पड़ा। व्यापार को उत्साह देने के लिए किनक ने सोने के रोमन सिक कों की तौल भारतीय सिक कों के लिए अपना ली। यह आवश्यक था; क्योंकि रोमन सिक ज उस युग में अन्तरराष्ट्रीय सिक का बन चुका था।

टालमी वंश के राज्यकाल में िसकन्दिया थूरोग, एशिया और अभिका के व्यापारियों का प्रधान बाजार बन गया। अगस्तम के कात में एक रास्ता, जहाँ तक हो सकता था, लालसागर को बचाता था और इसरा उसकी मुसीबतें भेलता था। पहले रास्ते की पकड़ने के लिए नील के रास्ते व्यागरी केना ( Kena ) और केफ्त ( Keft ) पहुँ चते थे। फिर केना के रास्ते वे मुसेज ( Mussel ) बन्दर ( अर्शकर ) और केफ्त के रास्ते वेरेनिके ( Berenike )

पहुँ बते ये जो उम्मेत केतेक की खाड़ी के नीचे रासवेनास पर स्थित था। इस रास्ते पर यात्री रात में सफर करते थे। उनके आराम के लिए इन सड़कों पर चिट्टियों, हथियारबन्द र खकों तथा सरायों और धर्मशालाओं का प्रवन्त था। े ईसा की प्राथमिक सदियों में वेरेनिकेचाले रास्ते का महत्त्व इसलिए और बढ़ गया कि जिस प्रदेश से सड़क गुजरती थी उसमें पन्ने की खदानें मित गई थीं।

जहाज िकन्दिरिया से चतकर सात दिनों में हेल्पोलिट (Heropolit) की खाड़ी (स्त्रेज की स्त्रात) पहुँचते थे जहाँ दूसरे टाल्मी ने मिरस्तो (Arisnoe) की नींव डाली थी। वहाँ से वे बेरिनिके और मुसेत के बन्दरनाह पहुँचते थे। मीसमी हवा का भेद न जानते से ज्यापारी जहाज किनारे-िकनारे चलकर कभी-कभी रासकर्तक को पार करके िन्धु के मुहाने पर जा पहुँचते थे। रास्ते में वे अद्युतिस (Adulis) (आधुनिक ज्युता, मसाता) में अफिकी माल के तिए ठहरते थे। फिर इसके बाद मुजा (Muza) (मोजा) के पूरव रुकते हुए वे मोसियेलिस (Ocealis) (केला) पहुँचकर बावेलमन्दव के डमस्मध्य से हिन्दसागर में पहुँच जाते थे। बहाँ अदन और सोकोतरा के सुमाती बाजारों में भारतीय ज्यापारियों से मेंट उनकी होती थी। आगे चतकर वे हदमीत में भारत के साथ ज्यापार करनेवाले केन (Cane) (हिस्नगोराव) और मोजा (खोररेरी) में ठहरते थे। इनके बाद वे सीधे सिन्धु नहीं के बन्दरनगाह, बार्बरिक पहुँचते थे, जहाँ उन्हें चीनी, तिज्वती और भारतीय मात भिजता था। फिर दिक्जन की और चलते हुए वे भड़ोच पहुँचते थे। वहाँ बे कातीकट से कन्याकुमारी तक फैते चेर-राज्य की सर करते थे। रास्ते में मुजिरिस (केंगनोर) और नेलिकंडा (कोहायम) पहते थे। इसके बाद मोतियों के लिए प्रसिद्ध पारख्यदेश की तथा चोलमरहल की वे सर करते थे।

भारतीय व्यापार में यमनी, नवाती तथा हिमरायती लोगों का भी हिस्सा था और इसिलए दे रोम के साथ भारत के दीधे व्यापार के विरोधी थे। सोमाली समुद्रतट के अरब-अफिकियों ने इस युग में हब्श का अन्तुमी साम्राज्य कायम किया। शायद उन्होंने भारतीयों को बावेलमन्देन में ओसिलस के आगे न बढ़ने के तिए मना लिया। हब्श से सिकन्दरिया तक एक स्थलमार्ग चतने पर भी अन्तुमी यूनानियों से अया लिस ( सोमाली बाजारों और सोकातरा ) में मिलना पसन्द करते थे। इस प्रदेश में यूनानी, अरब और भारतीय रहते थे और भारत से आने-जानेवाने यात्री यहाँ ठहरते थे।

शक-पह्लवों की लड़ाइयों से स्थलमार्ग की किठनाइयाँ बढ़ गईं। इससे बचने के लिए आगस्तस को समुद्री रास्तों की रचा का प्रबन्ध करना पड़ा। हिमरायती और नवाती इस प्रयत्न में बाधक सिद्ध हुए। पर मौसमी हवा का ज्ञान हो जाने पर इन सब प्रयत्नों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

हम पहले अध्याय में अन्तिओव से बलख हो कर मारत के पथ का उल्लेख कर चुके हैं। अगस्तस के युग में रोमन व्यापारी सेल्युकिया से क्टेसिफोन (Ctesiphon) पहुँचते

१. र्॰ एच बासिंगटन, दिकाससै विटवीन दि रोसन एन्यायर एवड इविडया, पु॰ ६---७, कॅब्रिज, १३२८

२. वही, ६० ६-- १०

२ वही, प्रष्ठ १२-१४

थे। फिर वे असीरिया होकर कुरिस्तान से मोडिया पहुँ चते थे। वहाँ से बेहिस्तान होते हुए वे तेहरान के पास से कैस्पियन सागर का रास्ता पक इ लेते थे। यहाँ से रास्ता जिम के पास हेकोडोमपाइलोस (Hacotompylos) होते हुए अनि को बा मार्गियन (मर्च) पहुँ चता था। यहाँ से रास्ते की दो शाबाएँ हो जानी थों—एक तो हिन्दु कुश को दिख्या में छोड़ती हुई चीनी कोशंपपथ से जा मिजती थी और दूसरी दिक्वन में भारत की ओर घूम जाती थी। इन दोनों रास्तों का उपयोग, खास रोम के व्यापारी कम करते थे। प्लिनी और टाल्मी के अवसार मर्च से पूरव का रास्ता समरकन्द होते हुए बंचु को पार करता था। एक दूसरा रास्ता मर्च से बलख जाता था और वहाँ से ताशकुरगन पहुँचता था जहाँ भारत, बंचु के कांठे, खोतन और यारकन्द के रास्ते मिलते थे। यहाँ से यारकन्द के कांठे से होता हुआ रास्ता सिंगानक तक चता जाता था। यह पूरा रास्ता चार सौ पड़ावों में बाँडा गया था।

मतल से हिन्दुस्तान आने के लिए हिन्दूकुश पार करना पहता था। वहाँ से रास्ता काबुन, पेशावर होते हुए तन्तिशिज्ञा, मधुरा और पारितपुत्र तक चला जाता था। पर जो व्यापारी केवल भारतीयों से ही व्यापार करते थे वे प्रधान रास्ते से मर्व के दन्तिण चूम जाते थे और आसान मंजिलों में हेरात पहुँच जाते थे और वहाँ से कन्थार। कन्थार से भारत के लिए तीन रास्ते थे—(१) दिल्लिए-पूर्वी रास्ता, जो पहाड़ों को पार करता हुआ बोलन अथवा मूला दर्रे से भारत में उतरता था। (२) उत्तर-पूर्वी रास्ता, जो काबुल पहुँचकर कौशेय-पथ से मिल जाता था। (३) लाववेलावाला रास्ता, जो सड़क या नदी से सोनमियानी की खाड़ी पहुँचता था और वहाँ से जल अथवा स्थलमार्ग से भारत १।

इन स्थल-मार्गी सं, कम-से-कम अगर नस के समय में तो, कई भारतीय प्रिधियर्ग रोम पहुँ ने। इन प्रिधिविवर्गी में कम-से-कम चार के उल्लेख लातिनी साहित्य में मिलते हैं। (१) पुरुदेश (भेलम और ज्यास के बीच में) का प्रिधिवर्ग अपने साथ रोम को सर्प, मोनाल, शेर और युनानी भाषा में लिखा हुआ एक पत्र ले गया। (२) भड़ोच से आये प्रिधिवर्ग के साथ जरमानी जाम का एक बौद्ध श्रमण था। (३) चेर-साम्राज्य का प्रिधिवर्ग। [रोम में यह प्रसिद्ध था कि मुजिरिस (कैंगनोर) में अगरतस के लिए एक मन्दिर बनवाया गया था। (४) पांड्य-साम्राज्य का प्रिधिवर्ग अपने साथ रत्न, मोनी और हाथी लाया था। रे

इस तरह हमें पता चतता है कि अगस्तस के समय में भारत और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ा। लेकिन व्यापार का पलड़ा आरम्भ से ही भारत के पन्न में भारी रहा। इसी के फलस्वरूप भारत में रोमन राजाओं के बहुत-से सोने के सिक्के मिलते हैं।

समकालीन लातिनी साहित्य से हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के आरम्भ में भारतीय माल का दाम रोमन सिक्कों में चुकाया जाता था। हमें इस बात का पता है कि भारतीय सिंह, शेर, गैंके, हाथी और सर्प रोम में कभी-कभी तमाशे के लिए लाये जाते थे। रोमन लोग भारतीय सुग्गे भी पालते थे। भारतीय हाथी होंत और कछुए की खपकी का व्यापार गहने बनाने के लिए होता था। रोमन क्रियाँ भारतीय और चीनी

१ वही, पृष्ठ २३-२४

रे वही, यह ६९-६७

मोती बहे चाव से पहनती थीं। जही - बृध्यिं और मसले भी इस व्यापार के मुख्य द्या थे। कातो निर्च, जदानांती, दानचीनी, कुठ और लायची अविकतर स्थतमां द्वारा व्यरच यात्री लाते थे। दत्राओं में उपर्युक्त बस्तुओं के सिवाय सीठ, गुगुन, बायबिंदग, शहर और अगर होते थे। हमें इन बात का भी पता चलता है कि रोमन लोग भारतीय तिल के तेल का भी खाने में उपयोग करते थे। नील का, रंग की तरह, व्यवहार होता था। सूती कपड़े पहनते के काम में लाये जाते थे तथा आबर्स की लकड़ी के साज-सामान बनते थे। चावल खाद्याचा माना जाता था तथा भारतीय नींचू, आद्रू और जदीजू खाने तथा भीषण के काम में आते थे। बहुत तरह के कीमनी और सावारण रत्न, जैसे हीरा, शेष ( श्रोनिनस् ), साड़ीनिन्स अकीक, सार्ड, लोहि गंक, स्किडक, जमुनिया, कोपल, वैद्भू नीलम, माणिक, पिरोजा, कोरएड ( गानेंट ) इत्यादि की रोम में बहुत माँग थी। इन सबका दाम रोम को सोने में चुकाना पहता था और इससे राष्ट्र के धन का बड़ा अपव्यय होता था। टाइबीरियस ने इस अन्धाधुन्य खर्च के रोकने का प्रयत्न भी किया था पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वि

मीसमी हवा का पता चल जाने पर इटली से भारत तक की यात्रा करीब सी तह हफ्तों में या श्रीसनन छः महीनों में होने लगी। यात्रा मुसेलहार्बर (रासश्चृक्षोमेर) से, करीब मकर-संक्रांति के सपय, जब श्रिकिका श्रीर दिन्न गी श्रारच से अनुकृत उत्तर-पश्चिमी हवा चलती थी, आरम्भ होती थी। भारत श्रीर लंका की श्रीर जानेवाले यात्री जुलाई में श्रपनी यात्रा इसलिए आरम्भ करते थे कि लालसागर पहली सिनम्बर के पहले पार कर जाने पर उन्हें श्ररब-समुद्र में जहाज के श्रनुकृत मौसमी हवा मिल जाती थी।

जिस जहाज से पेरिज्ञस के लेखक ने भारत-यात्रा की वह यों ही साधारण-सा जहाज रहा होगा जिसमें शायर एक गाज पर लगा ऊपरी निकोना पाल लगता था। भारतीय समुद्र में समय की बहुत पावन्दी करनी पड़नी थी; क्योंकि उस समय की जहाजरानी बहुत कुछ व्यापारी हवाओं पर अवलिक्त होती थी। जहाज के पाल हवा से भरकर उन्हें आगे चलाते थे। ऐसे समय पनवार लगाने की भी बहुत कम आवश्यकता पड़नी थी। पतवार आहे और गलही के बीच में होतो थी। कर्णधार गलही पर बने एक ऊँचे मचान पर बैठकर पतवार चलाता था। हिपालुत द्वारा मौत्मी हवा की खोज से पनवार चलाने की किया पर भी कुछ प्रभाव पड़ा। मौसमी हवा में हवा के रख से कुछ हटकर पतवार चलाई जानी थी जिससे जहाज सीधा न चलकर दिक्लन की छोर मुद्द जाय। जहाज चलाने की यह किया कुछ तो पतवार के ग्रुमाव-किराव से और कुछ पाल के हटान-बदाने से साथ ली जाती थी।

रोमन व्यापारियों की यात्र। मायोध-होरमोस (Myos Hormos) श्रथवा बेरिनिके (पेरिश्वस 3) से शुरू होनी थी। यह बन्दर पहली सर्दा में मिस्र के पूर्वी व्यापार के लिए अधिद्ध था। वहाँ से जहाज उत्तर-श्रिक्ति के बर्बरदेश में पहुँचता था (पेरिश्वस ४)। फिर वहाँ से, वह जहाज श्रद्युलिस पहुँचता था जहाँ श्राजकल मलावा का बन्दरगाह है, जो हच्स और सूडान के लिए एक प्राकृतिक बन्दरगाह का काम देता है। इस प्रदेश के भीतर कोलो (Coloe) नाम के

१. वही, पु॰ ४०

र. डबसू एच॰ शॉफ॰, दि पेरिझस ऑफ दि एरीथ्रियन सी, ए० १२-१३, म्यूसार्क, १६३२

राहर में हाथीराँत का काफी व्यापार चलता था। यहाँ के बाद जहाज श्रोभियन (Opian) पत्थर की खाड़ी में पहुँचता था, जिसकी पहचान रासहिन्कला के उत्तर हौिकल की खाड़ी से की जाती है। यह श्रॉव्सीडियन पत्थर भारत, इंक्ली और पुर्तगाल में मिलता था और शीशा बनाने में उसका काफी उपयोग होता था।

उपर्युक्त प्रदेशों में मिस्नी चीम, अरिसयोन (Arsione) के कपने, मानूली किस्म के रंगीन कपने, दोहरी मालरवाली चीम की चाहरें, बिना साफ किया शीशा, अकीक अथवा लोहितांक के असली अथवा नकली प्याले जिसे मुश्या प्याले (Murrihina) कहते थे, लोहा, पीतत और ताँने की लवीती चाहरें आती थीं। इनके अतिरिक्त कुल्हा कियाँ, तलवारें, वर्तन, सिक्के, थोड़ी मात्रा में शरान और जैतृन का तेल भी आता था।

अश्यिक अथवा खम्भात की खाड़ी के प्रदेश से लात समुद्र के बन्श्रों में भारतीय इस्पात, कपड़े, पहके, चमड़े के कोट तथा मलय कपड़े आते थे (पश्चिम, ६)।

हाँकित की खाड़ी से अरब की खात पूर्व की श्रोर मुद्द जाती थी, श्रीर उसके तट पर अवलाइटिस (Āvalites) पड़ता था, जिसकी पहचान बांबलमन्देव से उन्नाक्षी मीज दूर जैला से की जाती है। यहाँ तरह-तरह के फिलन्ट शिशे, थेबीज के खटे अंधूर का रस, बर्बरों के लिए एक खास तरह का कपड़ा, गेहूँ, शर्ग श्रीर कुछ राँगे का श्रायात होता था। यहाँ से श्रोसितिस श्रीर मूजा को हाथी हाँत, कछुए की खपड़ियाँ श्रीर थोड़ी-मात्रा में मुरा श्रीर लोहबान जाते थे। पर

श्रवलाइटिस से करीब श्रस्सी मील पर, (श्राधुनिक ब्रिटिश सुमालीलैगड में बर्बर बन्दरगाइ) मालो से, जहाँ से भीतरी व्यापार के लिए श्राज दिन भी कारवाँ चलते हैं, जहाज से सुरा श्रीर लोहबान का निर्यात होता था।

मालो से चलकर जहाज मुराइस पहुँचता था, जिसकी पहचान बन्दरहैस से की जाती है। मुराइस से दो या तीन दिन की यात्रा के बाद जहाज मोसिल्लम (Mosyllum, रासहन्तारा) पहुँचता था। यहाँ दालचीनी का व्यापार यथेष्ट मात्रा में होना था। यहाँ के बाद छोटीनील (तोकतीना) और केप एक्रिकेंट (रासकील) के बाद अकानी (Acannae) (बन्दर उन्नूल) पहता था। उसके बाद मसालों की खाड़ी पहती थी, जिसकी पहचान गार्दाफुई की खाड़ी से की जाती है। यहाँ लंगर डालने में भय रहता था और इसलिए जहाज तूकान में ताबी (Tabae) (रास चेनारीक) के अन्दर युस जाते थे। यहाँ से चलकर जहाज पनाओ (रासवेका) पहुँचता था जहाँ उसकी दिख्य-पश्चिमी मौसमी हवा से रखा होती थी। यहाँ के बाद ओपीन (रास हारून) आता था, जो गार्दाफुई से नव्ये मील नीचे है।

उपयुक्त बन्दरगाहों में अरियांके अर्रीर बेरिगाजा ( भड़ोच ) से गेहूँ, चावल, घी, तिल का तेल, शराब, सूती कपड़े और पटके इत्यादि आते थे, (पेरिअस, १४)। यहाँ माल लानेवाले भारतीय जहाज, केप गार्दाफुई में माल का हेर-फेर करके, उनमें से कुछ तो किनारे-किनारे आगे बढ़ जाते में और कुछ पश्चिम की ओर बढ़ जाते थे। पेरिअस ( १५ ) के अनुसार, टालसागर के मुहाने पर ओसिलिस उनका अन्तिम लच्च होना था, क्योंकि उसके बाद अरब उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते थे। पर भारत और गार्दाफुई के बीच का अधिकतर व्यापार भारतीयों के हाथ में था।

<sup>1.</sup> बह, ए० ७६ से ७६ तक

ईंग्ल क्यापार अरबों के हाथ में था और पहली सदी में मिस्न के युनानी व्यापारियों ने भी इसमें इन्स हाथ बैंटाया।

श्रीपोन के बाद, दिल्ला में, श्रजानिया (हाजिन समुद्रतट) के कगारे पहते थे। कगारों के बाद छोड़े-छोड़े बलुए मैरान (सेक श्रजतवीत्त) श्रीर इनके बाद श्रजानिया के बलुए समुद्रतट श्रांते थे। श्रांगे सरापियन (मोगादिशु) ग्रीर निकन (बरावा) पहते थे। श्रजानिया नाम श्राधुनिक जज़ीबार में बच गया है जिसकी न्युत्पत्ति शायद इसी प्रदेश को संस्कृत में गंगण श्रीर किनारा से हैं। वेजैशा हम श्रांगे चतकर देखेंगे, शायद इसी प्रदेश को संस्कृत में गंगण श्रीर श्रपरगंगण कहते थे। श्रजानिया के बाद पिरलाइ (Pyralai) के टापू (श्राधुनिक पत्ता, मन्दा श्रीर लामू) पहते थे। इनके पीछे जहाज चलने का एक धरिन्नत रास्ता था। किर जहाज श्रीसानी (Ausanitic) समुद्रतट पर, जिसका नाम दिल्ला-श्ररच के श्रीसन जिले से निकला है, श्राता था। इसी समुद्रतट पर मेन्नियास (मोनीकियट) पड़ता था। वहाँ से जहाज रूहफ्त (Rhapta), जिसकी पहचान श्राधुनिक कित्तवा से की जाती है, पहुँचता था। श्ररच जहाजियों को इस समुद्री किनारे का पूरा पता था।

श्रोपोन के बाद श्रिविकतर व्यापार मुजा के कब्जे में था, जिसका मसाला नाम का बन्दर लालसमुद्र पर था। भारतीय माल के लिए रोमन व्यापारी इस बन्दर में न जाकर श्रदन श्रथता डायोसकी डिंया (Dioscordia) यानी सीकी त्रा जाते थे जहाँ उनकी यूनानी, भारतीय श्रीर अरब व्यापारियों से भेंड होती थी। मोचा में तो रोमन व्यापारी भारत से लौडते हुए केवल ठहर भर जाते थे। मोचा श्ररक व्यापारियों का, जो श्रपने जहाज भहकच्छ भेजते थे, मुख्य श्रहा था (परिश्वस २१)। यहाँ से स्वीट रश श्रीर बोल बाहर भेजे जाते थे। 3

मोना के बाद बाबेत्तमन्देव का जलडमहमध्य पार करके जहाज डायोडोरस (पेरिम टार्) पहुँचता था। इसके बाद श्रोतितिस की खाई। (शेल सैयद के श्रन्तरीप के उत्तर एक खाई।) श्राती थी जो श्ररिबस्तान के किनार से निकलती है और पेरिम से एक पतले रास्ते द्वारा श्रला होनी है। इस बन्दरगाह के श्रागे भारतीय नात्रिक नहीं बढ़ते थे। इसके बाद जहाज युदेमन श्ररिबया, यानी श्राधुनिक श्रदन पहुँचते थे। श्रदन का बन्दरगाह बहुत प्राचीन काल से पूर्वा ब्यापार के लिए प्रिट था। यहाँ से भूमध्यसागर के लिए माल जहाज पर चढ़ाया जाता था। श्रदन से शायद पूरे यमन का भी मतलब हो सकता है। श्रदन के बाद जहाज काना (हिस्त गोरब) पहुँचता था। हिपालुस द्वारा मौसमी हवा का पता लग जाने के बाद यात्री श्रन्सर काना छोड़ देते थे। व यात्री जो जहाजरानो के मौसम के श्रन्त में सफ्र करते थे, मोजा में जाड़ा बिताते थे। श्रदन श्रीर मोजा लोबान के व्यापार के बड़े केन्द्र थे। लोबान यहाँ हदमौत ते, जिसे लोबान का देश कहते थे, श्राना था। यहाँ तुरुष्क श्रीर घिकुँशार के रस का भी व्यापार होता था।

काना के बाद सचलाइटिस (Sachalites) की खाड़ी पड़ती थी, जिसकी पहचान रास एलकल्ड श्रीर रास इसीक के बीच में पड़नेवाले साहिल से की जाती है। इसके बाद जहाज

१. वही, ए० घट-वर

२. वही, पृ॰ ६२

वै. बही, दृ० ११वै-११४

स्यामु स (रासफर्त क) होते हुए डायोस कोरिडिया पहुँ चता था, जिसकी पहचान आधुनिक सोकोता से की जाती है। डायोसकोरिडिया नाम में विद्वानों को मिस्ती देवता होर या खोर का नाम मित्तता है और बहुत सम्भव है कि सुप्पारकजातक का खुरमाली समुद्र यही हो। सोकोता, श्रिष्ठाहम के श्रास-पास के समय से हो, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का प्रधान केन्द्र था। यहाँ मिस्र के जहाजो अरब, अितका, खम्भात को खाड़ी और कच्छ के रन से आये हुए भारतीय व्यापारियों से भिलते थे।

सोकोत्रा के बाद जहाज श्रोमाना (कमर की खाड़ी), मोज्जा बन्दरगाह (खोररैरी), जेनोबिया के टार् (कुरिया मुरिया), सरापिस (मिसरा टार्) होते हुए मस्कत के उत्तर-पश्चिम काजी (Calae) (दैमानिया) द्वीप पहुँचता थार्य। काजी का नाम आधुनिक कल्हात बन्दर में बच गया है। यहाँ से जहाज अपोजोगस (अफरात पर श्रोबोल्ला का बन्दर), श्रोम्माना (शायद अलमुकब्बेर) होते हुए फारस की खाड़ी में पहुँचता था। फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों में भारत से ताँबा और चन्द्रन, सागवान, शीशम तथा आबनुस की लकड़ियाँ आती थीं।

जहाज फारस की खाड़ी में होकर गेड़े।शिया की खाड़ी की, जो रास नू से केप मींज तक फैती हुई है, पार करके ओरी (Orae) अथवा सोनमियानी की खाड़ी पहुँचता था और यहाँ से होते हुए वह सिन्धु के बन्दरगाह बार्बरिकोन में जो आज सिन्ध की खाँच से नीचे दबा हुआ है, पहुँचता था।

भारतीय बन्दरगाहों के विषय में कुछ बतलाने के पहले हमें लालसमुद्र के ज्यापार के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इस ज्यागर की मुख्य बात यह थी कि अरब और सोमाली ज्यापारी आपस में समगाना करके भारतीय जहाजों को लालसागर के अन्दर नहीं जाने देते थे, जिसके फलस्वका वे ओलिलिस के आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जल्दी ही अरबों और सोमालियों को हरूरी और रोमन ज्यापारियों का मुकाबला करना पड़ा, जिसके फलस्वका लालसागर का रास्ता खुल गया और उस रास्ते होकर जल्दी ही भारतीय ज्यापारी अयुलिस और सिकन्दरिया के बन्दरगाहों में सीधे पहुँचने लगे। कम-से-कम मिलिन्द्रप्रक से तो यही पता लगता है कि भारतीय नाविकों को सिकन्दरिया का पूरा पता था। रोम-साम्राज्य के यूनानी ज्यापारी धीरे-धीरे भारतवर्ष की सीबी यात्रा करने लगे। उनके जहाज अरब के बन्दगाहों पर कम ककते थे। वे केवल आसिलिस पर कककर तथा अपने जहाजों में ताजा पानी भरकर सीधे भारत की ओर रवाना हो जाते थे। पीछे बहनी हुई दिखणी-पश्चिमी मौसमी हवा उनके जहाजों को सीधे सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँचा देती थी। सिन्धु के सात मुखों में, बीच के मुख पर, बार्बरिकीन का बन्दरगाह था। इस बन्दरगाह का नाम शायद उन बाबिरियों की वजह से पड़ा जो अब भी सौराष्ट्र में पाये जाते हैं।

पेरिप्रस (३६) से पता चतता है कि बार्बरिकीन के बन्दरगाह में काफी तायदाद में महीने कपने, नकाशीदार खीम, पुचराज, तुरुष्क, लोबान, शीरो के बर्तन, चाँदी-सीने के बर्तन श्रीर

इ. वही, ए० इन्हें से इन्प्र

२ वही, ए॰ १४७

बोड़ी मात्रा में शराब भी श्वाती थी। इस बन्दरगाह से कुछ, गुगुत, तिसियम्, नतद, पिरोजा, लाजवर्ब, चीनी कपड़े, सूती कपड़े, रेशम और नील बाहर भेजे जाते थे।

बार्बरिकोन से जहाज मरुक्ट्झ की श्रीर चल पहते थे। भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त का नाम पेरिप्रस के अनुसार अरियाके और टॉल्मी के अनुसार लारिके था। इम पहले देख क्षाये हैं कि इन प्रदेशों की राजनीनिक और भौगोतिक स्थिति क्या थी। कच्छ के रन को सिकन्दरिया के यदन ईरीनन ( Eirinon ) कहते थे जो संस्कृत ईरिए का रूपान्तर है। आज ही की तरह रन का पानी बिखला था और बिसकते बाल से जहाजरानी में बड़ी मुश्किलें पड़ती थीं। बरका की खाड़ी की विपत्तियों से बचने के लिए जहाज उसके बाहर-बाहर ही रहते थे। पर उसके भीतर चले जाने पर प्रचएड लहरों और 'भैंबरों के थपेड़े में पहकर वे नष्ट हो जाते थे। कुछ जगहों में नुकीले और पथरीले तल होने से या तो लंगर जमीन पकड़ ही नहीं सकते थे अधवा जमीन पकड़ तेने पर उनके लिएक जाने का भय बना रहता था (पेरिक्रस ४० )। बेरीगाजा या भड़ोच तक जानेवाली खाड़ी बहुत पतली थी और उसके सहाने पर पानी में छिपा हुआ लम्बा पतला और पथरीला कगार था। किनारों की निचाई के होने से नदी में भी जहाज चताने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ना था (पेरिग्रस, ४३) इन सब कठिनाइयों से जहाजों की रज्ञा करने के लिए ट्राप्पमा श्रीर कोटिम्बा की भाँति बड़ी-बड़ी नावों में राज्य की श्रीर से नदी के महाने पर नाविक तैनात रहते थे। ये नाविक समुद्रतट के ऊपर चलकर काठियावाड़ तक पहुँच जाते थे श्रीर जहाजों के पथ-प्रदर्शक का काम देते थे। वे खाड़ी के महाने से ही जहाजों को पानी के अन्दर अिपे कगार से बचाकर निकाल ले जाते ये और उन्हें भक्त इब की गोदियों तक पहुँचा देते थे। वे ज्वार के साथ-साथ जहाजों को बन्दर में ले जाते थे, जिससे वे भाटा के समय तक गोहियों और गर्तों में अपने लंगर डाल सकें। नहीं में भड़ीच तक के तीस मीत के रास्ते में बहुत-से गहरे गर्त पड़ते थे (पेरिप्लस, ४४) गहरे ज्वार-भाटा की वजह से इस खाड़ी में पहले-पहल आतंवालों की जहाज चलाने में बड़ी मसीबतों का सामना करना पड़नाथा। ज्वार इतने भोंके से श्राताथा कि उसमें फैसकर जहाज देहे ही जाते थे श्रीर इस तरह जल में छिपे कगारों में फँसकर नष्ट हो जाते थे। छोटी-छोटी नार्वे तो एकदम उलट जाती थीं (पेरिप्लस, ४६)।

क्रवर कच्छ के रन तथा खम्मात और भड़ीच की खाड़ियों का जो वर्णन पेरिप्लस ने दिया है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। कच्छ के रन का बलुआ मैंदान १४० मील लम्बा और साठ मील चौड़ा है। बरसात में नालियों से समुद्र भीतर आ जाता है और तीन फीट गहरे पानी की चादर होड़ देना है। लेकिन रन के समतल होने से कटें के कारवाँ हर मीसम में यात्रा कर सकते हैं। ये कारवाँ दिन की कड़ी धूप और मृगमरीचिका से वचने के लिए रान में यात्रा करते हैं। दिशा जानने के लिए ये नच्छों और कुतुबनुमा का सहारा लेते हैं। ऐतिहासिक काल में शायद कच्छ समुद्री व्यापार का एक मुख्य केन्द्र था। आज दिन भी कच्छ के दिक्खनी किनारे पर माएडवी बन्दर का अंबीबार के साथ काफी व्यापार होता है।

भड़ोच की खाड़ी की प्राकृतिक बनावट के बारे में भी पेरिष्त्रस से कुछ पता लगता है। पापिका ( Papica ) के अन्तरीप की पहचान गोपीनाथ पाइएट से की जाती है तथा बहुओन्स ( Baeones ) की पहचान नर्म हा के मुहाने के दूसरी श्रोर पीरम टाइ से की जाती है जो

कत् से कता रहता है और जिसके चारो कोर पत्थरों की रीफ ६० मा ७० फीड तक ऊपर उठी हुई है।

भड़ोच और उरजैन के बीच काफी व्यापारिक सम्बन्ध था (पेरिष्तस, ४६)। उरजैन से भड़ोच को गुजरात में खपनेवाले हर तरह के मात और यूनानी व्यापारियों के काम के पदार्थ, जैसे, शकीक, लोहितांक, मतमल, मतय बस्त्र तथा अनेक प्रकार के साधारण कपड़े आते थे। उरजैन तथा उत्तरमारत के पुष्करावती, कश्मीर, काबुल और मध्य एशिया से जटामांसी, कुष्ठ और गुगुत आते थे।

भड़ोच के बन्दरगाह में विदेशों से भी तरह-नरह के मात उत्तरि थे। इनमें विशेष करके इटती, लाओडीस और अरब की कुड़ शराब, ताँबा, राँगा, और सीसा; मूँगा और पोखराज; एकबिता चौड़े लंबे पटके, तुरुष्क, स्वीटक्लोवर्स, फिंतट क्लास, संक्षिया, सुरमा, चाँदी-सीने के सिक्के, जिनको देशी सिक्कों में बदलने से फायदा होता था, तथा कुछ औसत कीमत के रोगन होते थे। राजा के लिए चाँदी के कीमती वर्तन, गानेवाले लंबके, महलों के लिए सुन्दर स्त्रियाँ, बिदया शराब, बारीक कपड़े और अच्छे-से-अच्छे रोगन आते थे (पेरिप्लस, ४६)।

भड़ोच से निर्यात होनेवाली वस्तुओं में जटामांसी, कुन्ठ, गुगुत, हाथीराँत, श्रकीक, लोहितांक, लिसियम, सब तरह के कपड़े, रेशमी कपड़े, मत्तम वस्त्र, सूत, बड़ी पीपल तथा दूसरी चीजें, जो भारत के भिन्न-भिन्न बाजालें से यहाँ पहुँचती थीं, मुख्य थीं (पेरिप्लस, ४६)।

सानवाहनों की राजधानी पैठन श्रीर दिश्रगापथ के प्रसिद्ध नगर तगर (तेर) से भदकच्छ का गहरा व्यापारिक सम्बन्ध था। भड़ोच से पैठन की बीस दिनों की यात्रा थी श्रीर वहाँ से पूरव में तगर दस दिनों के रास्ते पर था। एक रास्ता मसुलीपटम् से चलता था श्रीर दूसरा विन्तुकोंड से। ये दोनों रास्ते हैदराबाद के दिक्खन-पूरव में मिल जाते थे। यहाँ से रास्ता तेर, पैठन श्रीर दौलताबाद होते हुए मारिकंड (श्रजन्ता की पहािक्याँ) पहुँचता था। यहाँ से परिचमी थाट की कठिन यात्रा श्रारम्भ होती थी जो सौ मील चलकर भड़ीच में समाप्त होती थी सातवाहनों के साम्राज्य का यही प्रसिद्ध राजमार्ग था जो स्त्रभावतः कल्याण में समाप्त होता था। ये जैसा हम कपर कह श्राये हैं, ज्त्रपों द्वारा कल्याण का श्रवरोध होने पर इस व्यापारिक मार्ग को धूमकर भड़ीच जाना पड़ा। पेरिप्लस (५९) के श्रवसार, पैठन श्रीर तेर से बहुत बड़े पेमाने में लोहितांक श्राता था। तगर से साधारण कपड़े, सब तरह की मलमलें, मलय वस्त्र श्रीर बहुत तरह के माल भड़ोच पहुँचते थे।

वेरीगाजा के श्रितिरिक्त आस-पास मं सुप्पारा (सोपारा) श्रीर किल्लयेन (कल्याण) व्यापारिक बन्दरगाह थे। पेरिश्रस के समय, कल्याण शायद किनष्क के श्रिष्ठकार में था श्रीर इसलिए वहाँ व्यापार करने की श्राज्ञा नहीं थी। यहाँ पर लंगर डालनेवाले यूनानी जहाजों को कमी-कभी गिफ्तार करके महोच केब दिया जाता था (पेरिश्रस, ६३)।

किल्लयेन के बाद सेमिल्ला (बम्बई से दिन उब, बौल), मन्दगोरा ( सावित्री नदी के मुहाने पर बानकोट), पालीपटमी ( Palaepotmae, आधुनिक डामोल), मेलिजिगारा ( आधुनिक जयगढ़), तोगरम् ( देवगढ़), ओराबबोग्रास ( Aurannaboas, मालवन),

१ वही, ए॰ १८२

र के० बार॰ व॰ वस॰, १६०१, ५० ४६७-४१२

सेतिसिकएनी ( Sesectinae, शायर बेनगुर्जी की चट्टानें ),एगिडाइ (Aegiidii, गोवा या आँजोरीय), केनिताई ( Canaetae ) द्वीप ( आयस्टर राक्स, कारवार के समुदीमार्ग के परिचम में द्वीप-समृद्द ), चेरसीनेसस ( Chersonesus, कारवार ) तथा श्वेत द्वीप ( निन्नान या पीजन आहलेंड ) पहते थे । इसके बाद ही डमरिका या तामिलकम् का पहला बन्दर नौरा ( कनानोर या होणवार ) पहता था । इसके बाद टिखिडस ( पोजानी ) पहता था । मालाबार के प्रसिद्ध बन्दर मुजिरिस ( Muziris ) की पहचान केंगनोर से की जाती है और शायद नेलिकिएडा आवणकोर में कोटायम् के कहीं आस-पास था ( पेरिग्रस, ५३ ) । मुजिरिस में अरबों और पृनानियों के मात से भरे जहाज पड़े रहते थे । यह बन्दर टिखिडस ( तुरिड ) से ५० मील तथा एक नरी के मुहाने से दो मील पर था । नेलिकएडा मुजिरिस से ५० भील दूर पाएड्यों के राज में पहता था ( पेरिग्रस, ५४ ) ।

नेलिकिएडा के बाद बकरे पड़ता था, जिसकी पहचान ऋलप्यों के पास पोरकड से की जाती है। यहाँ नेलिकिएडा से बाहर जानेवाले जहाज नदी में चचरी पड़ने से माल बेचने के लिए लंगर डालते थे (पेरिक्षम, ५५)।

उपर्युक्त बर्ग्रगाहों में बड़े-बड़े जहाज काली मिर्च और तेजपात लेने आते थे। इनमें सिक्के, पोजराज, कुछ पतले कपड़े, मूँगे, गरला सीसा, ताँबा, राँगा, सीसा, थोड़ी मात्रा में शराब, संगरफ, संक्षिया और नाविकों के लिए गेहूँ आता था। उनमें से कोटोनारा ( उत्तरी मालावार ) की गोतिमर्च, अन्छे किस्म के मोती, हाथीराँत, रेशमी कपड़े, गंगायदेश से जटामांसी, तेजगत, सब तरह के पारदर्शी रत्न, हीरे, नीनम तथा सुत्रग्रद्वीप और तामिलकम् से मिली कछुए की खपड़ियाँ बाहर भेजी जानी थीं। मिस्र से इस प्रदेश में यात्रा करने का समय जनाई का महीना होता था ( परिस्नस, ४६ )।

पेरिग्नम के पहले अदन और काना से भारत की यात्रा समुद्रतट पकड़कर चलनेवाले जहाजों से की जाती थी। हिपालस शायद पहना निर्यामक था, जिसने बन्दरगाहों की स्थिति और समुद्रों की जाँच-पड़ताल करके यह पता लगाया कि किस तरह से न विक समुद्र में अपना सीधा रास्ता निकाल सकते थे। इसीतिए दिन्वन-पश्चिमी हवा का नाम हिपालुस पड़ गया। उसी समय से काना और 'केप ऑफ स्पाइसेज' से डमरिका जानेवाले जहाजों का मुँह हवा से काकी हटाकर रखते थे। भड़ोच और सिन्ध जानेवाले जहाज किनारे से तीन दिन की दूरी पर चलते थे और फिर वहाँ से अनुकून हवा के साथ समुद्र में काफी दूर जाकर सीधे तामिलकम् की और चते जाते थे (पेरिप्नस, ५७)।

चेरबोध, यानी केरल से बहुत काफी मिर्च आती थी। एक समय केरलकन्याकुमारी से कारवार पाइएट तक फैला हुआ था, लेकिन पेरिश्वस के समय में इसका उत्तरी भाग केरलों के हाथ से निकत चुका था और दिल्ला भाग (दिक्लिनी त्रावनकीर) पाएड्यों के हाथ में चला गया था। इसलिए तत्कालीन केरल माताबार, कोचीन और उत्तरी त्रावनकोर तक ही सीमित रह गया था। टिरिडस उसका उत्तरी बन्दरगाह था, लेकिन उसका सबसे प्रसिद्ध बन्दर मुजिरिस था। इस बन्दर में रोमन और अरब जहाज रोम का माल भारतीय माल से बदलने की लाते थे। और नकद रुपये देकर भी माल खरीदते थे। श्विनी के अनुसार यहाँ पहले-पहल आनेवाले व्यापारी चेरों के साथ बिना बोले व्यापार करते थे। यहाँ अगस्टस के समादर में एक मन्दिर भी था। मुजिरिस के दिन्छन नेलिकेंडा के जहाज पोरकड में खड़े होते थे। पेरिश्वस के समय, नेलिकेरडा पाएड्यों

के अधिकार में था और इसे मानने का यह कारण है कि पागड्यों को केरलों के अति मिर्च के व्यवसाय के कारण ईर्ष्या थी। अनी से यह पता चलता है कि जो यूनानी व्यागरी नेलिकिएडा पहुँचते ये उनसे पागड्य यह कहते ये कि मुजिरिस में माल कम भिलता है।

पाग्रङ्य-साम्राज्य उस समय मदुरा और तिन्नवेली तथा नावनकोर के भाग में स्थित था तथा मनार की खाड़ी के मोतियों के लिए, जिन्हें कोलकोइ (Colchoi) (कोरककै, ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर) के अपराधी समुद्र से निकालते थे, प्रशिद्ध था। ऐसा पता लगता है कि पेरिक्षय का ले बक नेलिकिएडा के आगे नहीं बढ़ा; क्यों कि उसके नेलिकिएडा के आगे के बन्दरीं तथा दूसरी बातों के विवरण में गड़बड़ी है।

यहाँ के बाद पेरिष्लेस पाइरोस पर्वत का उल्लेख करता है, जिसकी पहचान बरकरली समुद्रतर के बाद श्रांजेंगों की चट्टानों से की जाती है। इसके बाद परालिया (कुमारी झन्तरीप से श्रादम के पुल तक) श्रीर बलीता (वरकल्ले का बन्दर) पड़ते थे। कन्याकुमारी उस समय भी तीर्थ था। वह सिद्ध पीठ माना जाता था श्रीर लीग वहाँ स्नान करके पित्र जीवन न्यतीत करते थे (पेरिझस, ४०-४६)। ताभिलकम् में सबसे बड़ा राज्य चीतों का था, जिसका विस्तार पेन्नार नदी श्रीर नेल्लोर से पुदुकोंट तथा दिखण में बैगई नदी तक पड़ना था। इसकी राजधानी श्रासक (उरेयूर, जो सानवीं सदी में नए हो गया) श्रिचनापल्ली का एक भाग था तथा श्रामनी बिद्धा मलमल श्रीर पाक जत-डमहमध्य के मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चील-मराइल का सबसे प्रसिद्ध बन्दर कावेरीपटीनम् श्रथवा पुहार (टाल्मी का कमर) कावेरी नदी की सत्तरी शाखा के मुहाने पर था। चीलमराइल के दूस(बन्दरों में पोहुके (पारिइचेरी) श्रीर सेपतमा थे। पारिइचेरी के पास श्ररिकमेंड की खदाई से पता चलता है कि ईसा की पहली सदी में बह एक फलता-पूलता बन्दर थार्थ। सोपतमा की पहचान तामिल-साहित्य के सोपटिनम् से श्रीर श्राजकल मदास श्रीर पारिइचेरी के बीच मरक एम् संकी बाती है । इन बन्दरगाहों में दो शहतीरों से बने संगर नाम के दुक्कड़ चलते थे। सुवर्णद्वीपी श्रीर गंगा के मुहाने के बीच चलनेवाले बड़े जहाजों का नाम कोलिएडया थार्थ।

उपयुक्त संगर जहाज खोखले लट्ठों से बनी दो नातों को जोड़कर बनते थे। इनकी बगालियों में तख्ते और वंश (outrigger) होते थे। ये दोनों नावें एक चबूनरे से, जिसपर एक केबिन बना होना था, जुटी रहती थीं। मालाबार के समुद्रतट पर चलनेवाली एक तरह की मजबूत नावों को अब भी जंगर कहते हैं। शायद इस शब्द की ब्युत्पत्ति संस्कृत संघाट से हैं (पेरिग्नस, ६०)। शायद इस शब्द का चीनी जंक से कुछ सम्बन्ध था।

कोलिएडया शायद मलयाली शब्द है जिसके मानी जहाज होते हैं। श्रीराजेन्द्र-लालिमत्र इस शब्द की न्युत्पत्ति संस्कृत कोलान्तर पीत से मानते हैं। शायद ये बड़े जहाज कोरके से विदेशों को जाते थे।

चोलमराडल में चलनेवाले जहाजों के भारीपन का पता हमें यज्ञश्री शातकाँग के उन

१ बासिंगटन, वही, पृ० ४५-४६

२. ऐन्होबट इविडया, १६४६, पु० ३२६

६. के॰ ए० मीसक्यठ शासी, हि चोल्ला, ए० ३, ए० ६०, सदास, १६६४

४, शॉफ, बड़ी, ए॰ २३३

प. प्**यिटनियटीण कॉफ उ**र्वासा, १,११४

सिक्कों से बलता है जिनपर दो मस्तूल होते थे। इन जहाजों के नीचे एक शांख और मलती समुद्र के प्रतीक हैं। दोनों छोरों पर इभरा हुआ यह दो मस्तूलवाला जहाज डोरियों और मालों से सुशिज्जित होता था (आ॰ ३ क-ड)। इस तरह के लिक्के शायर कुछ बाद तक चलते रहे। इस जहाज का मुकाबला मदास की मौशाला नाव से किया जा सकता है। इस बेदे का पेंद्रा नारियल के जहें से थिले तख्तों का होता है। पेंद्रा कम-से-कम अनुकतरे से पुता (caulked) और चिपटा होता है। यह जहाज अपने से अविक बड़े जहाजों की अपेद्रा भी लहरों की चपेट सहस्वता है।

पेरिग्रंस को सिंहल का कम ज्ञान था। सिंहल का तत्कालीन नाम पालिसिमुण्ड था, पर प्राचीन काल में उसे ताप्रोवेन कहते थे। यहाँ से मोती, पारदर्शों रत्न, मलमल और कछुए की खपिश्यों बाहर जानी थीं (पेरिग्रंस, ६१)। ग्रिनी (६।२२।२४) ने सिंहल की जहाज-रानी का अच्छा वर्णान किया है। उसके अनुसार "सिंहल और भारत के बीच का समुद्र छिछला है, कहीं-कहीं तो उसकी गहराई १५ फुट से अविक नहीं है, पर कहीं-कहीं खालें इतनी गहरी हैं कि उनकी तहों की लंगर नहीं पकड़ सकते। इसीतिए उस समुद्र में चलनेवाले जहाजों में दोनों और गलहियों होती हैं जियसे उनके बहुत ही सकरी निश्यों में घूमने की आवश्यकता ही नहीं पहती। इनका वजन ३००० अमफोरा होता है। समुद्रयात्रा करने में ताप्रोगेन के जहाजी नज्जों की गति नहीं देखते, वास्तव में उन्हें धुव नहीं दिखाई पड़ता। जहाजरानी के लिए वे अपने साथ कुछ पत्ती ले जाते हैं जिन्हें वे समय-समय पर उसा देते हैं और उनकी भूमि की भोर उदान के पिछे-पिछे चलकर किनारे पर पहुँ चते हैं। उनकी जहाजरानी का समय केवल बार महीनों का होता है। वे मकरसंकाति के बाद सौ दिन तक, जब उनकी सरदी होती हैं, समुद्रयात्रा नहीं करना चाहते (दिन्छन-पिश्रमी हवा जून से अक्टूबर तक चलती हैं)।"

यह बात साफ हैं कि ईसा की प्रथम सदी में पुराने ढंग की ऐसी यात्रा कम लोग ही करते होंगे; क्योंकि संस्कृत-बौद्ध-साहित्य के श्रानुसार, जिसका समय ईसा की प्रथम सदियों में पहता है, निर्यामक श्रापने जहाज नक्षत्रों के सहारे चलाते थे।

भारत के पूर्वी समुद्रतट पर चोलमण्डल के बाद, नगरों श्रीर बन्दरगाहों का उल्लेख पेरिश्नस (६२) में केवल सरसरी तौर से हुआ है। वह हमारा ध्यान मसालिया यानी मसुली-पटन की श्रीर खींचता है श्रीर हमें बताता है कि वहाँ की मलमल बड़ी मशहूर थी। दोसारेने (तोसलि) श्रर्थात उड़ीसा हाथी दाँत के ब्यापार के लिए प्रसिद्ध था।

पेरिश्वस (६३-६५) से गंगा के मुहाने और उसके बाद के प्रदेश के बार में भी कुछ सूचना मिलती है। गंगा-प्रदेश से पेरिश्वस का मतलब शायद तामलुक और बंगाल के कुछ और जिलों से, खासकर हुगली से है। इस प्रदेश में भी चीन और हिमालय के तेजपान का, चीनी रेशम और मलमल का रोजगार होता था। यहाँ सुवर्णद्वीप से कछुए की खपिष्यों भी आती थीं। गंगा-प्रदेश के उत्तर में चीन और उसकी राजधानी थीनी (शायद नान-किछ्) का उल्लेख है। यहाँ से जल और यल से रेशम, चीनी, कपड़ा और तेजपात का निर्यात होता था; पर चीनी व्यापारी इस देश में बहुत कम आते थे। उनकी जगह बेसाती, जो शायद किरात थे, ताल में एक बार चीन से तेजपात लाते थे और उसे गंगटोक के पास चुपचाप बेच देते थे।

१. रेप्सन, कासन्स कॉफ कांश्रच, ए॰ xxxiv क्षे; सीराक्षी, क्रवैक ब्रॉफ दि स्थूनिसमेटिक सोसाइटी, ३, ए॰ ३३-४२

कपर के विवरण से पता चलता है कि ईसा की पहली सदी में भारतीय जहाजरानी की काफी उन्निति हुई। बहुत प्राचीन काल से भारतीय जहाजों का सम्बन्ध मलय. पूर्वी अफ्रिका श्रीर फारस की खाड़ी से था, पर, श्ररवों की रोक-थाम से वे उसके आगे नहीं बढ़ते थे। पहली सदी में चारणों की श्राज्ञा से कुछ बड़े जहाज फारस की खाड़ी की श्रोर जाते थे। भारत के उत्तर-पश्चिमी समुद्रत्य से जहाज उत्तर-नूर्वी श्रिफिका के साथ गार्दाफुई तक बराबर व्यापार करते थे: लेकिन इसके लिए भी अरब श्रीर अलुभियों की श्राज्ञा लेनी पड़ती थी। इस सदी तक अरब पश्चिम के ब्यापार के अधिकारी थे। इंग्लिए भारतीय व्यापारी अभितिस के आगे नहीं बढ़ते थे, गोिक अन्त भी उन्हें श्रोसितिस के बन्दरगाह का उपयोग कर लेने देते थे। भारतीय एसदतट पर तो उन्हें व्यापार करने की पुरी स्वतंत्रता थी। बेरिगाजा से कुछ बड़े जहाज अपोलोगोस श्रीर श्रोम्माना जाते ये श्रीर कुब्र सोमाजी बन्दरगाहों श्रीर श्रय जिस तक पहुँ च जाते थे। कोटिम्बा श्रीर ट्रप्पगा जहाजों के जहाजी भड़ोच के ऊपर जाकर वहाँ से विदेशी जहाजों का पथ-प्रदर्शन करके दन्हें भड़ोच लाते थे। सिन्ध में बार्वरिकोन बन्दर में जहाज अपना माल नावों पर लादते थे। ताभिल का भाल विदेशों के लिए की चीन के बन्दरगाहों से लदना था, पर कुछ यूनानी जहाज नेलिकराडा तक पहुँच जाते थे। सिंहल के समुद्र में तेतींस टन के जहाज चलते थे जिनकी वजह से गंगा के महाने से सिंहल तक की यात्रा में बड़ी कभी आ गई थी (क्विनी, ६। दर)। चीलमरडल में जहाज बड़ी कसरत से चत्रते थे। मालाबार के समुद्रतट से जहाज कमरा, पोडुचे और सोपत्मा के बन्दरगाहों में पहुँचते थे। चोतमगडल के उत्तर में, सातवाहनों के राज्य में, दी मस्तूलवाले जहाज बनते थे। इसके उत्तर में नामलुक की जहाजरानी भी बहुत जोरों पर थी।

उस युग के युनानी जहाज काफी बड़े होते थे श्रीर इनके साथ सशक्त रचकों के दल भी होते थे। एक समय ऐसा श्राया कि भारतीय राज्यों ने न केवल सशक्त विदेशी जहाजों का भारत के समुद्रतट पर श्राना रोक दिया; बिल इस बात की श्राज्ञा भी जारी कर दी कि हर विदेशी ज्यापारी केवल एक जहाज भारत भेज सकता है है। इस श्राज्ञा के बाद मिस्नो ज्यापारी अपने जहाज श्रीर भी बड़े बनाने लगे श्रीर उनमें सात पाल लगाने लगे। उनके जहाजों पर, जिनका वजन दो सौ से तीन सौ टन तक होना था, काफी यात्री भी सफर करते थे है।

मिस्न श्रीर भारत के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने से भारत में बहुत-से रोमन नागरिक धसने लगे। पहली सदी के एक रोपन पंथिरस में इिएडकन नामक एक स्त्री का पत्र है जो उसने श्रपनी सहेली की लिखा था। इिएडकन शायद भारत में रहनेवाले किसी युनानी की भारतीय पत्नी थी। तामिलकम् में रहनेवाले युनानी श्रासली रोमन न होकर रोमन प्रजा थे। रोम श्रीर भारत के व्यापारिक सम्बन्ध के बारे में हम इनना कह सकते हैं कि रोम श्रीर भारत के बीच का व्यापार युनानी, शामी श्रीर यहूदी व्यापारी चलाते थे श्रीर उनमें से बहुत-से भारत में रहते भी थे। पारिडचेरी के पास वीरमपटनम् की खुदाई स यह पता चलता है कि वहाँ रोमन व्यापारियों का वहा श्रद्धा था।

मौसमी हवा का पता लग जाने पर भारतीय जहाजरानी ने क्या उम्नित की— इसका ठीक पता नहीं चलता, पर इतना तो अवस्य हुआ कि भारतीय व्यापारी अफिका

१. फाइबोस्ट्राटोस, अपोबीनियस जॉफ टावना, १, १४

२. वासिंगटम, वही, प्र॰ ६६--६७

के पूर्वी समुद्दतर को दाजचीनी भेजने के जिए बढ़े जहाज बनाने लगे। रोमन-साम्राज्य स्थापित होने पर तो इस देश की व्यापारिक मनोइति में काफी अभिवृद्धि हुई। जैशा हम आगे चजकर देखेंगे, इस युग के भारतीय साहित्य में भी चीन से सिकन्दरिया तक के प्रधान बन्दरपाहों आरेर देशों के नाम आने लगे। मौसमी हवा का पता चल जाने से अरबों का व्यापारिक अधिकार दूर गया और बहुत-से भारतीय भिम्न जाने लगे। वेस्पेसियन की गद्दी के समय डियन काइसीस्टोम ने विकन्दरिया के बन्दर में दूसरे व्यापारियों के साथ भारतीय व्यापारियों को भी देशा। उसका यह भी कहना था कि उसने भारतीय व्यापारियों से भारत की अजीब कहानियाँ खुनी थीं और उन व्यापारियों ने उससे यह भी कहा था कि व्यापार के लिए जो बोड़े-से भारतीय भिम्न आते ये उन्हें उनके देशवासी नी वी निगाह से देखते थे। लगता है कि इस युग में भी गौतम-धर्मसूत्र को, जिसके अनुसार समुद्र यात्रा अविहित है, माननेवाले इस देश में थे। एक लेख से, जो बेरेनिक के पास रेडिसिया में पान के मन्दिर से मिला है, पता चलता है कि भारत और सिकन्दरिया के बीच यात्रा करनेवाला एक खुबाहु नामक यात्री था। पर रोम में तो सिवा दून, दास, महाबत और बाजीगरों के दूसरे भारतीय कम जाते थे?।

दूसरी सही में भारतीय पथ-पद्धित और व्यापार में जो हेर-फेर हुआ उसका विवरण हमें टाल्मी के भूगोल से मिलता है। टाल्मी हमें उत्तर-पिश्मी भारत में कुषाओं के अधिकृत प्रदेशों के नाम देता है। सिन्धु के असमुखों का उल्लेख आता है। पाताल भी तब तक था। पर वर्षर यानी बाबिकोन के बाजार, मोनोश्लोस्सोन में चला गया था। इसके बाद भीतरी शहरों का उल्लेख है। मधुरा और करमीर के अट्ठारह नगरों का उल्लेख है। गंगा की घाटी का कम वर्षान है; क्योंकि वहाँ तक रोमन यात्री नहीं पहुँ चे थे। टाल्मी द्वारा पिश्वमी समुद्रतट के वर्षान से हमें पता लगता है कि समिला (चौल) साधारण बाजार न रहकर भड़ोच की तरह पुटभेदन (एम्पोरियम) बन गया था। शायद इसका कारण कई के व्यापार में बढ़ती थी। चल्टन का, उस समय, नौ भीतरी शहरों पर अधिकार था। राजधानी उज्जैन में थी और शायद वहाँ तक यूनानी व्यापारी पहुँच जाते थे। सात नगरों का एक दूसरा समूह जिसमें पेरिक्स के पैठन और तगर भी हैं, पुलुमायि द्वितीय (करीब १३०-१७० ई०) के अधिकार में था। नासिक के लेखों से पता चलता है कि रमनकों ने नासिक में गुकाएँ बनवाईं। यूनानी व्यापारी शायद सर्डोनिक्स पर्वत (राजिप्यला) से भी आगे गये होंगे। वे हीरे की खानों तक भी वे पहुँचे होंगे?।

टालमी ने कों कण की जल-डाकुओं का प्रदेश कहा है। उसमें के अनेक नगरों का उसने उल्लेख किया है। नित्र (पिजन आइलैंगड) एक बड़ा बन्दर था। ऐसा पता जलता है कि जल-डाकुओं का उपहर्व, जो पेरिस्न के समय में करवाण से पोजानी नदी तक फैला हुआ था, टालमी के समय शायद रुक गया था। पर हम टड़ता के साथ ऐसा नहीं कह सकते।

डाल्मी तामिलकम् के राज्यों का भी काकी उल्लेख करना है। उससे हमें पता चलता है कि दूसरी सदी में भी मुजिरिस केरल का एक ही बिहित बन्दर था। नेलिकिएडा और बकरेस अब बिहित बंदरगाह नहीं रह गये थे। टिसिडस तो समुद्र तट का एक शहर मात्र बच गया था। इस प्रदेश के चौदह शहरों में पुन्नाट (शायद सेरिंगापटम, अथवा कोट्ट्र के पास कोई स्थान)

१ बही, ए० ७६ -- ७८

र पही, पृ॰ ११२

से वेह्र्य निकलता था। करूर जिसे एक समय वंजी अथवा करुदूर कहते ये और अब जो क्रॉगनोर के पास करुदूर कहलाता है, टास्मी के समय में चेरों की राजधानी थी। ऐसा माजूम पहता है कि कोयम्बद्दर की वेह्र्य की खानें तामिलकम् के सब लोगों के लिए समान भाव से खली थीं।

हम ऐसा कथास कर सकते हैं कि चेरों के हाथ में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार था, पारा यों के हाथ में मोती का और चोलों के हाथ में वैहर्य और मलमल का। टाल्मी के अनुसार, पारा यों का राज्य छोटा था और उसके समुद्रतट पर दो बन्दरगाह एलानकोरोस या एलानकोन (क्वितन) और कोतकोइ थे। पारा यों की राजधानी कोटियारा (कोटाह) में थी। कन्याकुमारी भी उनके अधिकार में थी। राज्य के अन्दर सबसे बड़ा शहर महुरा बारे।

टालमी के कन्याकुमारी और किल्लिगिकोन की खाड़ी (कालिमेर की खाड़ी) के बाद भारत के पूर्वी समुद्रतट के यात्रा-विवरण से पता चलता है कि रोमन और यूनानी वहाँ खूब यात्रा करते थे और उस समय चोलों का पतन हो रहा था। चोलों की राजधानी ओरध्यूरा (उरैयूर) में थी। टालमी के अनुसार चोत फिरन्दर बन चुके थे। शायद इसका कारण पाराङ्यों द्वारा चरैयूर का समुद्रतट और पाक-जलडमरुमध्य पर, जहाँ से मोती निकलते थे, कब्जा हो जाना था। टालमी के दूसरे चोल बन्दरों में निकामा (नेगापटम्), चाबेरी (कावेरीपट्टीनम्), सुबुरा (कइडलोर १), पोडुचे (पारिडचेरी), मेलांगे (कृष्णपटनम्) थे। सातवाहनों के समुद्रतट पर मैसलोस (मसुलीपटम्), कर्यटकोहरसुल (घराटासाल) और अलोसिंगी (कीरिंग १) के बन्दर पड़ते थे। टालमी को आन्ध्र के बहुत-से शहरों का भी पता था। 3

गंगा की खान के बहुत-से शहरों का नाम भी टाल्मी ने दिया है; लेकिन उसमें पलुर (दंतपुर, किलंग की राजधानी) श्रीर तिलोशामन नाम के दो शहर हैं, पत्तन एक भी नहीं। टाल्मी पलुर को गंगा की खात के मुहाने पर समुद्रप्रस्थानपट्टन (apheterium) के उत्तर में रखता है जहाँ से सुवर्णद्वीप केलिये जहाज समुद्र का किनारा छोड़कर गहरे समुद्र में चले जाते थे। श्री सिलवाँ लेवी के श्रमुसार ४ पलुर यानी दन्तपुर चिकाकोल श्रीर कलिंगपटनम् के पहोस में कहीं था। इञ्णा नदी के बाद के समुद्री तट का टाल्मी में उल्लेख नहीं है; क्योंकि मौसालिया (कृष्णा नदी) के मुहाने को छोड़ने के बाद जहाज सीधे उड़ीसा चले जाते थे।

श्रवमस नदी की पहचान सुवर्शारेखा श्रथवा ब्राह्मणी की संक साखा से की जाती है जहाँ सुगलकाल में भी हीरे मिलते थे। सबरी (शायद सम्भलपुर) में भी हीरे मिलते थे श्रीर जहाँ से तेजपात, नलद, मलमल, रेशमी कपने श्रीर मोती बाहर जाते थे। शायद यूनानी लोग व्यापार के लिए वहाँ जाते थे। टाल्मी इस प्रदेश के उन्नीस शहरों के नाम देता है जिनमें गंगे (तामलुक) श्रीर पालीबोध (पाटलिपुत्र) मुख्य थे। "

१ वही, पुरु ११३

२ वही, पू० ११४

रे. वही, ११४---११६

४. बागची, प्री बार्यन ए'ड प्री द्वीडियन, ए० १६६--६४

र, वामिगटन, वही, ए० ११७

टालमी सिंहल का, जिसे वह सलीचे कहता है, काफी वर्णन देता है। उससे हमें पता चलता है कि वहाँ से चावल, सेंठ, शक्कर, बैहुर्य, नीलम और सोना-चाँदी बाहर जाते थे। उस समय सिंहल में मोहूरन (कोकेले ?) और तारकोरी (मनार) दो बड़े बन्दर थे। टालमी के पहले रोमन यात्री सिंहल बहुत कम जाते थे। टालमी के बाद रोम और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध हीला पढ़ गया। इसिलए सिंहल और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध सीधा नहीं रह गया। पर जैसा कि कासमस इस्टिको धायस्टस से पता चलता है, छठीं सदी में सिंहल भारतीय समुदी व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया था ।

भारत और रोम के साथ समुदी व्यापार की कहानी पूरी करने के पहले हम उसके खतरों की ओर भी इशारा कर देना चाहते हैं। जहाजों को त्रफानों का मय तो बना रहता ही था; पर समुदी जानवरों का भय भी कम नहीं था। क्षिनी (६।२) ने भी इस ओर इशारा किया है। हिन्दमहासागर में सोर्ड-किश और ईल का वर्षान है। ये विशालकाय जीव बहुधा बरसात में निकलते थे। सिकन्दर के जहाजों को भी इन भयंकर जीवों का सामना करना पड़ा था। चिल्लाने और शोर मचाने से भी ये जीव भागनेवाले नहीं थे। इसलिए इन्हें भगाने के लिए नाविकों को बल्लमों का सहारा लेना पड़ा। उस समय का विश्वास था कि इन समुदी जीवों में कुछ के सिर घीड़े, गधे और बैल के सिर की तरह होते थे। हिन्दमहासागर विशालकाय कछुओं के लिए भी प्रसिद्ध था। भारतवासियों का भी समुद्द के इन अनौकित जानवरों की सत्ता पर पूरा विश्वास था; क्योंकि पहली सदी और इसके पहले के अर्द्ध चित्रों में भी हम इन विचित्र प्रकार के जीवों का चित्रण देख सकते हैं। इन समुदी अलंकारों से भी यह पता चलता है कि समुदी व्यापारियों का प्राचीन स्तुतों के उठवाने में बड़ा हाथ था।

अपने भूगोल के सातवें खंड के दूसरे अध्याय में टाल्मी गंगा के परली ओर के देशों का वर्णन करता है। भारत के पूर्व में यात्रा करते समय, यूनानी व्यापारियों की इच्छा माल पैश करनेवाते देशों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की होती थी। इसके अतिरिक्त मलय-प्रायद्वीप से आनेवाली कल्रुए की खाड़ियों की, जो इरावरी के मुहाने पर मिलती थीं, रोम में बड़ी माँग थी। टाल्मी के समय तक कुछ यूनानी व्यापारी वहाँ रहने लगे थे और उन्हीं के दिये समाचारों के आधार पर उसने वहाँ का भूगोल बनाया। इस प्रकार परि-गंग-प्रदेश की सीमा कहिगारा (शायद केंद्रन ) तक थी। यात्री पलुर से चनकर साडा (शायद सेंडोबे के उत्तर थाडे) पहुँ चते थे श्रीर वहाँ से केप नेश्रेस होते हुए मलय-प्रदेश में पहुँच जाते थे। इस यात्रा का एक दूसरा भी मार्ग था. जिसके द्वारा यात्री मसुलीपटम् जिते के अलोसिंगी (कोरिंग) से कुछ ही दूर हटकर बंगाल की खाड़ी पार करके मलय पहुँच जाते थे। मलाया के आगे जबी ( कोचीन-चाइना के दिल्लिणी सिरे के कुछ ही पास ) पहुँ चने तक सिकन्दर नामक यात्री को बीस दिन लगे और कुछ ही दिनों बाद वह कटिगारा पहुँच गया। टाल्मी के बहत्तर भारत के भूगोल में इसलिए बड़ी गड़बड़ी पड़ गई है कि उसने भूल से स्थाम की खाड़ी के बाद का समुद्रतट दिन्छन की श्रीर समक लिया श्रीर इसलिए चीन पश्चिम में श्रा गया। गंगा के सीधे पूरव में बाराक्यरा का बाजार था को शायद चटगाँव से दिनखन-पूरव ६ मील पर पड़ता था। इसके बाद रजतभूमि पकती थी ( आराकान और पेगृ का कुछ भाग ), जिसमें बेराबोन्न ( ग्वा १ अथवा संडोबे ) स्त्रीर

<sup>1. 4</sup>gl. 49 119 .

बेसिंगा (बसेन; पालि वेसुंग) थे। सुवर्षाभूमि में दो बन्दर तकोता (स्याम में तकोषा) धौर सबंग (स्तुंग अथवा थातुंग) पहते थे। सबरकोस की खात मलक्का के डमस्मध्य के मुहाने से लेकर मर्तवान की खात का भाग था। पेरिम्लि खात की पहचान स्याम की खात से की जाती है। इसके बाद 'बृहत् खात' चीनी 'समुद है। दिख्य स्याम और कम्बुज में डाइक्सों का निवास था। थिपिनोबास्टी (बेंकाक के पास बुंगपासोई) नाम का एक बन्दर था। पे

दिवाण से द्वीपान्तर के सीधे रास्ते पर यात्री निकोबार, नियास, सिबिर, नसाऊद्वीप भौर इबाडियु (यबद्वीप), जहाँ काफी सोना मिलता था भौर जिसकी राजधानी कानाम-श्रारगायर था, पहुँ चते थे। यबद्वीप को पहचान सुमात्रा श्रथवा जावा से की जाती है। र

तीसरी सदी में, हम रोम-साम्राज्य के पतन की कहानी पढ़ते हैं। इस साम्राज्य की पथ-पद्धति पर श्रमेक उपद्रव छठ खड़े हुए। भारत का रोम से समुदी रास्ता बंद हो गया श्रौर किर से सब व्यापार श्रदब श्रौर श्रम्हामियों के दाधों में चला गया। ससानियों का फारस की खाड़ी तथा स्थल-मार्गों पर चलनेवाले रेशम के व्यापार पर पूरा श्रधिकार हो गया। बाद के लातिनी साहित्य में पुनः भारतदर्ष वास्तिविकता संस्हटकर कथा-साहित्य के खेत्र में श्रा गया।

हम ऊपर रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की व्याख्या कर आये हैं। भारत से रोम और रोम से भारत कौन-कौन-से माल आते थे, इसका भी हमने कुछ प्रसंगवश वर्णन कर दिया है। इस व्यापार में जितने तरह के माल होते थे उनका सांगोपांग वर्णन शॉफ ने अपने 'दि पेरिष्तस आफ दि एरिश्रियन सी' और वार्मिंगटन ने 'दि कामर्स बिट्वीन दि रोमन एम्पायर एगड़ इरिडया' (ए० १४५-२७२) में कर दिया है। इस बारे में भारतीय साहित्य प्राय: मौन है। इसतिए हमें लातिनी साहित्य से इस बात को जानना आवश्यक हो जाता है कि इस देश के आयात-निर्यात में कौन-कौन-से माल होते थे।

#### निर्यात

दास—भारतीय दास रोमन-साम्राज्य की स्थापना के पहले भी रोम पहुँ बते थे। टाल्मी फिलाडेल्फोस के जुनूस में भारतीय दासों के प्रदर्शन का उल्लेख है। थोड़े-से दास सोकोतरा भी पहुँ बते थे। रोम में कुछ भारतीय महावत और ज्योतिषी भी रहते थे।

पशु-पची—भारतीय पशु-पची स्थलमार्ग से रोम जाते थे। पर इनकी संख्या बहुत कम होती थी। रोमन लोग सिवा सुगों और बन्दरों के भारतीय पशु-पची केवल प्रदर्शन के लिए मैंगवाते थे। लेम्पोस्कस से मिली एक चाँदी की थाली प्रो॰ रोस्तोवत्जेफ के अनुसार दूसरी या तीसरी सदी की है (आ॰ ४)। इस थाली में भारतमाता एक भारतीय दुरसी पर, जिसके पावे हाथी दाँत के हैं, बैठी हैं। उनका दाहिना हाथ कटक-मुद्रा में है, जिसका अर्थ स्वीकृति होता है, और उनके बार्ये हाथ में एक धनुष है। वे एक महीन मलमल की सादी पहने हैं और उनके जूरे से ईख के दो दुकहे बाहर निकले हैं। उनके चारी ओर भारतीय पशुपची, यथा—एक सुगग, मुनाल

१ वही, पृ॰ १२७-१२८

र वही, ए॰ १२८-१२६

१ रोस्तोवोत्लेफ, दि एकोनामिक हिस्ट्री ऑफ दि रोमन प्रमायर, भ्रे • Xvii का का विवरण, भाक्सफोर्ड, १६१६

(guinea-fowl) श्रीर दो कुत्ते (रोस्तोवोहजेक के अनुसार, बन्दर) हैं। उनके पैर के नीचे दो भारतीय पशु—एक पालत् शेर और एक चीता पहे हैं। इस थाली से पता लगता है कि रोमनों को भारत की चीजों से कितना प्रेम था। भारतीय सिंह तथा लक बच्चे पहुलबदेश में जाते थे। भारतीय दूत कभी-कभी शेर मेंट करते थे।

रोम में शायद भारतीय शिकारी कृत्ते भी आते थे। हेरोडो अस के समय, एक ईरानी राजा ने अपने भारतीय कृतों के लिए चार गाँव की उपज आजग कर दी थी। ई० पू० तीवरी सदी के एक पेपिरस से पता चतता है कि जेनन नाम के एक यूनानी ने अपने भारतीय कृतों की मृत्यु पर दो कि तिताएँ जिल्ली थीं जिसने अपने मातिक की जान एक जंगली सूअर से बचाई थी। के कम देश के महल के कृतों का वर्णन रामायण में है। गैंड और हाथी भी भारत से कभी-कभी आते थे।

भारत से रोम, कम-से-कम, तीन तरह के सुग्गे आते थे। दूसरी सदी में आराकान के काकातुए भी वहाँ आते थे। गेहुँअन साँप और छोटे अजगर भी लाये जाते थे।

क्षिनी श्रौर पेरिक्षस से इमें पता चलता है कि चीनी खालें, समूर श्रौर रंगीन चमके सिन्य के बन्दरगाह से बार्बरिकोन से बाहर भेजे जाते थे। उत्तर-पश्चिमी भारत से पूर्वी श्राभिका जानेवाले सामानों में बकरों की खालें होती थीं। शायद इसमें कुछ माल तिब्बत का भी होता रहा हो।

करमीर, भुटान और तिब्बत की परम शात बनाने के काम में आती थी। इसे मार को कोरम लाना कहते थे। यहाँ मार को कोरम का मतलब शायर कारा कोरम से हैं। केवल बिना रंगा परम रोम जाना था। शायर श्रारम्भ में मुरक भी रोम को जाता था। रोम में मारत श्रीर श्रिक्ति के हाथो शेंत का व्यवहार साज सजाने के लिए होना था। युनानी लोग भारतीय हाथी शेंत का व्यवहार मूर्तियों में पची कारी के लिए बोना था। युनानी लोग भारतीय हाथी शेंत का व्यवहार मूर्तियों में पची कारी के लिए भी करते थे। रोम में हाथी शेंत जल और अल-मार्गी से रोम पहुँचना था। पेरिअस के समय, श्रिक्ती हाथी शेंत का व्यवहार आयू तिस में होता था; पर भारतीय हाथी शेंत भरकच्छ, मुजिरिस, नेलिक एडा श्रीर दोसे शेन से बाहर जाता था। लगता है, हाथी शेंत की बनी मूर्तियाँ भी कभी-कभी भारत से रोम पहुँच जाती थीं। ऐसी ही एक मूर्ति पामिष्य श्रिक्ती खुश है से मिली है।

हिन्दसागर के कळुए की खपिक्यों अच्छी मानी जाती थीं। पर सबसे अच्छी खपिक्यों सुक्योंद्रीप से आती थीं। रोम में इससे बेनीयर बनाया जाना था। खपिक्यों मुजिरिस और नेलिकिंगडा में आती थीं। सिंहल और भारत के पश्चिमी समुदी तट के आगे के द्वीपों से भी खपिक्यों आती थीं और उन्हें युनानी व्यापारी खरीदते थे।

रोमन लोग साधारण तरह के मोनी लातसागर से और भिस्न के अच्छे मोनी फारस की खाड़ी में बहरेन द्वीप से लाते थे, पर रोम में अधिकतर मोनी भारत से आते थे। मनार की खाड़ी मोनियों के लिए १ सिंद थी। पेरिप्रस और प्रिनी दोनों को पता था कि मोनी के सीप पारड्यदेश में कोतके से निकलते थे और इनके निकातने काम अपगवियों से लिया जाता था। ये मोनी मदुरा के बाजारों में बिकते थे। उरैयुर और कावेरीपटीनम् में बिकनेवाले मोनी पाक-जलडमरूमध्य से निकत्ते थे। यूनानी व्यापारी मनार की खाड़ी और पाक के अच्छे मोतियों के साथ-साथ तामलुक, नेलिकरडा और मुजिरिस के साथारण मोती भो खरीदते थे। भड़ोच में

फारफ की खाड़ी से भी अध्ये मोती आते थे। रोम की रँगीती औरतों को बराबर मोतियों की बाह बनी रहती थी। मोती के सीगों का जयोग पत्रो कारों होना था।

छठीं सदी में दिखिण-भारत से बाहर शंख जाने का उल्लेख मिलता है। मनार की खाड़ी के शंख से अब भी बरतन, गहने, बाजे इत्यादि बनते हैं। हमें इस बात का भी पता है कि कोरके और कांग्रेरीपट्टीनन के शंख काटनेवाले प्रसिद्ध थे।

रोम में चीनो रेशमी कप बे ईरान के रास्ते काँशेय मार्गों सं त्राते थे। परिश्व के समय में, िवन के बन्दरगाह बार्बरिकोन से रेशमी कप बे रोम में जे जाते थे। पर श्रायिक कीमत के कप बे बन्त से भ कोच पहुँ चते थे। मुजिरिस, नेलिकिएडा और मानावार के दूसरे बाजारों में रेशमी कप बे गंगा के मुहाने से पूर्वों समुद्र तट पर होते हुए आते थे। शायद इस तरह के चीनी कप बे या तो समुद्र के रास्ते आते थे अथवा युक्तन और आसाम के रास्ते श्रायत थे अथवा संगाल की खा ही पर पहुचते थे अथवा सिगान-कू-नान-चीड-कू-एहासा-चुम्बी घाडी और विकिम के रास्ते बंगाल पहुँ चते थे।

लाह शायद भारत, स्याम ऋौर पेनू से अन्ती थी। भारत से जानेवाली वनस्पतियों का जड़ी-बूटियों की तरह रोम में प्रयोग होता था। यातायात की कठिनाइयों से उनकी कीमर्ते बहुत बढ़ जाती थीं।

भारत से रोम के व्यापार में काली मिर्च का मुख्य स्थान था। मिर्च का निर्यात मालाबार के बन्दर मुजिरिस, नेलिकिएडा श्रीर दििएडस से होता था। तामिल-साहित्य से हमें पता चलता है कि किस तरह सीना देकर यूनानी व्यापारी मिर्च खरीदते थे। बड़ी पीपल का निर्यात भड़ीच से होता था।

मिर्च के अतिरिक्त सींठ और इलायची भी रोम की जानी थीं। दालचीनी का प्रयोग रोमन लोग मसाला तथा धूप इत्यादि के लिए करते थे। यह चीन, निब्बत और बर्मा से आती थी। अरब लोग दालचीनी की उपज छिपान के लिए पहले उसे अरब और सोमालीलैंगड की वस्तु बताते थे। तेजपात जिसे युनानी में मालाबाधम कहते थे, शायद चीन से स्थलमार्ग होकर भारत में आता था और फिर रोम जाता था जहाँ उसका प्रयोग मसाले की तरह होता था। नलद (जटामांधी) का तेल रोम में अलबास्टर के बोनलों में बन्द रखा जाता था। पिरिक्षस के अनुसार पुष्करावती से महोच आनेवानी जटामांसी नीन तरह की होती थी। पहली किस्म अटक से आती थी, इसरी हिन्दूकुश से और तीसरी काबुत से। जटामांसी के तेल के साथ युनानी व्यापारी लेमन प्रास और गिंगर प्राप्त के तेत भी शामिल कर लेते थे। बार्बरिकोन, तामलुक, मुजिरिस और नेलकिएडा से जानेवाला तथाकथिन जटामांसी का तेल इसी तरह का होता था। करमीर में होनेवाले कुठ का व्यवहार रोम ने मलहम, दशाओं और शराब को सुगन्धिन करने के लिए होता था। यह पाताल, बार्बरिकोन और स्थलमार्गों से बाहर भेजा जाता था।

श्विनी के समय में रोम में भारत अथवा उससे भी दूर देशों के बने शेवरकों की माँग थी। ये शेवरक अविकतर जदामांसी की पत्तियों अथवा अतर में भिंगोए हुए रंग-विरंगे रेशमी कपने की चिद्धियों से बनते थे। महावस्तु (२, ५० ४६३) में इस तरह के शेवरकों की गम्बसुकृट कहा गया है। इन्हें मालाकार बेचते थे।

भारत से लवंग भी जाती थी। गुगुत का निर्यात वार्बीरकोन और भड़ोच से होता था। सक्ते अच्छा गुगुल बलख से आता था। सफेर डामर और हींग विचनहर्यों द्वारा रोम पहुँ चती थी। नील का निर्मात बार्बरिकोन से होता था। लीसियम हिमालय के रेजिन बारवेरी से निकला हुआ एक पीला रंग होता था। इसे केंट और गैंड़ों के चमड़ों में भरकर बार्बरिकोन और मड़ोच से बाहर भेजा जाता था। भारत से तिल का तेल तथा शक्कर पूर्वी अफ्रिका के बन्दरगाहों में जाती थी।

हम देख श्राये हैं कि भारत से सूनी कपड़े बहुत प्राचीन काल में बाहर जाते थे। मौसमी हवा की जानकारों के पहले यहाँ से बहुत कम सूनी कपड़ा बाहर जाता था। पर इसका पता चल जाने पर भारतीय कपड़ों की माँग विदेशों में बहुत बढ़ गई थी। भारत की मलमल रोम में विख्यात थी। पेरिम्रस के श्रमुसार, सबसे श्रम्ब्यी मलमल का नाम मोनोचे था। सगमो-तोगेने एक मामृली तरह का खहर था। ये दोनों तरह के कपड़े मलय (मोलोचीन) के साथ भड़ोच से पूर्वी श्रिक्तिका भेजे जाते थे। उज्जैन श्रीर तगर से भी बहुत कपड़ा भड़ोच श्राता था श्रीर वहाँ से श्रर्व जाता था। ये कपड़े मिस्र भी जाते थे। सिन्ध से भी एक तरह की मलमल का निर्यात होता था। त्रिचनापत्ती की श्ररगरिटिक मलमत मराहूर थी। सिहल श्रीर मसली-पटम् में भी श्रम्बी मलमलें बनती थीं। पर सबसे श्रम्बी मतमल बनारस श्रम्बा हाका की होती थी। लातिन में इन्हें वेंटस टेक्सटाइलिस यानी हवा की तरह का वस्त्र श्रमवा नेयुता कहते थे। मेमिकिस श्रीर पानोपोलिस के रंग-विरंग कपड़ों में भारतीय श्रलंकारों का स्पष्ट प्रभाव देव पड़ता है।

भारत से रोम को दवा तथा इमारती काम के लिए तरह-तरह की लक दियाँ जाती थीं। पेरिग्रस के अनुसार, भदोन से अपोत्तोगस और ओम्माना की चन्द्रन, सागवान, काली लक दी और आवनूस जाते थे। फारस की खाड़ी पर सागवान के जहाज बनते थे; काली और गुताबी लकड़ी से साज बनते थे। पहले ये लक दियाँ भदोन से जाती थीं, पर बाद में ये कल्याण से जाने लगीं। भदोन से चन्द्रन बाहर जाता था। पूर्वी भारत, असम, चीन और मलाका के अगर की बाहर में बहुत खपत थी। मकर नाम की एक दूसरी लकड़ी भी वाहर जाती थी।

भारत से नारियत का तेल, केले, आहू खूगनी, नींबृ, थोड़ा चावल और गेहूँ बाहर जाते थे।

श्रारवों ने निम्नितिबित वस्तुश्रों का भी निर्यात भारत से करना शुरू कर दिया था— कपूर, हर का सक्क, गिनीप्रेन्स (ककुनी), जायफल, नारियल, इमली, बहेड़ा, देवदार का निर्यास, पान-सुपारी, शीतलचीनी, कालीयक इत्यादि।

क्षिनी ने भारत को रत्नधात्री कहा है। रोमनों को रत्नों की बड़ी चाह थी और भारत ही एक ऐसा देश था जो उन्हें अच्छे-से-अच्छे रत्न भेज सकता था। इन रत्नों में हीरे का शिश स्थान था। फुड़ दिनों तक तो केवल राजे ही उसे खरीद सकते थे। पहनी सदी में रोम को मुजिरिस और नेलिकिएडा से हीरे आते थे। टाल्मी के समय, लगता है, महाकोसल और उड़ीसी के हीरे रोम पहुँचते थे।

सार्ड और लोहिंताक का लोगों को साधारणतः पता था। रोमन-साम्राज्य में इन पत्थरों का व्यवहार कम होने लगा। क्षिनी के अनुसार, भारतीय सार्ड दो तरह के होते ये—हायसेन्थाइन सार्ड और रतनपुर की खान के लाल सार्ड। पेरिग्नस के अनुसार, युनानी व्यापारी सार्ड, लोहितांक और अकीक भड़ोच से खरीदते थे। रोमन अक्सर उन्हें किरमान के पत्थर मानते थे; लेकिन क्षिनी का कहना है कि मिस्न भेजने के लिए वं उज्जैन से मड़ोच लाये जाते थे।

यहाँ हमें इस बात का पता ज तता है कि किस तरह पहुलव और अरव इस व्यापार की जिपाये हुए ये और किस तरह पेरिश्वस में पहले-पहल हम इस बात का पता पाते हैं कि मिरिहिना के पात्र भारत में मिलते थे। लोहितांक के बने प्यालों का दान रोम में क्यास के बाहर होता था।

प्राचीनकाल में सबसे अच्छा अकोक रतनपुर से आता था। तपाये हुए अकोक भी रोम जाते थे। अगस्टस के युग में अभिक्स और सार्डीनिक्स की काफी माँग थी। इनसे प्याले, खंगार के उपकरण और मूर्तियाँ बनती थीं। सार्डीनिक्स के प्याले तथा जार बनते थे। पहली सदी में निकोतो (अभिक्य, जिसमें एक काली तह पक्ती थी) की माँग बढ़ गई थी।

कालियं नी, सेवल, हरा काह्याये हु आस्मा, जहरसुहरा, रक्तमिण, हेलियो रीप, ज्योतिरस (जेहरर), नात जयोतिरस (हेमिटाइटिस), कसीटी पत्यर, खम्मात खार सिंहल की लहसुनियाँ, विलारी की एवं दूरीन, सिंहल की जमुनियाँ, भारत खार सिंहल का पीला खार सकेर स्फटिक, विल्लीर, सिंहत का कोरएड, सिंहल, करमीर खार वर्मा का नीलम, बर्मा, सिंहल खार स्थाम के मानिक, बरस्शाँ का लाल, कोइ बहुर का वेह्यं और पंजाब का खड़आमरीन, बरस्शाँ का लाजवर्द खार गार्नेट खार सिंहल, बंगाल खार कमि तुरसुली भारत से रोम को जाती थी।

जैसा हम कार देव आये हैं, भारत में बाहर से बराबर दास-दासी आते थे। पेरिश्वस के अनुसार, भड़ोच में राजा के अन्तःपुर के निए लड़िक्यों में र की जाती थीं। अपने साज-सामान के साथ गानेवाले लड़िक भी भारत आते थे।

परिश्वस के अनुसार, भूमध्यसागर का मूँगा बार्बरिकोन, भरकच्छ, नेलिकंडा और मुजिरिसं के बन्दरों में आता था। मूँगा इतने अधिक परिमाण में भारत आता था कि क्षिनों के समय में भूमध्यसागर से वह करीब-करीब समाप्त हो चुका था। भारत में यूनानी ब्यापारी मूँगे के बदले में मोली लेते थे।

रोम-साम्राज्य के पूर्वी भाग से भारत में कपड़ों के आने के भी उल्लेख हैं। पैरिश्वस के अनुसार, कुछ पतला असली और नकती स्त्रीम तथा मिस्न के कुछ अलंकृत सीम बाबेरिकीन में आते थे। भड़ोच आनेवाले कपड़ों में सबसे अच्छा कपड़ा राजा के लिए होता था तथा चड़क रंग केंद्रे, शायर, दूसरों के लिए। असिनोय, स्पेन, उत्तरी गाल और शाम से भी कपड़े भारत आते थे।

भारत के पश्चिमी व्यापार में शराब का भी एक विशेष स्थान था। लाभोडीची भौर इंटली की शराबें अभिका और अरब के बन्दरगाहों की भेजी जाती थीं। थोडी-सी नामाजूम किस्म की शराब बार्बरिकीन बन्दर की आती थी। इंटली, लाओडीची, और शायद अरब की खबूरी शराब महोच आती थी; पर वहाँ इंटली को शराब लोग विशेष पसन्द करते थे। भड़ोच आनेवाली शराबें मुजिरिस और नेलिकिएडा भी पहुँचती थीं।

भारत में द्रवतुरुष्क, भरकच्छ और बार्बरिकीन में दवा के लिए श्राता था।

भारत में रपेन से सीसा, साइअस से ताँबा, लुसिटानिया और गलेशिया से राँगा, किरमान भीर पूर्वी अर्ब से अंजन तथा फारस और किर्मानि से मैनसिल मार संविया माता था।

रोम के बने कुड़ दीपक और मूर्तियाँ भी भारत को आती थीं। ब्रह्मगिरि को खुराई में कुछ ऐसी ही मूर्तियाँ मिली हैं। रोमन-साम्राज्य में कुड़ शीशे के बरतन भी आते थे। कुड़ बेन्सफ शीशा म्युजिरिश और नेलकिएडा में हर्पण और नरतन बनाने के लिए भी आता था।

# सांतवाँ अध्याय

## संस्कृत और बौद्ध-साहित्य में यात्री

(पहली से चौथी सदी ईस्वी)

जैसा हम छठे अध्याय में देत चुके हैं, भारत के जल और स्थल-पथों तथा व्यापार के हिन्हास के तिए हमें बिदेशो साहित्य का आश्रम लेना पड़ना है; पर जैन, बौद्ध और संस्कृत-साहित्य में भी इस सम्बन्ध में काफी मसाता मिलना है जिसका अध्ययन आभी कम हुआ है। श्री कि वाँले श ने भारतीय साहित्य के आधार पर भारत के भूगोल और पथ-पद्धति पर काफी प्रकाश डाला है। प्राचीन तामिल-साहित्य से भी ईसा की पारि-भक्त सिद्धों के व्यापार के हतिहास पर प्रकाश पड़ना है। संस्कृत-बौद्ध-साहित्य तो ईसा की पहली शताब्दियों में रखा जा सकता है; पर जैन-साहित्य का समय जिसमें सूत्र, भाष्य और चूिणयाँ आ जाती हैं, निश्चित करना आसान नहीं। फिर भी, इनमें अधिकतर साहित्य छठी सदी के बाद का नहीं हो सकता। तामिल-साहित्य के बार में भी यही कहा जा सकता है। बुधस्वामिन का वृहत्कथाशलोक-संप्रह भी शायद ईसा की पाँचवों या छठी सदी का भन्य है; पर उसमें बहुत-सा मसाला ऐसा है जो ईसा की पहली सदी में लिखित गुणाव्याकृत बहुत्कथा से लिया गया है। संवदास-कृत वधुदेवहिराडी के बार में भी यही कहा जा सकता है, पर उसमें एक विशेषता यह है कि वह बहुत्-कथा के पास बृहत्कथाश्लोक-संप्रह से भी अधिक है। इन सब झोतों के आधार पर हम भारतीय पथ-पद्धति और यात्रियों के अनुभवों का खासा विवरण पा सकते हैं।

बहुत प्राचीन काल से यात्रा श्रीर पथों का उल्तेख होने से भारतीय शाहित्य में पय-पद्धित का वगांकरण श्रा गया है। प्राचीन व्याकरण, साहित्य श्रीर श्रर्थ-शास्त्र में भी पथों के वगींकरण का उल्लेख है। इम श्रागे चलकर देखेंगे कि गुप्तयुग के पहले पश्रों का वगींकरण रूदिगत हो गया था। महानिहें से में पथों के वगींकरण श्रीर श्रीर जलमागों की श्रोर हमारा ध्यान पहली बार श्री विलवाँ लेवी ने खींचा। श्राटुकवरण (तिस्समेयसुन ) के परिकिस्तित ( उसे क्रोश पहुँचता है) की व्याख्या करते हुए महानिहें स का लेखक कहता है कि श्रनेक कहों को सहते हुए वह गुम्ब, तकील, तकसिला, कालमुब, मरणपार, वेसुंग, वेरापथ, जब, तमिल, वंग, एलवदन, सुवगणकूर, तम्बगरिण, सुप्पार, भरकच्छ, गंगण, परमगंगण, योन, परमयोन, श्राव्यान, मरकगन्तार, जबगणुपथ, श्राव्यान, मेरखपथ, संकृपथ, मृक्षिकपथ, श्रीर वेताधार में पूमा, पर उसे शान्ति कहीं नहीं मिली।

१ महानिष्स, पुत्र विश्व वाश्व वासे पूर्ती और ई० जे० टामस-हारा सम्पादित, भाग १, पुरु १४४-१४ ; भाग २, पुरु ४१४-१४

२ च्तूद बासियातीक, भा॰ २, ५० १--- ४४, वारी, १६२४

मिलिन्दप्रस्त में भी महानिद्देस की तरह एक भीगोलिक आधार है। पहले सन्दर्भ में लिखा है—"महाराज, इस तरह उसने एक रईध नाविक की तरह बन्दरगाहों का कर चुकाकर समुद्रों में अपना जहाज नलाते हुए वंग, तकोल, चीन, सोबीर, सुरह, अलसन्द, कोलपहन, सुवर्णभूमि और दूसरे बन्दरों की सैर की।"

महासारत के दिग्विजयपर्व में भी देशी और विदेशी बन्दरों के नाम मिलते हैं। इन बन्दरों के उल्लेख सहदेव की दिल्लाग-दिग्विजय के सम्बन्ध में हैं। इन्द्रप्रध से चलकर वह मधुरा-मालवा-पथ से माहिष्मती होकर (म॰ भा॰, २।२०१९) पीतनपुर-पैठन पहुँचा (म॰ भा॰ २।२=।३६)। यहाँ से लीटकर वह शूपरिक (म॰ भा॰ २।२=।४३) पहुँचा। यहाँ से, लगता है, उसकी यात्रा समुद्र-मार्ग से हो गई। सागरद्वीप ( समात्रा ) में इसने म्लेच्छ राजाओं, निवारों, पुरुषादों, कर्गात्रावरणों भीर कालमुखों की हराया ( म॰ मा॰ २।२८। ४४-४५ )। भीम ने भी श्रपनी दिखिजय में बंगाल को जीतकर ताम्रलिप्ति के बाद (म॰ भा॰ २। २७।२२) सागरद्वीप की यात्रा की श्रीर वहाँ के शासक की हराने के बाद उपायन में उसे चन्दन, रतन, मोती, सोना, चाँदी, मुँगे, श्रीर हीरे मिले (म॰ भा॰ २।२७।२५-२६ )। वहाँ से वह कील्लिगिरि श्रौर सुरचीपट्टन लौटा (म॰ भा॰ २।२७।४५)। वहाँ से वह तामद्वीप ( खम्भात ) पहुँचा ( म॰भा॰२।२७।४६ )। शायद रास्ते में उसने संजयन्ती ( संजाब ) की जीता ( म॰ भा॰ २।२७।४७ )। इसके बाद दिग्विजय की दिशा गदबदा जाती है। पाग्डय. द्दविड, श्रोड्र, किरात, श्रान्ध्र, तलवन, कलिंग और उष्ट्रकर्णिक, ये सब भारत के पूर्वी समुद्रीतट पर पहते हैं ( म॰ भा॰ २।२७।४८ )। परिचमी प्रदेश का ज्ञान हमें अन्ताखी ( Antioch ) . रोमा ( Rome ) श्रीर यवनपुर ( सिकन्दरिया ) से होता है ( म॰ भा॰ २।२७।४६ )। इस तरह इम देख सकते हैं कि महाभारतकार की ताम्रिलिप्ति से होकर और भवकच्छ से होकर सागरद्वीप के जल-मार्गी का पता था। इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ कोल्लगिरि से कोरके का मतलब है श्रीर मुरचीपट्टन तो निश्चयपूर्वक पेरिम्नस का मुजिरिस है। श्रन्ताखी, रोाम, श्रीर यवनपुर के नामों से भी लालसागर होकर भूमध्यसागर पहुँ चने की श्रीर संकेत है।

बसुदेविहेण्डी में चाहरत्त की कहानी में भी भारत से विदेशी उमुद्रमार्ग का उल्लेख है। र एक रईस अनिये का बेटा चाहरत्त बुरो संगत से दरिद्र हो गया। अपने परिवार की राय से उसने धन कमाने के लिए यात्रा करने की ठानी। चम्पानगर से निकनकर वह दिसासंबाह नामक करने में पहुँचा। उसके मामा ने कपास और दूसरी बाहरी वस्तुएँ व्यापार के लिए खरीदीं। अभाग्यवश, कपास में आग लग गई और चाहरत्त बही सुरिकत से भाग सका। बाद में कपास और सूत से गाहियाँ लाइकर वह उतकल (ओडीआ पहुँच गया और वहाँ से कपास खरीदकर ताम्रिनिप्ति की ओर बढ़ा। रास्ते में उसका सार्थ लुट गया और गाहियाँ जला दी गई। चाहरत्त कठिनाई से अपनी जान बचा सका। फिर यात्रा करना हुआ वह निर्यापुण्डन पहुँचा जहाँ उसकी सुरेन्द्रत्त नामक एक नाविक से मुनाकात हुई जो उसके परिवार का मित्र निकल आया। अपनी यात्रा में वह कमलपुर (क्सेर), यवन (यव) दीप (जावा), सिंहल,

१ मिखिन्द प्ररत, पृ॰ ३५३

२. बसुदेवहियदी, दा॰ वी॰ एव॰ संदिसरा का गुजराती अञ्चवाद, पृ॰ १७७ से, भावनगर, सं २००३

३. वही, ए॰ १८७

परिचम वर्षर (बार्बरिकोन) तथा यवन पहुँचा और उन जगहों से काफी माल कमाया।

अभाग्यवरा, जब वह काठियावाड के किनारे जहाज से जा रहा था, उसका जहाज टूट गया और वह बहता हुआ एक तखते के साथ उम्बरावती पहुँ वा। एक बरमाश कीमियागर से ठगे जाकर उसे कुँए में गिरना पड़ा। वहाँ से निकत्तने के बार फिर से उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी।

अपने एक मित्र रुद्दत्त की सहायता से वह राजपुर पहुँ वा और वहाँ से कुछ गहने, लाख, लाल कपना और कने इत्यादि लेकर वह सिन्धु-सागर-संगम पर पहुँ वा। वहाँ से उत्तर-पूर्व का रुख पकने हुए वह हूए, खस और चीनों के देश को पार करके वैताल्य के शंकुपथ पर पहुँ वा। वहाँ उसने डेरा डाला। खाना खाने के बाद सार्थ के साथयों ने तुम्बुर का चूर्ण कूटकर एक थैली में रख लिया। शंकुपथ पर चढ़ने में जब हाथ में पसीना होता था तो उसे दूर करने के लिए यात्री उस चूर्ण से हाथ सुता लेते थे; क्योंकि शंकुपथ से गिरनेवाले की मृत्यु अवस्थमभावी थी। माल को थैली में रखकर शरीर के साथ कमके बाँध दिया जाता था। यह शंकुपथ विजया नदी पर था। इसे पार करके वे इषुवेगा (वंक्स नदी ) पर पहुँचे और वहाँ डेरा डाल दिया।

इषुनेगा की पार करने का एक नया तरीका रिया हुआ है। जब उत्तरी हवा चलती थी तो उस पार के उगनेवाले केंत उस नरफ अक जाते थे जहाँ चारुरत खबा था। चारुरत ने ऐसे अके हुए एक बेंन की पकड़ तिया और हवा जब रुकी और बेंन सीवी हुई तो वह उस पार पहुँच गया। इस नरह से नदी पार करके चारुरत टंकण देश में पहुँचा। वहाँ उसने एक पहाड़ी नदी पर डेरा डाल दिया। पथत्रदर्शक के आदेश से पास में आग जला दी गई। इसके बाद सब ब्यापारी वहाँ से हट गये। आग देखकर टंकण वहाँ आये और उनके माल के बदले में बकरे और फल छोड़कर और अपने जाने के इशारे के लिए एक दूसरी आग जलाकर वापस चले गये।

सार्थ उस पहाड़ी नदी के साथ जलता हुआ अजपथ पर पहुँचा जिसकी खड़ी चढ़ाई केवल बकरे ही चढ़ सकते थे। जड़ाई के उस पार बकरे मार डाले गये और उनकी खालें निकाल ली गई । यात्रियों ने इन खालों से अपने को श्रिपा लिया और इस तरह उन्हें मांस का लोथड़ा सममकर भेठएड पन्नी उन्हें रत्नद्वीप को उड़ा ले गये।

जैसा हम बाद में देखेंगे, चाठरत्त ने आपनी यात्रा में जो रास्ता लिया वही मार्ग गुणाव्य की वहत्त्रथा में रहा होगा। चाठरत्त के साहिएक कार्यों में वहत्त्रथा में रहा होगा। चाठरत्त के साहिएक कार्यों में वहत्त्रथा में रहा होगा। चाठरत्त के साहिएक कार्यों केवल सुवर्णादीप तक ही सीमित हैं। चाठरत्त की यात्रा त्रियंगुपटन से, जो शायर बंगाल में था, शुरू हुई। वहाँ से वह चीनस्थान, यानी चीन गया और वहाँ से वह मलय-एशिया पहुँचा। रास्ते में वह कमलपुर, जिसकी पहचान कम्बुज से की जा सकती है और जो मेठ अथवा अरबों के कमर का रूपाम्तरमात्र है, पहुँचा। वहाँ से वह जावा पहुँचा और फिर वहाँ से सिंहल। पिक्षम बचर से यहाँ सिन्ध के प्रसिद्ध बन्दरगाह बाबिरिकोन का स्मरण आता है। यहाँ के बाद यवन, यानी सिकन्दरिया का बन्दर साता था।

१. वही, पृ॰ १८८

र वही, प्र• १६१-१६२

चारदत्त ने अपनी मच्च-एशिया की यात्रा सिन्धु-सागर-संगम यानी, प्राचीन वर्बर के बन्दरगाह से शुरू की। वहाँ से शायद सिन्धु नदी के साथ चलते हुए वह हूणों के प्रदेश में पहुँचा। लगता है, वैताब्य से यहाँ ताशकरान का मतलब है। विजया नदी से शायद सीर दिया का मतलब हो। इषुवेगा तो निश्चय ही बंचु है। मध्यएशिया के रहनेवालों में उसकी काशगर के खस, मंगोल के हूण और उसके बाद चीनियों से मुलाकात हुई और मध्यएशिया के तंगणों से उसने व्यापार मी किया।

महानिद्दे में दिये गये बन्दर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए थे। वे सुदूर-पूर्व से प्रारम्भ होकर पश्चिम में समाप्त होते हैं। उनकी तालिका में जब (जावा), सुप्पार (सुपारा), भरकरस्त्र, सुरह (सुराष्ट्र का कोई बन्दर), योन (यूनानी दुनिया) श्रीर श्रस्लसन्द (सिकन्दरिया) के बारे में कुछ श्रधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है।

बन्दरों की तालिका में पहला नाम गुम्ब का आता है, जिसके गुम्भ और कुम्भ पाठ भी मिलते हैं। इस गुम्ब का पना नहीं जलता, पर मिलिन्द में आये हुए निकुम्ब की वह याद दिलाता है?।

दूसरा नाम तकोल मिलिन्द्प्रस्न में भी आता है जहाँ वह बंग और चीन के बीच में पबता है। तकोल के बाजार का टाएमी (७।२।५) उल्लेख करता है। उसकी पहचान स्थाम में बन्दोंग की खात पर स्थित तकुआ पा से की जाती है। जो भी हो, बाद के युग (२२७-२०७) में एक चीनी दत की यात्रा के विवरण के आधार पर तकोल की खोज हमें मनय गयद्वीप के पश्चिमी किनारे पर का के इस्थमक के दिश्वन में करनी चाहिए । लगता है, तकोल या ककोल से बड़ी इलायची, लवंग और अगर का निर्यात होता था।

यह विचारणीय बात है कि भारत में भी तकोत या ककोल नाम पाये जाते हैं। मदास के पास तकोत्तम् नाम का एक गाँव है आर विकाकोत्त का प्राचीन नाम श्रीकाकुतम् कककोत से ही बना है। यहाँ से किलिंग देश के बहुत-से यात्री प्राचीन काल में मत्तय-एशिया बसने जाते थे ।

महानिहें स की तालिका में वेसुंग आता है। टाल्मी (७१२४) का कहना है कि तमाल अपन्तरीप के बाद सराबीस की खाड़ी पर बेसुगेताइ रहते थे। इनके देश में वेसुंग का बन्दर था जी उसी नाम की नदी के मुहाने पर बसा था। शायद वेसुंग का बंदरगाह, मर्तबान की खान के उत्तर, पेगू में कहीं रहा होगा ।

बेसुंग की पहचान करते समय श्री लेबी ने मोडीसा के समुद्रतट से बर्मा के रास्ते का भी उल्लेख किया है। टाल्मी का पलुर या दन्तपुर किला की राजधानी थी; पर उसका समुद्र-प्रस्थान (Aphetrium) चरित्रपुर में था। युवान्त्र्वाक् के अनुसार यहाँ यात्री समुद्रयात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। श्री लेबी के अनुसार, यह चिश्वपुर पुरी के दिलाए में पड़ता था। पलुर का ठीक सामना बर्मा के समुद्र-तट पर अक्याब और सेएडोवे के बीच में पड़ता था। वे सुंग रंगृन, पेगु और मर्तबान के कहीं आस-पास; और तकोत्र, का के इस्थमस की तरफ ।

१ सिखर्वी खेवी, वही, पृ॰ ३

र वही, ए० ६-- ४

३ वडी. ७-१२

४ वही, ३४-११

र वही, १६-१८

#### [ 848 ]

वेसुंग की पहचान के बाद वेरापथ की पहचान टाल्मी के बेरावाई से की जा सकती है जो तबाय के कास-पास कहीं था।

तकोल के बाद श्रानेवाली तकसिला पंजाब की तत्त्वशिला नहीं हो सकती। टाल्मी, चडगाँव के दक्खिन में स्थित कतबेदा नदी के मुहाने के दिश्वन तोकोसणा नदी का मुहाना रखते हैं। यहीं कहीं तकसिला की खोज करनी चाहिए?।

महानिद्दे में, तक िला के बाद काल मुख आता है जो शायद किरातों का एक कनीला था। काल मुखों का नाम रामायण (४।४०।२०) और महाभारत में सहदेव की दिनिकाय में आता है। इसके बाद मरणार का ठीक पता नहीं चलता।

जावा के बाद, महानिद्दे से में, तमिलम् (पाठभेद कमिल, तम्मिल, तम्मुनि ताम्ब्रिलिंग) है। कमिल हमें वसुदेवहिराडी के कमलपुर की याद दिलाता है। पर श्री लेवी इसकी पहचान राजेन्द्र चील के मा-दामिलिंगम् से करते हैं। यह देश मलाया में पाहंग के पास कहीं होना चाहिए?।

ताम्बलिंग के बाद महानिद्देश में वंग (पाठभेद, वंक्रम्) आता है। इसका बंगाल से मतलव न हो कर सुमात्रा से लगा पॉलेमबेंग के इस्टुअरी के सामने बंका द्वीर से है। बंका का जलडमक्मध्य मताया और जावा के बीच का साधारण पथ है। बंका की राँगे की खदानें मशहूर थीं । मंस्कृत में वंग के माने राँगा होता है और सम्भव है कि इस धातु का नाम उसके उद्गमस्थान पर पड़ा हो। एलवद्धन का ठीक पता नहीं लगता। संस्कृत में एल या एड के मानी दुम्बे होते हैं; पर इसका पता हिन्द-एशिया में नहीं चलता। टाल्मी (७।२।३०) के अनुसार, आवा के पूर्व में सटायर नाम के तीन टाए थे जिनके रहनेवालों के दुम होने की बात कही गई है। श्री लेवी का विश्वास है कि भारतीयों ने इसी दुम की बात की लेकर उन टापुओं का एलवद्धन नाम-करण किया था ।

महानिद्देस के सुवर्णकूट और सुवर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिए। सुवर्णभूमि, बंगाल की खाड़ी के पूरव सब प्रदेशों के लिए, एक साधारण नाम था; पर सुवर्णकूट एक भौगोलिक नाम है। अर्थशास्त्र के अनुसार (२।२।२= ।, सुवर्णकृष्ट्या से तैलपिंगक नाम का सकेर या लाल चन्द्रन आना था। वहाँ का अगर पीते और लात रंगों के बीच का होता था। सबसे अच्छा चन्द्रन में कासार और तिमोर से, और सबसे अच्छा अगर चम्पा और सनाम से आना था। सुवर्णकृष्ट्या से दुक्त और पत्रोर्ण भी आते थे। सुवर्णकृष्ट्या की पहचान चीनी किन्तिन से की जानी है जो फूनान के पश्चिम में था ।

जपयुंक्त बन्दरगाहों के बाद महानिहेस के भारतीय बन्दर शुरू होते हैं। ताम्रपणीं (तम्बपणों) के बाद अपारा आता था, फिर भरकच्छ और उसके बाद अरट्ठ जिससे शायद द्वारका के बन्दरगाह का तात्पर्य हो। महानिहेस में पूर्वी समुद्रतट के बन्दरों के नाम नहीं आते; पर दूसरे आधारों पर यह कहा जा सकता है कि उस युग में तामलिति, चित्रपुर, कावेरीपट्टनम् तथा कोलपट्टनम् पूर्वी समुद्रतट के सुख्य बन्दरगाह से। मालावार के बन्दरगाहों में मुरचीपट्टन

१ वही, १८-१६

१ वही, २६-२७

५ वडी, पू॰ २७-१८

रे वही, प्र॰ २२

४ वड़ी, पृ•, २७-३८

६ मही, ए० ११-३०

की पहचान पेरिअस के मुजिरिस से की जा सकती है। काठियावाद के बाद सिन्ध के समुद्रतट पर, वसुदेवहिराडी के अनुसार तथा भितिन्द्रश्यन के अनुसार, सिन्ध-सागर-संगम पर सीवीर नाम का एक बन्दरगाह था। अवस्य ये दोनों ही बाबिरिकीन के उद्बोधक हैं। वसुदेवहिराडी में तो शायद इसे पश्चिम बर्बर के नाम से सम्बोधन किया गया है। सिन्ध के समुद्रतट के बाद गंगरा और अपरगंगरा नाम आये हैं जिनका पता नहीं लगता; पर ऐसा लगता है कि, उनका सम्बन्ध पूर्व अभिका के समुद्र-तट से रहा हो। गंगरा और जंजीवार शायद एक हो सकते हैं तथा अपरगंगरा का अजानिया के समुद्र-तट से शायद मतलब हो सकता है। योन से यहाँ खास युनान से मतलब है और परमयोग शायद एशिया-महनर का धोतक है। अस्तिसन्द तो सिकन्दरिया का बन्दरगाह है। मक कान्तार से शायद बेरेनिके से सिकन्दरिया तक के रेगिस्तानी मार्ग का मतलब है। इस रेगिस्तानी पथ पर यात्री रात में सफर करते थे और इसपर उनके ठहरने और खाने-पीने का प्रबन्ध होता था।

मरकान्तार के बाद महानिद्देस में पर्थों का वर्गीकरण आता है। उनके नाम हैं— जरणुपथ (पाठमेद सुक्षण या वरणु), अजपथ, मेराढाथ (मेंद्रे का रास्ता), शंकुपथ, इस्तपथ (इतरी का रास्ता), वंसपथ, शंकुरथ (विक्यों का रास्ता), मृसिकपथ (वृहों का रास्ता), दरीपथ (गुकाओं का रास्ता) और वेताचार (बेंतों का रास्ता)।

हम एक जगह कह आये हैं कि अजपथ और शंक्रपथ प्राचीन व्याकरण-साहित्य में मिलते हैं। इनका उल्लेख ऋत्कथारलोकसंग्रह में सातुरास की कहानी में हुआ है।

सानुदास चम्या के एक व्यापारी मित्रवर्मी का पुत्र था। बचपन में उसने अच्छी शिचा पाई थी; पर जवानी में, कुसंगित में पहकर, वह एक वेश्या के फीरे में फूँस गया। अपने पिता की सत्यु के बाद उसे महाजनों का चौधरी (श्रेष्ठिगद) नियुक्त किया गया। पर वह अपनी पुरानी आदर्तें न छोड़ सका धौर कुछ ही दिन में कंगाल हो गया। अपने परिवार की गरीबी से दुखी होकर उसने यह प्रण किया कि बिना धन पेंदा किये वह वापस नहीं लौडेगा।

चम्पा से सानु रास नाम्रिनिति त्राया । रास्ते में उसे फर्ड जूरे और छाते शक्त जातियों से भेंड हुई जिन्होंने कर-मूल-फत्त से उसकी खातिर की । इस तरह यात्रा करते हुए वह सिद्धकच्छप पहुँचा जहाँ उसकी श्रपन एक रिश्ते रार से भेंड हुई । उसने उसकी बड़ी खानिर की श्रांर उसे ताम्रितिति की यात्रा करने के लिए स्पये देकर एक सार्थ के साथ कर दिया।

ताम्रलिप्ति के रास्ते में सानुरास ने बड़ा शोरगुत सुना। पता लगाने पर उस माजूम हुआ कि धातमीमंग्रितज्ञा पर्वत के खगड़ चर्ममुगड़ रक्षक अपनी बहादुरी की गप्पें मार रहे थे। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कहा कि डाकुओं के मिलने पर वह काली मैथा को बिलदान बढ़ावेगा। इसी बीच में पुतिन्दों ने सार्थ पर धावा बीज दिया जिससे घषराकर डींग मारनेवाले चम्पत हो गये। सार्थ तितर-बितर हो गया और बड़ी मुश्किल से सानुरास ताम्रलिप्ति पहुँच सका। वहाँ उसकी अपने मामा गंगदत्त से मुनाकात हुई। गंगदत्त ने ससे रुपये देकर रोकना चाहा; पर सानुरास दान का मिलारी नहीं था और इसलिए उसने एक संयात्रिक से यह कहकर कि में रत्नपारली हूँ, अपने की जहाज पर साथ ले चलने के लिए उसे तैयार कर लिया। एक शुभ में दिन देवताओं, बाह्यगों और गुकुओं की पूजा करके समुद्रयात्री चल निकले।

१ दृहत्क्यारखोकसंप्रह, जन्याय १म, रखोक १ से

र वही, १७३

श्रभाग्यवरा, राह में जहाज टूट गया श्रीर सानुदास एक तख्ते के सहारे महता हुआ किनारे पर श्रा लगा। यहाँ एक दूसरी कहानी श्रारम्भ होती है जिससे पता लगता है कि सानुदास की मेंट समुदिशा नाम की एक की से हुई जो भारतीय व्यापारी सागर श्रीर यवनी माता की, जिसकी जन्मभूभि यवनदेश में थी, पुत्री थी। सानुदास को बिना पहचाने, उस की ने उसे यह भी बतलाया कि बचपन में उसकी सगाई सानुदास से हो जुकी थी; पर उसके बदमारा हो जाने के कारण, शादी न हो सकी। दुली होकर श्रपनी की के साथ सागर यवनदेश की श्रोर चल पढ़ा, पर रास्ते में ही जहाज टूट गया। समुदिशा किसी तरह बहती हुई किनारे श्रा लगी। समुदिशा को जब शानुदास का पता मानुम हुआ तो उसने उसे बताया कि उसने बहुत-से मोती इकट्ठे कर तिये हैं। उसं निर्जन द्वीप पर मछली, कछुए श्रोर नारियन खाकर वे दोनों रहने लगे। वहाँ लवंग, करूर, चन्दन श्रीर पान बहुतायन से मिनते थे।

एक दिन समुद्रदिक्ता ने अपने पति सं, दूरे जहाजों के न्यापारियों की प्रथा के अनुसार (भिक्तपोत-विधिज-इत्त), पुरु पढ़ पर एक मंडी लगा देने और आग जला देने की प्रार्थना की जिससे समुद्र पर चलनेवाले जहाज उन्हें देखकर उनका उद्धार कर सकें। समुद्रदिक्ता की अक्ल काम कर गई और संबर्ध एक उपनौका उन्हें एक जहाज पर ले गई। समुद्रदिन्ना द्वारा एकत्र मीती भी जहाज पर लाये गये और यह ते पाया कि उन्हें बेचकर जो फायदा हो उसमें आधा सांयात्रिक का होगा। सांयात्रिक ने समुद्रदिन्ना और सानुदास का विवाह भी करा दिया।

श्रभाग्यवरा जहाज इब गया त्रोर समुदिक्ता बह गई। सानुदास किसी तरह बहता हुया किनार लग गया। उस समय उसकी पूँजी केंग्र श्रीर खुड़ में बैंथ हुए कुछ मोती थे। किनार पर केलं, नारियल, केटहल, मिर्च श्रीर इलायची के पेड़ श्रीर पान की लत्तर बहुतायत से होती थीं। एक गाँव मे पहुँचकर उसने उसका पता पूछा; पर लोगों ने उत्तर दिया— "थारिए उचेलिलित' जो हूटी-कूरी तामिल है श्रीर जिसके मानी होते हैं, तुम्हारी बात समस्क में नहीं श्राती। सानुदास ने एक दुभाविये (दिभाप) की मदद ली श्रीर अपने एक रिस्तेदार के पस पहुँच गया जहाँ उसे पना लगा कि वह पाग्ड्य देश मे श्रा पहुँचा है जिसकी राजधानी मदुरा एक योजन पर थी।

दूसरे दिन सबेरे केलों के घने जंगल से होकर दो कांस चलने के बाद सानुदास ने एक धर्मशाला (सत्रम्) देखी जहाँ कुछ विदेशियों की हजामन बन रही थी, किसी का अभ्यंग हो रहा था और किसी की मालिश ( उत्सादन )। इस तरह सब लोगों की खानिर हो रही थीरे। रात में सत्रपति ने सानुदास की खबर पूछी और बताया कि उसका मामा गंगदत्त उसके जहाज हूटने के समाचार से दुखी है। उसने तमाम जंगलों, घाटों (तर ), सत्रों और बन्दरों (बेलानटपुर ) में इस बात की खबर करा दी थी। सानुदास ने फिर भी उसे अपना पता नहीं दिया।

दूसरे दिन उसने पाएड्य-मधुरा के जौहरी-बाजार की सैर की। वहाँ उसने एक गहने का दाम कृतकर उसके बदले कुछ रुपये पाये। उसकी ख्याति सुनकर राजा ने उसे अपना रत्न-परीस्तक नियुक्त कर लिया। एक महीने तो वह अपना काम ईमानदारी से करता रहा; पर बाद में उसने

१ वही, ६१४

र वही, ३४५-३४६

बोड़ी-सी पूँजी सगाकर अधिक लाभ उठाने की सीची। उसने बंडे तन्तु (गुणवान् ) की कपास खरीदकर उसकी सात डेरियाँ लगा दों; पर अभाग्यवर कपास में आग लग गई?। मदुरा के लोगों में यह रवाज था कि जिस घर में आग लगती बी उसमें रहनेवाले आग में कूदकर जान दे देते थे। अपनी जान के डर से सानुदास एक जंगल में भागा। वहाँ उसकी एक गौड भाषा बोलनेवाले से मुलाकात हुई। उसने उससे सानुदास का समाचार पूछा; पर उसने उससे कह दिया कि वह पाएक्यों द्वारा आग में फॅका जाकर जल गया। उसके मामा गंगदत्त ने यह समाचार सुनकर जल मरना चाहा; पर इतने ही में सानुदास चम्पा पहुँच गया और इस तरह उसके मामा की जान बच गई।

अपने बुमक इस्वभाव श्रीर रुपया पैदा करने की इच्छा से सानुदास बहुत दिनों तक अपने मामा के यहाँ नहीं ठहर सका। थोड़े ही दिन बाद उसने सुवर्ग्यद्वीप जानेवाने आवेर के जहाज की पकड़ तिया। सुवर्ग्यद्वीप पहुँचकर जहाज ने लंगर जात दिया और व्यापारियों ने खाने का सामान थैलियों (पायेय-स्थिगका) में मरकर श्रपनी पीठों से बाँध तिया तथा श्रपने गले से तेल के कुर्प लटकाकर वे बेशलता के सहारे पहाड़ पर चढ़ गये। यही वेशपथ था।

श्री लेवी ने वेत्रलता से यहाँ लाठी का तात्पर्य समभा है। पहाइ पर चढ़ते हुए यात्री लाठी के सहारे कुककर नहीं, तनकर चलते थे। निहेस के वेत्ताचार का भी यही तात्पर्य है।

सोने की खोज में यात्रियों ने जो उनसे कहा गया, वहीं किया। पर्वत की चोटी पर पहुँचकर वे रात भर वहीं ठहर गये। क्षेरे उन्होंने एक नरी देखी जिसके किनारे बैलों, बकरों और भेड़ों की भीड़ थी। आचेर ने यात्रियों को नदी छूने की मनाही कर दी थी; क्योंकि उसे छूनेवाला पत्थर बन जाता था। नदी के उस पार खड़े बाँस हवा चलने से इस पार अक जाते थे। उनके सहारे नदी पार उतरने की आज्ञा दी गई। यही वेग्रुपथ था जिसे निहेस में वैशाय कहा गया है।

परथर बना देनेवाली नदी का 'सद्धर्मस्मृत्युपस्थानसूत्र' में भी उल्लेख हैं । उसके किनारे कीचक नामक बाँस होते थे जो हवा चलने पर एक दूसरे से टक्कर लेते थे । रामायण (४१४४।००-००० ) में उसी नदी का उल्लेख हैं । यह मुश्किल से पार की जा सकती थी और इसके दोनों किनारे खड़े कीचक नामक बाँसों के सहारे सिद्धगण नदी पार करते थे । महाभारत (२१४८१२) में भी शैतोदा नदी और उसके तीर के कीचक वेगुआों का उल्लेख हैं । टालमी से हमें पता चलता है कि छिनाई के बाद सेर (चीन ) प्रदेश पहता था । उसके उत्तर में एक सज्ञात प्रदेश या जहाँ दलदल थे जिनमें उपनेवाले नरकरणों के सहारे लोग दूसरी कोर पहुँच सकते थे । उस प्रदेश को बलख से ताशकरगन होते हुए तथा पालिबोधा (पाटिलपुत्र ) होते हुए सहकें आती थीं (११६०१४१) । यहाँ हम उस पौराणिक अनुभुति का स्नोत पाते हैं जिसमें नीन और पश्चिम की सहक पर लोबनोर के दलहलों को एक लोककथा में परिवर्तित कर दिया । यह अनुभुति सार्थों की कहानी के आधार पर यूनानी और भारतीय साहत्य में पुर गई। क्टेसियस और मेगस्थनीज एक नदी का उल्लेख करते हैं जिसमें कोई वस्तु तैर नहीं

१ वही, ३७७-३७३

२ बोबी, वही, पृ॰ ३३-४०

३ बृहत्कथारखोक-संप्रह, ४४०,४४४

४ जूर्नास मासियातीक, १६१८, २, ५० १३

## [ १३८ ]

संकंती थी। भेगास्थनीज द्वारा दिये गये इस नदी के तिक्लास अथवा सिलियस नाम की पहचान श्री सेवी शैलोदा से करते हैं ।

सद्धम्मपण्जीतिका (लेवी, वही, ४३१-३२) के अनुसार वंशपथ में बाँसी की काटकर उन्हें पेड़ से बाँध दिया जाता था। पेड़ पर चढ़कर एक बाँस दूसरी बेंसवारी पर डाल दिया जाता था। इस प्रक्रिया की दुइराते हुए बाँस का जंगल पार कर लिया जाता था।

भारतीय और युनानी भन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैलोहा नदी मध्यएशिया में थी, सुवर्णभूमि में नहीं। रामायण और महाभारत उसे मेर और मन्दर के मध्य में
रखते हैं। इसके पढ़ोस में खम, पारद, कुलिन्द और तंगण रहते थे। मेर की पहचान श्री लेवी
पामीर और मन्दर की पहचान उपरली इरावदी पर पढ़नेवाली पर्वतश्र खला से करते हैं; पर
महाभारत से तो मन्दर की पहचान शायद क्वेन-लुन पवर्तश्रेणी से की जा सकती है। मत्स्यपुराण (१२०।१६-२३) शैलोहा का उद्गम अवण पर्वत में रखता है, पर वायुपुराण (४०।२०-२९)
के अनुसार, वह नही मुझवत पर्वत के पाद में स्थित एक दह से निकलती थी। वह चलुस्
और सीता के बीच बहनी थी और लवणसमुद में गिरती थी। चलुस् वंसु नदी है और सीता
शायद तारीम। इसिलए, श्री लेवी की राय में शैतोदा नदी की पहचान खोतन नदी से की जा
सकती है । उस नदी में गिरकर चीजों के पत्थर हो जाने की कहानी खोतन नदी में यशब के
हो के मिलने से तथा उनके दूर-दूर तक ले जाने की बात से निकली होगी।

शैलोदा के साथ की चक-नेग्रु का उल्लेख पुरागों के लिए एक नया शब्द है। श्री सिलवाँ लेवी की चक की व्युरिशत्त चीनी भाषा से करते हैं। चीन के क्वांगसी श्रीर सेचवान प्रदेश से भारत में आसाम के रास्ते बाँस आने की बात ई॰ ए॰ दूसरी सदी में चाक् किएन भी करता हैं।

हैं। तोदा पार करने के बाद सानुदास दे। योजन आगे बढ़ा और एक पति रास्ते के दोनों आरे गहरा लड़ (रखानल) देला। आचेर ने गीली और सूखी लकिक्याँ इकट्ठी करके और उन्हें जलाकर धुआँ कर दिया। धुएँ को देखकर चारों और से किरात इकट्ठे हो गये। उनके पास बकरों और चीतों के चमड़े के बने जिरह-नखतर और बकरे थे। व्यापारियों ने उन वस्तुओं का विनिमय कंशिये, लाल और नीले कपकों, शक्तर, चावल, धिन्दुर, नमक और तेल से किया। इसके बाद किरात हाथ में लकियाँ लिये हुए अपने बकरों पर चढ़कर पति और पेंचदार रास्ते से रवाना हो गये। जिन व्यापारियों को सोने की खान से सीना लेना था, वे उसी रास्ते से आगे बढ़े। रास्ता इतना कम चंका था कि व्यापारी एक की कतार में एक भालेंबरदार के अधिनायकत्व में आगे बढ़ेंथे।

खरी र-फरोख्त के बाद वह दल वापस लौटा । कतार में सानुदास का सातवाँ स्थान था और आचेर का छठा । बढ़ते हुए दल ने दूसरी ओर से लकिइयों की सट-सट सुनी । दोनों दलों में मुठभेड़ हो गई और आचेर के दलवालों ने दूसरे दलवालों को गढ़े में दकेल दिया । एक

१ क्षेत्री, बही, पू॰ ४२

र वही, पु० ४२-४३

रे बही, पु॰ ४३-४४

४ वृहत्कथारबोकसंप्रह, ४५०-४६१

जवान लक्के ने सालुदास से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की ; पर कठोर-इस्य आचेर ने अपने दल की रचा के लिए सालुदास को उसे भी नीचे नदी में गिरा देने के लिए बाध्य किया ।

इस घटना के बाद आनेर का दल विष्णुपर्। गंगा पर पहुँ ना और वहाँ मृतात्माओं के लिए तर्पण किया। खाने और विश्राम करने के बाद आनेर ने व्यापारियों से अपने बकरे मार डालने और उनकी खालें अपने उपर ओड़ लेने को कहा। ऐसा ही किया गया। इसके बाद बड़े पत्नी उन्हें मांस के लोश के समम्तकर सुवर्णभूमि ले गये। इस तरीके से सानुदास भुवर्णभूमि पहुँ ना और वहाँ से बहुत-सा धन इकट्ठा करके खरी-खरी अपने घर लौट आया। शायर यहाँ राकुनपथ की ओर इशारा है।

सानुदास की कहानी समाप्त करने के पहले यह बता देना आवश्यक है कि बसुदेविहरणी की बाददत्त की कहानी से उसका गहरा साहश्य है। यह बात साफ है कि उपयुक्त होनों कहानियों का आधार गुणाव्य की इहत्कथा की कोई कहानी थी। वसुदेविहरणी में इस बटना का स्थल मध्य-एशिया रखा गया है; पर बहत्कथाश्लोक-संग्रह के अनुसार, यह स्थान मलय-एशिया था। सानुदास की कहानी के कुत्र अंशों से—जैसे, शैतोदा नदी, बकरों और मेहों के विनिमय हत्यादि से—यह बात साफ हो जाती है कि सानुदास की यात्रा वास्तव में मध्य-एशिया में हुई। गुप्त-काल में जब सुवर्णदीन का महत्त्व बढ़ा तो कहानी का घटनास्थल भी मध्य-एशिया से सुवर्णभूमि में आ गया।

महानिद्देस में मंढों का रास्ता और॰ श्रजपथ एक ही है। वरागुपथ, शंकुपथ, इत्तपथ, मृसिकपथ, दरीपथ इत्यादि के सम्बन्ध में हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए।

महानिद्दे स के सिवा इन पथों का उल्लेख पालि-बौद्ध-साहित्य में भी श्राता है। वेत्तवर या वेत्तवार, संक्रपथ और श्राजपथ का उल्लेख मिलिन्द्प्रश्न में एक जगह आता है?। पर इन पथों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय वर्णन विमानवत्थु ( = ४ ) में आता है। आंग और मगध के व्यापारी एक समय सिन्धु-सोतीर में यात्रा करते हुए रेगिस्तान के बीच अपना रास्ता भूल गये ( वग्गुपथस्स्यमण्यां ; महानिद्देश का जवग्गुपथ )। एक यन्त्र ने अवतरित होकर उनसे पूझा, तुम सब धन की खोज में समुद्र के पार वग्गुपथ, 'वित्तवार, शंकुरथ, निर्यों, और पर्वर्तों की यात्रा करते हो।''

पुराणों में भी महानिह से के पथों की कोर कुत्र इशारा है। मत्स्यपुराण, (११४। ४६-४६) में कहा गया है कि पूर्व दिशा की कोर बहती हुई निलनी ने कुपयों, इन्द्र हुम्न के सरों, खरपथ, वेत्रपथ, शंलपथ, उज्जानकमह तथा कुथ गवरण को पार किया और इन्द्र होप के समीप वह लवणसमुद्र से मिल गई। वायुपुराण। ४७१४४ से। में भी वही श्लोक है, पर उसमें कुपथ की जगह अपथ, वेत्रपथ की जगह इन्द्रशंकुपथान और उज्जानकमस्त्र की जगह मध्येनोयान-मस्करान पाठ है। इस तरह निलनी पूर्व की ओर बहती हुई खराव रास्तों (कुपथान ), इन्द्र-शुम्नसरों, खरपथ, वेत्र अथवा इन्द्रपथ, शंख अथवा शंकुपथ पार करती हुई, उज्जानक के रेगिस्तान से होती हुई, कुथगवरण होकर इन्द्र द्वीप के पास लक्णसमुद्र से मिलती थी। इस तरह हम देश सकते हैं कि मत्स्यपुराण में वेत्रपथ पाठ ठीक है और वायुपुराण में शंकुपथ। खरपथ

१ वही, ४६२-४८४

२ मिलिन्डप्ररन, पृ० २८०

की दुखना हम महानिद्देश के आजपध से कर सकते हैं। जिस रेगिस्तान से निलनी का नहान था नहीं तकतामकान रेगिस्तान है।

महानिहें स के मार्गों पर उसकी टीका सखरमपरजोतिका (१०८० ६०) से काफी प्रकाश पढ़ता है। उस टीका के अनुसार यात्री, शंकुपथ बनाने के लिए, पर्वतपाद पर पहुँचकर एक शंकुश (अयिक घाटक) को फन्दे से बाँधकर उसे उत्पर फेंकता था और उसके फेंस जाने पर वह रस्सी के सहारे उत्पर चढ़ जाता था। वहाँ पर वह हीरा-लगे बरमे से (विजरागेन लोहदराडेन) चट्टानों में एक छेद करता या और उसमें एक खूँटा गाढ़ देता था। इसके बाद शंकुश छुड़ाकर उसे फिर उत्पर फेंकता था और उसके लग जाने पर रस्से के सहारे फिर उत्पर चढ़कर एक गढ़ा बनाकर बार्ये हाथ से रस्सा पकड़ता था और दाहिने हाथ की मुंगरी से वह पहला खूँटा निकात देना था। इस उपाय से पर्वत की चोटी पर चढ़कर वह उतरने का उपाय सोचता था। इसके लिए वह पहले चोटी पर खूँटा गाड़ता था जिसमें वह एक डोरीदार चमके की बोरी बाँधता था, फिर उसमें खुद बैठकर चरली खुतने के कम से धीरे-धीरे नीचे उतर खाता था।

यहाँ यह जान लेने योग्य बात है कि हीरे की कनी के बरमे का आविष्कार सन् १८६२ में हुआ, जब आल्स में एक सुरंग खोरने की जरूरत हुई। इंजीनियरों ने एक सबी बनानेवाले से सलाह ली और उसने डायमंड दूल से पत्थर तो इने का आदेश दिया । पर उत्पर के सदस्या से तो इस बात का साफ पना चल जाता है कि भारतीयों को ११वीं सदी में भी डायमएड-दूल का पता था।

सद्धम्मपण्जोतिका में खत्तपथ का अर्थ आधुनिक पेराहरू से है। छत्तपथ का यात्री एक चमके का छाता लेता था। उसके खुलने पर हवा भर जाती थी और इस तरह वह एक पत्ती की तरह नीचे उतर आता था।

२

इस अध्याय के पहले भाग में हमने यह बनाने का प्रयत्न किया है कि भारतीयों का पय-शान कितना निस्तृत था। पर संस्कृत-बौद्ध-साहित्य में बहुन-सा ऐसा मसाला है जिसके आधार पर इस देश की पथ-पद्धित और जल तथा थल के अनुभवों की बात पाते हैं। यह सब समग्री हमें कहानियों से मिलने के कारणा उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो सकती, गोकि इसमें संदेह नहीं कि इन कहानियों में वास्तविकता का गहरा पुर है। व्यापारी अपनी यात्राओं से लौटकर बचे-बचे नगरों में अपने अनुभव सुनाते थे और उन्हीं अनुभवों का आश्रय लेकर अनेक कहानियों प्रचलित हो गई।

गिलगिट से मिले विनयवस्तु में भारत की भीतरी पथ-पद्धित पर कुछ प्रकाश पहता है। पहला मार्ग कश्मीरमंडल में बुद्ध की यात्रा का है। श्रामी यात्रा में बुद्ध भ्रष्टाला, कम्या, धान्यपुर श्रीर नैतरी गये। इन स्थानों का पता नहीं लगता। शाद्धला में उन्होंने पालितकोट नाग को दीखा दी; नन्दिवर्धन में श्रश्वक श्रीर पुनर्वस्त नागें श्रीर नाली तथा उदयी यद्विशियों

१ स्रोबी, वही, पुरु ४३१-३२

र जे॰ भार॰ मेकार्थी, फायर इन दि अर्थ, ए० २३६-३३७, संसन, १६४६

की दीचा दी। वहाँ से वे कुन्तिनगर पहुँचे जहाँ बच्चों को खानेताली कुन्ती यद्मिणी का पराभव किया। खर्ज रिका में उन्होंने बच्चों को मिट्टी के स्तूपों से खेलते देखा और यह भविष्य-वाणी की कि उनकी मृत्यु के पाँच सौ बरस बाद कनिष्क एक बहुत बड़ा स्तूप खड़ा करेंगे ।

बुद्ध की श्रूरसेन-जनपर की यात्रा उस प्रदेश पर काफी प्रकाश डालती है। अपनी यात्रा में वे पहले आदि-राज्य, यानी बरेली जिले में आहिच्छत्र। पहुँचे। यहाँ से वे कासगंज-मधुरा की सकत से भदाशव होते हुए मधुरा पहुँचे। यहाँ उन्होंने भित्रच्य-नागी की कि उनकी सत्यु के सी बरस बाद नट और भट नाम के दो भाई उरुस एड (गोवर्धन) पर्वत पर उनके लिए एक स्तूप बनावेंगे। उपगुप्त के जन्म की भी उन्होंने भित्रच्य-वागी की। यहाँ ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया; पर ब्रह्मण नीलभूति ने बुद्ध की स्तुति करके इस विरोध को समाप्त किया?।

बुद्ध नद्धत्र रात्र में मथुरा पहुँचे थे। मथुरा की नगर-देवता (देवी) ने उनका आता अपने काम में बाधक समस्कर उन्हें नंगी होकर डराना चाहा; पर बुद्ध ने माता के लिए यह अनुभित कार्य बताकर उसे लिजिजत किया । मथुरा के नगर-देवता के होने का नया प्रमाण हमें टालमी से मिलता है। अभी तक टालमी द्वारा मथुरा को देवताओं का नगर कहा जाना माना गया है; पर श्री टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उसका वास्तविक अर्थ देवकन्या है । अगर यह बात सही है तो मथुरा में नगर-देवता की बात पक्षी हो जाती है। पुष्कलावती की तरह मथुरा में नगर-देवता का शायद यह पहुला प्रमाण है। टार्न के अनुसार शायद उस नगर-देवता का नाम मथुरा रहा हो।

बुद्ध ने मथुरा के पाँच दुर्गुण कहे हैं; यथा, किनारों के ऊपर चले जानेवाला पानी ( उत्कूलनिकूलान् ), खूँटों और काँटों से भरा देश ( स्थूलकर्यकप्रधानाः ), बलुही और कॅकरीती भूमि, रात के अन्तिम पहर में खानेवाले ( उच्चन्द्रभक्ताः ) धीर बहुत-सी क्रियाँ ।

मथुरा अपने यत्तों के लिए मशहूर था। बुद्ध ने वहाँ लक्कों को खानेव ले गर्दभ यत्त (भागवत का धेनुकासुर) तथा शर और वन की तथा आलिका, बेन्दा, मधा, तिभिसिका (शायद ईरानी देवी अर्तेभिस) की शान्त किया ।

मधुरा से बुद्ध श्रोतला पहुँ चे श्रीर वहाँ से दिल्ला पांचाल में बैरम्य जो पालि-साहित्य का वेरंजा है। यहाँ उन्होंने कई ब्राह्मणों को दीस्त्रित किया।

पांचाल से साकेत तक के रास्तों पर कुमारवर्धन, कौबानम्, मिखावती, सालवला, सालवला, सुवर्ण प्रस्थ और साकेत पहते थे। द साकेत से बुद्ध ने आवस्ती का रास्ता पकड़ा। १

१ तिखािट मेनेसिकेष्टस्, १, भा• १, ५० १-२

२ वडी, प्र• ३-१३

६ वही, ए० १७

४ टार्न, वही, ४० २४१-५२

४ गिलगिट टेक्स्ट्स, वही, ए॰ १४-१४

६ वही, पृ॰ १४-१७

७ वही, १० १८ से

म बही, पृ० ६ म-६६

**६ वही**, पृ॰ ७३

### [ १४२ ]

जीवक कुमारमृत्य, तच्चशिला में शिचा श्राप्त करने के बाद, भद्र कर (वियालकोट), सबुम्बर (पठानकोट), रोहीतक (रोहतक) होते हुए मथुरा पहुँचे और वहाँ से उत्तरी रास्ते से वैशाती होते हुए राजधह पहुँचे। व

उपयुक्त पर्थों से पता चलता है कि ईसा की पहली सिश्यों में भी रास्ते में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुन्ना था, गोकि उन रास्तों में बहुत ऐसे नगर मिलने लगते हैं जिनका बुद्ध के समय में पता नहीं था।

हमें संस्कृत-बौद्ध-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ बातों का पता लगता है। ईसा की पहली सिदेगों में भी यात्रा में उतनी ही किठनाइयाँ थीं जितनी पहले। रास्तों में बाकुओं का भय रहता था। रेगिस्तान में भी यात्रा की अनेक किठनाइयाँ थीं। रास्ते में निदेशों पार करनी होती थीं और घाट उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तर्पराय) क्सूल करते थे। वक्मी-कभी नदी पार उतरने के लिए नावों का पुन भी होता था। दिव्यावदान में कहा गया है कि राजगृह से आवस्ती के राजमार्ग पर अजातशात्रु ने एक नाव का पुल (नौसंक्रमण) बनवाया। विच्याविश्व वेशों के देश में गंडक पर भी एक पुल था। अवदानशतक के अनुसार भी गंगा के पुल के पास बदमाशा-गुंडे रहते थे।

महापथ पर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़ों के व्यापारी बराबर यात्रा करते रहते थे। कहा गया है कि तत्त्वशिना का एक व्यापारी घोड़े बेचने (अश्वपण) को बनारम जाता था। एक समय डाकुओं ने उसके सार्थ को तितर-चितर कर दिया और घोड़े चुरा लिये। धोड़ों के व्यापार का मधुरा भी एक खास अड्डा था। उपगुप्त की कथा में कहा गया है कि मधुरा मे एक समय पंजाब का एक व्यापारी पाँच सी घोड़े लाया। वह इतना रईस था कि मधुरा पहुँचते ही उसने बहाँ की सबसे कीमनी गणिका की माँग की। ध

श्विषिकतर व्यापारी राजशुक्त भर देते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो निःशुक्त माल ले जाना चाहते थे। दिव्यावदान भें एक जगह कहा है कि चोर ऐसी तरकीब करते थे कि शुक्त अगाहनेवालों को, छानाबीन के बाद भी, पता नहीं लगता था।

कहानी यह है कि मगध और वम्पा की सीमा पर एक यज्ञ-मन्दिर था जिसका घरटा चोरी से माल ले जाने पर बजने लगता था। चम्पा के एक गरीब ब्राझण ने फिर भी नि:शुल्क माल ले जाने की ठान ली। उसने एक जोड़ी (धमली) अपने छाते की खोबली डराडी में खिपा ली। राजगृह जानेवांत सार्थ के साथ जब वह शुल्कशाला में पहुँ चा तो शुलकाध्यन्त ने सार्थ के माल पर शुल्क वसूल लिया (शुलकशालिकेन सार्थ: शुल्कीकृतः), पर जैसे ही सार्थ आगे

१ वही, २, २, पृ० ६३-६४

र भवदानशतक, १, ए० १४८, जे० एस० स्पेयर द्वारा सम्पादित सेंटपीटसें-सा, १६०६

३ विष्यावदान, ३, २४-५६

४ अवदानशतक, १, पृ० ६४

र सहावस्तु, २, १६७

६ दिज्यावदान, २६, १४३

७ वही, ए० २७१ से

बढ़ा कि बएडा बजने लगा जिससे शुरुकाध्यन्न को पता लग गया कि शुरुक पूरी तौर से बसुल नहीं हुआ था। उसने सबके माल की फिर तलाशी ली; पर नतीजा कुड़ न निकला। अन्त में उसने एक-एक करके व्यापारियों को छोड़ना शुरु किया और इस तरह ब्राक्षण देवता का पता चल गया; क्योंकि उनकी बारी आते ही बएटा बजने लगा। फिर भी छिपे माल का पता नहीं चलता था। अन्त में शुरुक बसून न करने का वादा करने पर ब्राह्मण ने खोजली ढएडी से यमली निकाल कर दिखला दी।

हम देख चुके हैं कि ईसा की पहली सिरयों में पूर्व और पश्चिम में जहाजरानी की कितनी उन्नित हुई और भारतीय न्यापारियों ने किस तरह इसमें योगदान दिया। सुवर्णभूमि की यात्राओं से उन्हें खुद दौजत मिती। दौजत पैदा करने के साथ-ही-साथ उन्होंने हिन्दचीन, मध्य-एशिया और बर्मा में भारतीय संस्कृति की नींव डाज दी। इस संस्कृति-प्रसार में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही का हाथ था। महावस्तु में इस सम्बन्ध की एक रोचक कहानी है। कहा गया है कि प्राचीन युग में वारवालि में एक ब्राह्मण गुरू ये जिनके पाँच सी शिष्य थे। उनकी भी नाम की एक बद्दी सुन्दरी कन्या भी थी। एक बार ब्राह्मण के उपाध्याय ने उन्हें यक्ष कराने के लिए समुद्दपट्टन भेजना चाहा। स्वयं जाने अथवा अपने बदले में दूसरे के भेजने पर भी, दिख्णा की पूरी श्राशा थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुजाकर कहा कि समुद्दपट्टन जानेवाले को वे अपनी कन्या न्याह देंगे। श्री का प्रेमी एक युवा शिष्य इस बात पर समुद्दपट्टन पहुँ वा। यज्ञ कराने के बाद यजमान सार्थवाह ने उसे सोना और रुपये दिये।

उपर्युक्त कहानी से कुछ नई बातें माजूम पश्नी हैं। जहाँ ब्राह्मण गुरु रहते थे, उस स्थान का नाम वारवालि कहा गया है। बहुन सम्भव है कि यह काठियावार का बेरावल सन्दर हो। जहाँ यज्ञ होनेवाला था उसे समुद्रपट्टन कहा गया है जिसके मानी, मामूली तरह से, समुद्री बन्दर हो सकते हैं; पर यहाँ बहुन सम्भव है कि समुद्रपट्टन सुमान्ना के लिए आया है। इसमें काई आश्चर्य की बान भी नहीं है; क्योंकि बोनियो और दूसरी जगहों में भी यज्ञ के प्रतीक यूप मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश के ब्राह्मण यज्ञ कराने के लिए हिन्द एशिया जाते थे।

कपड़े, मसालं और सुगरिशत लकड़ियाँ भारत और हिन्द-एशिया के व्यापार में सुख्य वस्तुएँ थीं। महावस्तु में एक बड़ी त्रिकृत तालिका में सादे और रंगीन कपड़ों में काशी का दुक्त, बंगाल का रेशमी कपड़ा (कोशि (श) करके), चीम, केन्नल की तरह मलमल (त्रला-काविलिन्दिक) और चमड़ा बटकर बनी कोई चटाई (अजिनपवेषि) थे। इसके बाद उन बन्दरों और प्रदेशों के नाम आते हैं जिनसे कपड़े बाहर जाते थे और इस देश में आते थे। वनरुस्ता से शायद यहाँ वनवास (उत्तर कनारा) का मतलब है। तमक्ट का पाठ यहाँ हमकूट सुधारा जा सकता है। जैसा हम ऊपर कह आये हैं, हेमकुच्या का दुक्त प्रसिद्ध था। सुभूमि से यहाँ सुवर्णभूमि का तात्यर्थ है और तोषल से उद्दीसा की तोसली का। कोल से यहाँ पांड्य देश के सुप्रसिद्ध बन्दरगाह कोरकै का मतलब है और मिनर तो निरचयपूर्वक पेरिश्वस का सुजीरिस और महाभारत का सुचीरीपट्न है।

१ शहावस्त, २, ८६-६०

१ सहायस्त, १, २६४-३६

यह भी उल्लेखनीय बात है कि समुद्र के व्यापारियों की श्रेणी से ही बुद्ध के सुनिस्द्र शिष्य सुपारा के पूर्ण निकले थे। जैसा हम देख आये हैं, बौद्ध-धर्म के आरम्भिक युग में पश्चिम भारत के समुद्रतट पर सुपारा एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यहाँ से स्थलपथ सहाद्धि की पार कर नानाधाट होता हुआ गोदावरी की घाटी और दिक्खन के पठार में पहुँ चकर उज्जैन और वहाँ से गंगा के मैदान में जाता था।

दिव्यावदान में व्यापारी श्रीर बाद में भिक्क पूर्ण की बड़ी ही सुन्दर कहानी दी गई है। यह सपारा के एक बड़े धनी व्यापारी का पत्र था जिसके तीन स्त्रियों और तीन दूसरे पत्र थे। बुद्धावस्था में अपने परिवार से तिरस्कृत होकर उस बुढ़े व्यापारी ने एक दानी से शादी कर ली जो बाद में पूर्ण की माता हुई। बचपन से ही पूर्ण का न्यागर में मन लगता था। यह श्रपने बढ़े भाइयों को दर-दर की समद-यात्राएँ करते देवता था। उनसे प्रमाधित होकर उसने अपने पिता से उनके साथ यात्रा करने की अनुमित माँगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात न मानकर इसे दकान-दौरी देखने का आदेश दिया। अपने पिता की आजा शिरोधार्य करके उसने दकान देखना आरम्भ कर दिया और उसका फायदा अपने भाइयों के साथ बाँडकर लेने लगा। उसके भाई उससे ईंग्यों करते थे और इसलिए पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे बन्दर के ब्यापार में लगा दिया। इसमें भी उसने श्रपनी चतुराई दिखाई। कुछ समय के बाद, वह व्यापारियों की श्रेगी का चौधरी हो गया और तब उसने समुद्रयात्रा करके नये देशों और जातियों की देखने की ठान ली। उसकी यात्रा का धमाचार मुनारी से करा रिया गया। उसने सब लोगों से इस बात का एलान किया कि जो भी व्यापारी उसके साथ चलनेवाले होंगे उन्हें किसी तरह का कर ( शुल्क-तर्पर्य ) नहीं देना होगा । किसी तरह उसने कुशल हुन क छः यात्राएँ की । एक दिन उसके पास सपारा में श्रावस्ती के व्यापारी पहुँचे श्रीर उससे सातवीं बार समुद्रयात्रा की प्रार्थना की। पहले तो उसने अपनी जान खतर में डालने के बहाने से यात्रा टालनी चाही, लेकिन जब उन लोगों ने उसे बहुत घरा तो उसने उनकी बात मान ली। इस यात्रा में पूर्ण ने व्यापारियों से बुद्ध के बारे में सुना। यात्रा सं लीट आने पर उसके बड़े भाई ने उसका विवाह करना चाहा। पर भिन्त होने के तिए सन्नद पूर्ण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह एक सार्थ के साथ श्रावस्ती पहुँचा श्रीर वहाँ पहुँचकर प्रसिद्ध व्यापारी श्रानाथिपिएडक के पास अपना एक दत भेजा। अनाथिपिएडक ने पहले तो ससमा कि पूर्ण कोई सौदा करने आया है। पर जब उसने यह सना कि पूर्ण भिष्क होने वाला है तो उसे युद्ध से मिला दिया। बुद्ध-धर्म में पूर्ण की दीचा हृदय की छनी है: इसमें किसी तरह की अलांकिक बात नहीं आने पाई है। जिस तरह लहरें समृद् को ज्ञान्य कर देती हैं उसी तरह नाविकों का मन भी एकदम जुन्य हो जाता है श्रीर वे बहुधा श्रापना व्यवशाय छोड़कर धर्म के उपदेशक बन जाते हैं। ऐसा पना लगता है कि बहुत दिनों का एकान्तवास और प्राकृतिक उथल-पुथल नाविक के हृदय में एक तरह की दीनता भर देती है जो एकाएक थामिक उल्लास में फूट पहती है। पूर्ण के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। बुद्ध के साथ पूर्ण के वार्तालाप से यह पता लगता है कि रुधावडों के होते हए भी वह अपना काम करने पर कमर कसे हुए था। जब बुद्ध ने उससे कार्यचेत्र के बारे में पूछा तो पूर्या ने श्रोगापरान्त अथवा बर्मा का नाम लिया। बुद्ध ने वहाँ के लोगों के कर स्वभाव की आर इशारा किया, लेकिन यह बात भी पूर्ण की वहाँ जाने से न रोक सकी।

१ मेमोरियक सिखर्वी खेवी, पृ० १६७ से

ऐसा लगता है कि पूर्ण की अजीकिक शक्ति से प्रभावित होकर समुद्र के व्यापारी उसे समुद्र का सन्त मानने लगे थे। इस बात का पता हमें पूर्ण के माई की यात्रा से लगता है। पूर्ण की सलाह न मान कर भी उसने रक्तचन्द्रन की तलाश में समुद्रयात्रा की। तिमीर में सबसे अच्छा चन्द्रन होता था। वहाँ पहुँचकर उसने चन्द्रन के बहुत-से पेड़ काइ डाले जिससे कृद्ध होकर वहाँ के यस ने एक त्रकान खड़ा कर दिया जिसमें पूर्ण के माई की जान जाते-जाते बची। पर युर्ण का स्मरण करते ही त्रकान कक गया और पूर्ण का माई अपने साथियों-सहित कुशल-पूर्वक अपने घर लौट श्राया।

उपर्युक्त घटना का चित्रण अजंटा की दूसरे नम्बर की लेख के एक भितिचित्र में हुआ है। (आ॰ १५) इस चित्र में पूर्ण के जीवन की कई घटनाओं का—जैसे, उसकी बुद्ध के साथ मेंट और बीद-धर्म में प्रवेश का—चित्रण हुआ है। लेकिन इस चित्र में जिस उल्लेखनीय घटना का चित्रण है वह है पूर्ण के बड़े भाई भविल की चन्द्रन की खोज में समुद्रयाता। समुद्र में माइलियाँ और दो मत्ह्यनारियाँ दिखताई गई हैं। जहाज मजबूत और बड़ा बना हुआ है और उसमें रखे हुए बारह घड़े इस बान को सुचित करते हैं कि जहाज लम्बी यात्रा पर जानेवाला था। गलहां और थिआड़ी, दोनों पर ब्यात्रक बने हुए हैं। डाँड़े के पास निर्यामक के बैठने का स्थान है। पिद्धाही में एक चौखड़े में लगा हुआ स्तम्भ शायद एक जिबपाल वहन करता था।

जैसा हम उत्पर कह श्राये हैं, सबसे श्रव्हा चन्द्रन मत्तय-एशिया से भारत को श्राता था। एक जगह इस बात का उल्लेब हैर कि एक समुदी व्यापारी ने बौद्ध-साहित्य में प्रसिद्ध विशाबा मृगरमाता के पास चन्द्रन की लकड़ी की गड़ी (चन्द्रन गएडीरक) भेजी। चन्द्रन के मूल और श्रप्रभाग की जाँच करने की ठानी गई। उसके लिए विशाखा ने एक मामूली-सा प्रयोग बतलाया। चन्द्रन का कुन्द्रा पानी में भिंगो देने से जड़ तो पानी में बैठ जाती थी श्रीर सिरा तैरने लगता था। यह चन्द्रन हमें श्ररबों के उद्यक्तों की याद दिलाता है।

वह गोशीर्ष चन्दन, जिन्नसे पूर्ण ने बहुत धन पैरा किया, एक तरह का पीला चन्दन होता था जिसे इन्त-अत्त-चैतार (१९६७-१२४८) मकासिरी कहना है। मलाया में भी बहुत अध्की किस्म का चन्दन होता था। सत्ताहत (जावा का एक भाग), तिमोर और बन्दादीप के चन्दन भी बहुन अध्के होते थे। उपर्कृत मकासिरी चन्दन मकासार, यानी, सेलिबीज में होनेवाला चन्दन था<sup>3</sup>।

संस्कृत-बौद्ध-साहित्य से पता लगता है कि समुद्रयात्रा में श्रमंक भय थे। उन भयों से त्रस्त होकर घर की श्रियाँ ज्यापारियों को समुद्र-यात्रा के लिए मना करती थीं, लेकिन वे श्रागर जाने से न मानते थे तो श्रियाँ उनके कुशल-पूर्वक लौटने के लिए देवताओं की मन्नतें मानती थीं। श्राप्तानशतक में कहा गया है कि राजगृह में एक समुद्री व्यापारी की स्त्री ने इस बात की मजत मानी कि उसके पति के कुशल-पूर्वक लौट श्राने पर वह नारायण की सोने का एक चक भेंट करेगी। श्राप्त पति के लौट श्राने पर उसने बड़ी धूमधाम से मानता उतारी।

१ याजदानी, ऋजंता, भा० २, ए० ४४ से, प्लंट ४१

र गिलगिट मैनस्किप्ट्स, भा॰ ३, २, ए॰ ६४

६ जे० ए०, १६१८, जनवरी-फरवरी, पृ० १०७ से

४ अवदानशतक १, ५० १२६

समुद्रयात्रा की किठनाइयों को देखते हुए भारतीय व्यापारी त्रपनी श्रियों को बाहर नहीं है जाते थे, पर कभी-कभी वे ऐसा कर भी लेते थे। दिव्यावदान में कहा गया है कि श्रपने पित के साथ समुद्रयात्रा करती हुई एक स्त्री को जहाज पर ही बच्चा पैदा हुआ। श्रीर समुद्र में पैदा होने से उसका नाम समुद्र रख दिया गया।

उस युग में भी भारतीय जहाजों की बनावट बहुत मजबूत नहीं होती थी, इसिलए अपनी यात्रा में वे बहुआ टूट-फूट जाते थे। शार्क, देवमास, तिमि, निमिगल, शिशुमार और कुम्भीर के धकों को वे सह नहीं सकते थे। ऊँची लहरों (आवर्त) से भी जहाज हूब जाते थे। समुद्र के अन्तर्जलगत पर्वत आघातमय उन्हें तोइ-फोइ देते थे। जलडाकू नीले कपड़े पहनकर समुद्र में अपने शिकार की तलाश में बरावर घुमा करते थे। दीपों में बसनेवाले जंगली भी यात्रियों पर आक्रमण करके उन्हें लूट लेते थे। लोगों का विश्वास था कि समुद्र के बड़े-बड़ साँप जहाजों पर धावा कर देते हैं।

जहाज टूटने के बाद िवाय अपने इष्टदेव की प्रार्थना करने के और दूसरा कोई उपाय नहीं रह जाता था। महावस्तु के अनुसार, इक्ते हुए जहाज के यात्री घड़ों, तस्तों और तुरबों (अलावुश्रेणी) <sup>3</sup> के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे।

संस्कृत-बौद्ध-साहित्य से भारतीय जहाजरानी के सम्बन्ध में ब्रीर भी छोटी-मोटी बातें भिलती हैं। हमें पता लगता है कि जहाज लंगर डालने के बाद एक खूँटे (वेत्रपाश) है से बाँध दिया जाता था। लंगर जहाज को जुन्ध समुद्र में सीधा रखता था ब्रीर गहरे समुद्र में उसे हिसने से रोकता था । जहाँ तक में जानता हूँ, समुद्री नक्शे अथवा लॉगडुक का सबसे पहला उल्लेख वहत्कथाश्लोक-संग्रह में हुआ है । मनोहर ने अपनी समुद्रयात्रा में श्रुगवान पर्वत खार था के भौगोलिक स्थिति का पता लगा कर उसे एक नक्शे अथवा बही पर लिख लिया (सहसागरिरगृदेश स्पष्ट संपुटकेऽलिखन् )।

निर्यामकों और नाविकों की अपनी-अपनी श्रे िएयाँ होती थीं। आर्यसूर न सोपारा के निर्यामकों के चौधरी सुपारगञ्जनार को शिचा का विस्तृत वर्णन किया है। एक दुशल संचालक (सारिधः) की हैसियन से वह बहुत थोड़ समय में ही अपना सबक सीख लेता था। नच्नों की गिति-विधि का ज्ञान होने से उसे कभी भी दिशाश्रम नहीं होता था। फिलत-ज्योतिष के ज्ञान से उसे आनेवाली विपत्तियों का भी ज्ञान हो जाता था। उसे अच्छे और खराब मौसम का तुरन्त भास हो जाता था। उसने मझिलयों, पानी के रंगों, किनारों की बनावटों, पिचयों, पर्वतों इत्यादि की खोज-बीन से समुदों का अध्ययन किया था। जहाज चलाते समय वह कभी भी नहीं सोता था। गरमी, जाड़ा और बरसात में वह समान भाव से अपने जहाज को आगे-पीछे (आहरणापहरण) ले जाता था और इस तरह अपने जहाज के यात्रियों को कुशल-पूर्वक

१ दिग्यावदान, २६, ३७६

दिष्यावदान, पृ० ५०२

र्व सहावस्तु, रे, पृत्र ६८

ध दिव्यावदान, पृ० ११२

सिखिन्द प्रश्न, पृ० ३७७

६ वृहत्कथा-रक्षोक संप्रह, १६, १०७

गर्न्तव्य स्थान को पहुँचा देता था। मिलिन्सप्रश्न में एक जगह कहा गया है कि निर्यामक की अपने यन्त्र का बड़ा ख्याल रहता था। वह उसे दूसरों के छूने के भय से मुहरबन्द करके रखता था। यहाँ यह कहना कठिन है कि यन्त्र से पतवार का मतलब है या उत्तबनुमें का। जैसा हमें पता है, इनुबनुमें का आविष्कार तो शायद चीनियों ने बहुत बाद में किया।

समुद्रयात्रा की सफलता जहाज के नाशिकों की चुस्ती पर बहुत-कुछ निर्मर होती थी।

मिलिन्द्रपरन से हमें पता लगता है कि भारतीय खलासियों (कम्मकर) को अपनी जवाब-देही का पूरा ज्ञात हो गा था। भारतीय नाशिक प्रायः सीचता था—"मैं नीकर (मृत्य) हूँ और जहाज पर नेतन के तिए नौकरी करता हूँ। इसी जहाज की नजह से मुक्ते खाना और कपड़ा मितता है। मुक्ते सुस्त नहीं होना चाहिए, चुस्ती के साथ मुक्ते जहाज चलाना चाहिए।" लगता है कि उस युग में जहाज और नाव चलानालों कई तरह के नाविक होते थे। 'आहार' नाम के नाशिक जहाज को किनारे पर ले जाते थे। खलासियों को नाशिक कहते थे। निर्यों पर नाव चलानेत्राते माँकी (कैंवर्त) कहलाते थे। पनवार चलाने का काम कर्णाधारों के सुप्दें होता था।

जैसा हम एक जगह देव आये हैं, लातसागर और फारस की खाड़ी के जहाजरानी में उतनी ही मुसीबरों थीं जिननी पहले। आर्यसूर ने जातकमाला में के सुपारणजानक में जातकों के सुपारकजातक (नं ४६३) का एक नवीन काव्यमय एप रिया है। इस जातक में उसने निर्यामक का नाम सुपारण, यानी, 'जहाजरानी में सुराल' रखा है। जैसा हम उत्पर देव आये हैं, सुपारण एक कुरात निर्यामक या और निर्यामकसूत्र में उसने पूरी शिलापाई थी। आर्यसूर ने कल्पना की है कि सोपारा के बन्दर का नामकरण भी उसी के नाम से हुआ था। समुद्र के व्यापारी (संयातिक) कुराल-पूर्वक यात्रा करने के उद्देश्य से उसकी खुशामद करते थे। एक समय सुवर्णभूमि के व्यापारियों ने अपने जहाज की चलाने के लिए (बाहनारोहणार्थ) उससे प्रार्थना की, पर उसने, खुदावस्था के कारण आँखें कमजोर पड़ जाने से, उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। पर व्यापारी कब मानतेवाले थे। सुपारण ने अपने मले स्वभाव के कारण खुदांप की कमजोरियों के होते हुए भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

जहाज कुछ दिनों में मछितियों से भरे सागर में पहुँच गया। जुन्ध समुद्र के बेग से फेनिल लहरों पर रंगीन धारियों पड़ रही थों तथा सूर्य की रोशनी में नीला समुद्र मानो आकाश हु रहा था। किनारे का कोई निशान नहीं था। सूर्यास्त के बाद मीसम और भी भयंकर हो गया; लहरें फेनिल हो गई, हवा गरजने लगी, और उछलते हुए पानी ने समुद्र को और भी भीषण बना दिया। हवा से जुन्य समुद्र में भैंवर पड़ने लगे और ऐसा पता लगने लगा कि प्रलय नजदीक है। घीटे-बीरे बादनों के धीछे सूर्य अस्त हो गया और चारों और अँभेरा छा गया। समुद्र से इयर-उधर फेंका जाकर, मानो भय से जहाज कॉप रहा था। ऐसे समय, यात्री बहुत धबराये और अपने इष्टदेशनाओं का स्मरण करने लगे।

१ सिजिन्दप्रस्न, ए॰ ३०२

२ वही, पृ० ३७३

३. अवदानशतक, ३, २०१

४ जासकसाचा, पु॰ दद से

इस तरह जहाज कई हिनों तक समुद्र में लदकता रहा: पर बातियों की किनारे का पता न चला । कोई ऐसे लच्च ए भी नहीं दिखताई दिये जिनसे वे उस समुद्र की पहचान कर सकें। नये लक्क्णों को देवकर व्यापारी बहुत चिन्तित हुए। उन्हें धीरज वैंधाने के लिए सपारग ने कहा - "ये तुकान के लक्षण हैं। विपत्ति से पार पाने का रास्ता न होने पर क्लैब्य क्रोडिए। कर्तव्यनिरत मन्ष्य हँसकर नकलीकों को उड़ा देते हैं।" सुपारंग के उत्साहबद्ध क शब्द काम कर गये और वे अपनी घबराहर भूनकर समुद्र की ओर देखने लगे। उनमें से कुञ्ज ने स्त्री-मत्ह्य देखे. पर वे यह निश्चित न कर सके कि वे लियाँ थीं श्रथवा किसी तरह की मछलियाँ। उनके सन्देह दूर करने के लिए सुपारंग ने उन्हें बताया कि वे खुरमाली समुद की मञ्जित्यों थीं। व्यापारियों ने अपने जहाज का रास्ता बहत देना चाहा, पर लहरों की चपेड में पहरुर जहाज एक फेनिल समुद्र में पहुँच गया जिसका नाम सुपारम ने दिधमाल बतलाया । इसके बाद वे श्रानिमाल समुद्र में पहुँचे जिसका पानी श्रांगारों की तरह लाल था। यहाँ भी बहाज रोका नहीं जा सका श्रीर वह बहते-बहते कमशः क्षयमाल श्रीर नलमाल समुद्रों में पहुँचा। यहाँ जब निर्यामक न यात्रियों को बतलाया कि वे पृथ्वी के श्रान्त में पहुँच गये हैं ती वे भयभीत हो गये। समुद्र में शोर के कारण का पता लगने पर सुपारंग ने उन्हें बनाया कि वह शोर जवालामुखी पर्वत का था। अपना अन्त आया जानकर कुछ व्यापारी रोने लगे. कुछ इन्द्र आदित्य रुद्द मस्त् वसु समुद्र इत्यादि देवनाओं का आवाहन करने लगे और कक साधारण देवी-देवताओं की याद करने लगे। पर सुपारम ने उन्हें सान्तवना ही और उसकी प्रार्थना से जहाज ज्वालामुखी पर्वत के मुख के पास जाकर फिर स्नाया। बाद में सुपारग ने उनसे वहाँ की रेन और पत्थर जहाज में भर लेने को कहा। वापस लौटकर व्यापारियों को पता लगा कि वे रंत-पत्थर नहीं : बिल्क सोना चाँदी श्रीर रत्न थे।

सुपारगजातक में ऋतिरायोक्ति का पुट होते हुए भी यह निश्चित है कि इस कहानी का आधार फारस की खाड़ी, लालसागर और भूमध्यसागर की यात्राएँ थीं।

दिन्यावदान में श्रीर कई उमुद्रयात्रा-सम्भन्ती कहानियाँ हैं जिनसे पता लगता है कि फायदे श्रीर सैर के लिए किस तरह लोग यात्राएँ करते थे।

कोटिकर्ण की याता में में कहा गया है कि एक बार उसने अपने थिता से माल के साथ समुद्रयाता के लिए आज्ञा माँगी। उसके पिता ने मुनादो करा दी कि उसके पुत्र के साथ जाने-व ले व्यापारियों को कोई मानून नहीं देना होगा। कोटिकर्ण ने बन्दरगाह तक जाने के लिए होशियार खटचर चुने । चत्रते समय उसके पिता ने उसे उपदेश दिया कि वह सार्थ के आगे कभी न चले; क्योंकि उसमें लुटने का भय रहता है। सार्थ के पीछे चलना इसलिए ठीक नहीं कि थककर साथ छूट जाने का भय बना रहता है। इसिए सार्थ के बीच में चलना ही ठोक है। उसके पिता ने दासक और पाजक नामक दो दासों को कोटिकर्ण के साथ बराबर रहने का भादेश दिया। कोटिकर्ण धार्मिक छूत्य करने के बाद अपनी माता के पास आज्ञा के लिए पहुँचा। माता ने बेमन से आज्ञा दी। इसके बाद कोटिकर्ण ने समुद्र यात्रा में जानेवाला माल बैलगाहियों मोटियों, बैलों और खटचरों पर तथा पेटियों में लादा और यात्रा करते हुए बन्दरगाह पर पहुँच गमा। वहाँ से वह एक मजवृत जहाज लेकर रत्नद्वीप (सिंहल) पहुँचा। वहाँ रत्नों

१ दिन्याबदान, पृ० ४ से

की खुब श्राच्यी तरह से परी दा करके उन्हें खरी दकर जहाज पर लाया। काम समाप्त होने के बाद श्रानुकूल हवा के सहारे वह मारत पहुँचा। समुद्र के किनारे उसका कारवाँ विश्राम करने लगा और कोटिक क्यां उसे छो इकर श्राय-व्यय का लेखा-जोखा करने लगा। इछ देर के बाद उसने दासक को कारवाँ का हालचाल जानने के लिए भेजा। दासक ने सबको सीते देखा और खुद भी सो गया। दासक के वापस न लौटने पर कोटिक क्यां ने पातक को भेजा। पालक ने जाकर देशा कि कारवाँ लद रहा है, और यह सोचकर कि दासक लौट गया होगा, वह स्वयं उस काम में जुट गया। माल लादकर कारवाँ ने कूच कर दिया। सबेरे कारवाँ को पता लगा कि कोटिक क्यां गायब है, लेकिन तब तक वह इतनी दूर बढ़ चुका था कि उसके लिए वापस लौटना सम्भव नहीं था।

सबेरे जब कोटिकर्ण जागा तो उसने देखा कि सार्थ आगे बद जुका है। गदहों की गाड़ी पर चढ़कर उसने कारवाँ का पीछा करना चाहा; पर अभाग्यवश उसके निशान उस समय तक बार् स उक जुके थे। पर गदहें आने पथ-ज्ञान के बन से आगे बहें। कोटिकर्ण ने उनकी धीमी चाल से कोथित होकर उन्हें चाबुक लगाई जिससे वे एक दूसरे ही रास्ते पर चल निकले। कोटिकर्ण को बाद में पानी के अभाव से गदहों को छोड़ देना पड़ा। इसके बाद कहानी का अलीकिक अंश आगा है और हमें पता लगता है कि किस तरह कोटिकर्ण अपने घर पहुँचा।

हम उत्पर पूर्ण के बड़े भाई की उमुद्रयात्रा की ओर इशारा कर जुके हैं। उसका जहाज अनुकूल हवा के उगध चन्द्रन के जंगल में पहुँचा और वहाँ व्यापारियों ने अच्छे से-अच्छे चन्द्रन के शृक्ष काट डाले। अपने जंगल के। कटा देखकर महेश्वर यन्न ने महाकातिकाल चला दिया और व्यापारी अपने प्राणों के डर से शिव, वरुण, कृतेर, शक, ब्रह्मा, असुर, उरग, महोरग, यन्न और दानवेन्द्र की प्रार्थना करने लगे। उन्नी समय पूर्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से उनकी रन्ना की।

समुद्र में देवमास का भी कभी बड़ा डर रहता था। एक समय पाँच सौ व्यापारी एक जहाज लेकर समुद्रयात्रा पर चले। समुद्र देवकर वे बहुत घवराये और निर्यामक से समुद्र के कालेपन का कारण पूजा। निर्यामक ने कहा—"जम्बूद्वीप के नासियो। समुद्र तो मोती, वैर्थ, शंख, मूँगा, चाँदी, सोना, अकीक, जमुनिया, लोहितांक और दिल्लावर्त शंबों का घर है। पर इन रत्नों के वे ही अधिकारी हैं जिन्होंने अपने माता-पिता, पुत्र-पुत्री, दास तथा खानों में काम करनेवाले मजदूरों के प्रति अच्छा व्यवहार किया है और अमण तथा ब्राह्मणों को दान दिया है। '' जहाज पर वे ही लोग थे जिन्हों माल पैदा करने की तो इच्छा थी, पर वे किसी तरह का खतरा चठाने को तैयार नहीं थे। निर्यामक ने जहाज पर भीड़ होने की शिकायत की, पर व्यापारियों को यह नहीं सूमा कि किस उपाय से वह भीड़ छूँट जाय। बहुत सोचने-विचारने के बाद व्यापारियों ने निर्यामक से कहा कि वह भीड़ से समुद्र की तकलीकों की कथा कहे। निर्यामक ने भीड़ को सम्बोधन करके कहा—"अरे जम्बूद्वीप के निवासियो! समुद्र में अनेक अनजाने मय हैं। वहाँ तिथि और तिर्मिगल नाम के बड़े देवमास रहते हैं और बड़ कछुए भी दिखताई देते हैं। लहरें ऊँची उठती हैं और कमी-कभी किनारे गिर पड़ते हैं (स्थलउत्सीदन)। जहाज कभी-कभी दूर तक चले जाते हैं और कभी-कभी पानी के नीचे छिपी चटानों से टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं। यहाँ तूफानों (कालिकावात)

१ दिव्यावदान, ए० ४०-४१

का भी भय रहता है। उमुदी डाकू नीले कपड़े पहनकर जहाजों को लृटते रहते हैं। इसिलए तुममें से जो अपनी जान देने को तैयार हैं और अपना माल-मता लहकों को सौंप चुके हैं वे ही इस यात्रा पर चलने की सोचें। संसार में वीर कम हैं, डरपोक बहुत हैं।" निर्यामक की यह दिल दहलाने वात्ती बात सुनकर भी इ डिसक गई। जहाजियों ने वेत्र काट दिया और पालें खोल दीं। निर्यामक द्वारा संचालित (महाकर्याधारसम्बेरित) उस नाव ने अनुकूत वायु से रफ्तार पकड़ ली और धीरे-धीरे वह रलदीप पहुँच गई।

सिंहल में जहाज के पहुँचन पर कर्णधार ने व्यापारियों से कह'-"इस द्वीप में ऐसी कॉबमिश्यों मिलती हैं जो देवने में बिल्कुल अधली रत्नों की तरह मातूम पहती हैं। इसलिए तुम लोगों को रत्न खरीरने के लिए जनकी पूरी जॉच-पहनात करनी चाहिए: नहीं तो घर लीटने पर केवल तम अपने भाग्य ही को कोशोगे। इस द्वीप में कींच-कुनारिकाएँ रहती हैं जो आदिश्यों को पकड़क चन्हें खा पीड़ती हैं। यहाँ ऐसे नशीते फत्त भी होते हैं जिन्हें जाने से सात दिन तक आदमी सोता रहता है। यहाँ की प्रतिकृत हवा जहाज की अपने रास्ते से हटा देती है।" इस तरह खबरदार किये जाने के बाद व्यापारियों ने खुब परखकर अच्चे रत्न खरीदे ख्रीर कुछ दिनों के बाद अनकत हवा में अपना जहाज भारत के लिए खोल दिया। रास्ते में उन्हें बहुत बड़े-बड़े मच्छ मिले तथा बड़ी मछतियाँ छोटी मछलियों को खानी हुई दिखाई दीं। व्यापारियों ने एक देवनास ( तिसिंगल ) को तैरते हुए देखा । उसके बरन का तिहाई भाग पानी के ऊपर उठा हुआ था। बसने जैसे ही अपने जब इ खोले. असुद का पानी उसके सुख से हरहरा कर निकलने लगा। पानी के जोर स कछए जल-अश्व ( वल्लभक ), सूँ स श्रीर दूसर बहुत किस्म की मछलियाँ उसके मेंह में घुसकर पर के बान्दर पहुँच गईं। उसे देखकर व्यापारियों ने सीचा कि प्रलय नजदीक है। उन्हें इस घबराहट में पड़ा हुआ देव कर कर्णावार ने उनसे कहा - "तम सबने पहले ही समद में तिमिगल-भय के बारे में धन जिया था, वहीं भय उपस्थित हो गया है। पानी से निकलती हुई एक चड़ान-सी जो तुम्हें दिखाई देती है वह तिर्मिगल का थिर है और जो भाग तुम्हें माणिकों की कतार-मा दिखलाई देना है वह उसके अोठ है, जबड़ों के भीतर सफेद रेखा उसके दाँत हैं और जनते हुए गोतुं उसकी अधि है ; अब हमे आस्त्र मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता । अब तुम सब मितकर अपने इष्टदेशताओं की प्रार्थना करो।" व्यापारियों ने वही किया; किन्तु उसका की? असर नहीं हुआ : पर जैसे ही बुद्ध की प्रार्थना की गई वैसे ही तिर्मिगल ने अपना मुँह बन्द कर लिया । इस तरह व्यापारियों की जान बच गई ।2

उपयुक्त कहानियों में हम यथार्थ गर और अलांकिकता का एक विचित्र सिम्मध्य देवते हैं और कुछ हर तक यह ठोक भी है; क्योंकि इन कथाओं का उद्देश्य बौदों की धर्मभावना की बढ़ाना था। उस प्राचीन काल में, आज की तरह, विज्ञान नहीं था। इसलिए, जब मनुष्य के सामने विपत्तियाँ आती थीं तब वे उनके प्राकृतिक कारणों को जान बिना ही उनके आलांकिक कारणों की खोज करने लगते थे। पर इनना सब होते हुए भी संस्कृत-साहित्य की समुद्री कहानियाँ वास्तिक घटनाओं पर आश्रित थीं। इमें इस बात का पता है कि ये समुद्री व्यापारी अनेक कष्टों की सहते हुए भी विदेशयात्रा से कभी विमुख नहीं हुए। उनके छोटे छोटे जहाज तुफान में पड़कर

१ वही, पृ० २२१-२३०

२ बही, पू० २३१-२३२

हुव जाते थे। ऐशी घटनात्रों में अधिकतर यात्री तो जान खो बैठते थे और जो थोड़े बहुत-बचते थे वे द्वीपों पर जा लगते थे जहाँ से उनका उद्धार आने-जानेवाले जहाज ही करते थे। समुद्र के अन्दर पथरीजी चट्टानों तथा जल-डाकुओं का भी जहाजियों को सामना करना पड़ता था। इन यात्राओं की सफलता कर्याधार या निर्यामक की कार्यक्रशालता पर निर्भर होती थी। ये निर्यामक मैंजे हुए नात्रिक होते थे और उन्हें अपने काम का पूरा ज्ञान होता था। उन्हें समुद्र की मञ्जलियों और तरह-तरह की हवाओं का भी पूरा ज्ञान होता था; समय पर वे व्यापारियों को भी सलाह देते थे।

संस्कृत-बोद्ध-साहित्य में हमें उस काल की श्रेणियों के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी निलती है। बुद्ध के समय से इस समय की श्रेणियों काफी सुगठित हो चुकी थीं श्रीर उनका देश के श्राधिक जीवन में अपना स्थान बन चुका था। ये श्रेणियाँ अपने कानून भी बना सकती थीं; पर ऐसे नियमों की पावन्दी के लिए यह आवश्यक था कि वे सर्वसम्मत हों।

इन नियमों को लेकर कभी-कभी मुकरमें भी चल जाते थे। हम सुपारा के प्रसिद्ध व्यापारी पूर्ण की कहानी ऊपर पढ़ चुके हैं। एक समय उनने समुद्र-पार से पाँच सौ व्यापारियों के आने का समाचार पाया। पूर्ण ने जाकर उनके माल (इव्य ) के बारे में उनसे पूछा श्रीर उन लोगों ने उसे माल और उसकी कीमत बना दी। माल के दाम आठ लाख मुहरों के बयाने ( श्रवदंग ) में पूर्ण ने उन्हें तीन लाख मुद्दें दीं और यह शत कर ली कि बाकी दाम वह माल वठाने के दिन चुका देगा। सौदा तै हो जाने पर पूर्ण ने माल पर अपनी सहर लगा दी ( स्वमुद्रातुच्चित्म् ) ख्रीर चना गया । दृसरे व्यापारियों ने भी माल खाने का समाचार सुना ख्रीर उन्होंने दलालों ( श्रवचारका: पुरुषा: ) को माल की किस्म श्रांर दाम पुछने के लिए भेजा। दलालों ने दाम सुनकर माल का दाम कम कराने के ख्याल से ज्यापारियों से कहा कि उनके कोठे ( कोष्ट-कोष्टागाराणि ) भर हैं। पर उनके श्रारचर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि. चाहे उनके कोठे भरे हों या न हों, उनका माल पूर्ण खरीद चुका था। कुछ कहा-सुनी के बाद, जिसमें विकेताओं ने खरीदारों से कहा कि जितना पूर्ण ने बयाने की रकम दी थी उतनी रकम तो वे लोग पूरे माल के लिए भी नहीं दे सकते थे, दलाल पूर्ण के पास पहुँचे और उसपर डाकेजनी का श्रमियोग लगाकर उसे बतलाया कि श्रेणी ने कुछ नियम बनाये थे ( कियाकारा: कृत: ) जिनके श्रनुसार श्रेणी का कोई एक सदस्य माल खरीदने का श्रिविकारी नहीं हो सकता था, उस माल को सारी श्रेणी ही खरीद सकती थी। पूर्ण ने इस नियम के विरुद्ध श्रापत्ति उठाई, क्योंकि यह नियम स्वीकृत करते समय वह अथवा उसके भाई नहीं बुलाये गये थे 🖟 उसके नियम न मानने पर श्रीणी ने उसपर साठ कार्षापण जुर्माना किया। मुकदमा राजा के पास गया श्रीर पूर्ण वहाँ सं जीत गया।

कुछ दिनों के बाद राजा को उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी जिन्हें पूर्ण ने खरीदा था। राजा ने श्रेणी के सदस्यों से उन्हें भेजने को कहा पर ने ऐसा न कर सके; क्योंकि माल उनके प्रतिद्वन्द्वी पूर्ण के अधिकार में था। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि ने पूर्ण से माल से लें। पर राजा ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। मत मारकर महाजनों ने पूर्ण के पास अपना आदमी भेजा; पर उसने माल बेचने से इन्कार कर दिया। इस आफत से अपना छुटकारा न देखकर

३ वही, ए० ३२-३३

सहाजनों का एक प्रतिनिधि-मंडल पूर्ण से मिला। उसने पूर्ण से दाम के दाम पर माल खरी दना चाहा; पर पूर्ण ने उनसे दूना दाम वसुल करके ही छोड़ा।

कपर की कहानी से पता लगता है कि जिस समय यह कहानी तिली गई, उस समय तक श्रे शियाँ काफी विकित हो गई बाँ। ऐसा माजूम पहता है कि महाजनों की श्रे शी सामृद्दिक रूप से सौदा खरीरती बी; श्रे शियाँ अपने नियम बना सकती थीं, लेकिन इसके लिए यह आवस्यक था कि नियम स्वीकार करने में श्रे शी के सब सदस्य एकमत हों।

समुद्री व्यापार में भी कभी-कभी विचित्र तरह के मुकदमे सामने आते थे। यहत् कथा-स्लोक-संग्रह (१।४।२१-२६) में कहा गया है कि एक समय उद्यन जब अपने दरबार में आये तो दो व्यापारियों ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। व्यापारियों के पिता ने समुद्रयात्रा में आपनी जान खो दी थी। बहे भाई की भी वही दशा हुई। इसके बाद उनके भाई की स्त्री ने सारी जायदाद पर अपना अधिकार कर लिया। व्यापारियों ने राजा के पास माल के बँग्वारे की दर्वास्त दी। राजा ने उनकी भाभी को बुलवाया। उनकी भाभी ने कहा, "यद्यपि सेरे पित का जहाज इब गया, तथापि यह बात पूर्णतः सिख नहीं हो सबी है कि मेरा पित मर ही गया है। इस बान की सम्भावना है कि दूसरे सांयात्रिकों को तरह वह भी लीट आवे। इसके अतिरिक्त में गर्भ गती हूँ और मुक्ते सन्तान होने की सम्भावना है। इन्हीं कारगों से मैने अपने देवरों को सम्पत्ति नहीं दी। राजा ने उसकी बान मान ली।"

हमे तत्कालीन साहित्य से यह भी ज्ञात होता हैं कि श्रे शियों का राजा के ऊपर काफी प्रभाव होता था। नगरसंठ, जो राज्य का मुख्य महाजन होता या, राजा के सताहकारों में होता था और समय पड़ने पर वह धन से भी राज्य की मदद करता था। अब प्रश्न यह उठता है कि उस युग में कितनी तरह की श्रेणियाँ थीं। इस सम्बन्ध में हमें बहुत नहीं पता सगता, फिर भी महावस्तु से हमें इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा-बहुत विवरण मिलता है। लगता है, नगरों में कुशत कारी गरों का विशेष स्थान था। जो सबसे अब्छे कारी गर होते वे उन्हें महत्तर कहा जाता था। मालाकार महत्तर गजरे (कग्ठगुणानि), गन्धमुकुट भौर तरह-तरह की, राजा के उपभोग-योग्य मालाएँ बनाता था। कुम्भकार तरह-तरह के मिटी के बर्तन बनाता था। वर्धकी महत्तर तरह-तरह की कुर्जियाँ, मंच-पीठ बनाने में चतुर था। धोबियों का चौधरी अपने फन में सानी नहीं रखना था। रँगरेज महत्तर शस्त्री से अच्छी रैंगाई करता था। ठठेरों का सरहार स्रोन-वाँदी के और रत्न हिन बर्नन बनाता था। सुवर्णाकार महत्तर सोने के गहने बनाता था। वह अपने गहनों की जिलाई, पालिश इत्यादि कामों में बड़ा प्रवीख होता था। मिलकार महत्तर की जवाहिरातों का बड़ा ज्ञान होता था श्रीर वह मोती, वैहूर्य, शंख, मुँगा, स्फिटिक, लोहितांक, यशव इत्यादि का पारखी होता था। शंखनसयकार महत्तर, शंब और हाथी दाँत की कारी गरी में उस्ताद होत था। शंख और हाथीशत से वह खूँ टियाँ, अंजनशताका, पेटियाँ, सृंगार, कड़े. चूडियाँ और दूसरे गहने बनाता था। यंत्रकार महत्तर खराद पर चढ़ाकर तरह-तरह के जिलीने, पंखे. इतियाँ अतियाँ इत्यादि बनाता था। तरइ-तरह के फूलों, फलों श्रीर पित्वयों की भी वह ठीक-ठीक नकल कर लेता था। बेंत विननेवाला महत्तर तरह-तरह के पंखे, झाते, टोकरियाँ, मंच, पेटियाँ इत्यादि बनाता था।

१ महावस्तु, भा• २, ५० ४६६ से ४७७

#### [ १४३ ]

महावस्तु में कपिलवस्तु की श्रीणयों का उल्लेख है; साधारण श्रीणयों में सीवर्शिक ( हैरिएयक ), चारर वेचनेवाले ( प्रावारिक ), रांखका काम करनेवाले ( रांखिक ), हाथीदाँत का काम करनेवाले ( दन्तकार ), मनियारे ( मिणकार ), पत्थर का काम करनेवाले ( प्रास्तिरिक ), गन्थी, रेशमी और उनी कपवेवाले ( कोशाविक ), तेली, घी वेचनेवाले ( प्रतकुरिडक ), गुड़ वेचनेवाले ( गीलिक ), पान वेचनेवाले ( वारिक ), कपास वेचनेवाले ( कार्पिक ), दही वेचनेवाले ( दियक ), पूर्व वेचनेवाले ( प्रिक ), खाँड बनानेवाले ( खरडकारक ), लड्ड बनानेवाले ( मीरकारक ), कन्दोई ( कराइक ), आटा बनानेवाले ( समितकारक ), सत्तू बनानेवाले ( सम्तुकारक ), फल वेचनेवाले ( फलविणिज ), कन्द-मूल वेचनेवाले ( मूलवाणिज ), सुगन्धित चूर्ण और तेल वेचनेवाले ( चूर्णअट-गन्ध-तैलिक ), गुड़ बनानेवाले ( गुड़पाचक ), खाँड बनानेवाले ( खरडपाचक ), सोंठ वेचनेवाले, शराब बनानेवाले ( सीधुकारक ) और शक्कर वेचनेवाले ( शर्कर-वाणिज ) थे। प

इन श्रे िण्यों के अलावा कुछ ऐसी श्रे िण्यों होती थीं, जिन्हें महावस्तु में शिल्पायतन कहा गया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इन शिल्पायतनों ने देश की आधि मीतिक संस्कृति के विकास में बहुत हाथ बँटाया होगा और इनके द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ देश के बाहर भी गई होंगी और इस तरह भारत और बिदेशों का सम्बन्ध और भी दद हुआ होगा। इन शिल्पायतनों में लुहार, ताँबाँ पीटनेवाले, ठुठेरे, पीतल बनानेवाले, राँग के कारीगर, शीशे का काम करनेवाले तथा खराद पर चढ़ानेवाले मुख्य थे। मालाकार, गिह्यों भरनेवाले (पुरिमकार) कुम्हार, चर्मकार, ऊन बिननेवाले, बँत बिननेवाले, देवता-तन्त्र पर बिननेवाले, सफ कपंद्र धोनेवाले, रँगरेज, छुईकार, ताँती, चित्रकार, सोने और चाँदी के गहने बनानेवाले, समूरों के कारीगर, पीताई के कारीगर, नाई, छेद करनेवाले, लेप करनेवाले, स्थपित, सूत्रधार, कुएँ खोदनेवाले, लकड़ी-बाँस हत्यादि के व्यापार करनेवाले, नाविक, खुवर्णधोवक हत्यादि प्रसिद्ध थे।

ऊपर हमने तत्कालीन व्यापार त्रीर उपसे सम्बन्धित श्रीणियों का श्रोद्या-सा हाल दे दिया है। जैसे-जैसे ईसा की प्रारम्भिक सिदयों में व्यापार बढ़ता गया, वैस-वैसे, व्यापार के ठीक से चलने के लिए नियमों की त्रावश्यकता हुई। इसी के त्राधार पर सामेदारी, वादा परा न करने तथा माल न देने त्रीर श्रीणि सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की गई। जिस तरह कांटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन व्यापार-सम्बन्धी बहुत-से नियम दिये हैं उसी तरह नारदस्मृति में भी बहुत-से व्यापार-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है। सम्भव है कि नारदस्मृति का संकलन तो ग्रास-युग में हुआ, पर उसमें जो नियम हैं वे शायद ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में चालू रहे हीं।

नारदस्मिति के अनुसार, भागीदार एक काम में बराबर अथवा पूर्व निश्चित रकम लगाते थे। कायदा, शुक्रसान और खर्च भागीदारी के हिस्से के अनुपात में बँट जाता था। स्टोर, भोजन, तुक्रसानी, इलवाई तथा कीमती माल की रखवाली का खर्च एकरारनामें के अनुसार निश्चित होता था। प्रत्येक भागीदार को अपनी लापरवाही से अथवा अपने भागीदारों की

१ सहावस्तु, भा० ३, ए० ११३; ए० ४४२-४४३

र नारवस्सति, १। र-७ डब्सू० जे॰ जॉसी, बाक्सकोर्ड, १८८६

## [ 8x8 ]

किना अबुसित के काम करने से बुए घाडे को खुर उठाना पड़ता था। भागीदारी के माल की हरवरकोप, राजकोप, तथा डाइक्यों से रचा करनेवालों को माल का दसवाँ हिस्सा मिलता था। किसी भागीदार की सृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी भागीदार बन जाता था, पर उत्तराधिकारी न होने से उसके बाकी सामेदार उसके माल के उत्तराधिकारी हो जाते थे।

विश्वापारी की शुलकशाला में पहुँचकर अपने माल पर शुलक देना पड़ना था। राज्यकर होने से इसका मरना जलरी होना था। व्यापारी के शुलकशाला जाने पर, नियुक्त समय के बाद माल बेचने पर और माल का ठीक दाम न बताने पर माल-मालिक को माल की कीमत का अठारह शुना दराड में भरना होता था। किसी परिष्ठत ब्राह्मण के घरेलू सामान पर तो शुलक नहीं लगता था; पर व्यापारी माल पर उसेभी शुलक देना होता था। उसी तरह ब्राह्मण की दान में पर्ह रकम, नटों के साज-सामान और पीठ पर लदे हुए अपने सामान पर भी शुल्क नहीं देना पड़ता था।

अगर किसी राज्य में यात्री-व्यापारी मर जाता था तो उसका माल उसके उत्तराधिकारियों के लिए दस वर्ष तक रख लिया जाता था। र शायद, इसके बाद राजा का उसपर कब्जा हो जाता था।

जो लोग पूर्व-निश्चित स्थान तक माल पहुँचाने से इन्कार करते थे उन्हें मजदूरी का इका भाग दर्ड में भरना पहता था। अगर कोई न्यापारी लद्दू जानवर अथवा गाड़ियाँ तय करके मुकर जाता था तो उसे किराये की रकम का एक चौथाई दर्ग्ड भरना पड़ता था; पर उन्हें भी आपे रास्ते में छोड़ देने से पूरा किराया भरना पड़ना था। माल डोने से इन्कार करने पर बाहक को मजदूरी नहीं मिलती थी। चलने के समय आनाकानी करने पर उसे मजदूरी का तिगुना दर्ग्ड में भरना पड़ता था। बाहक की लापरवाही से माल को जुकसान पहुँचने पर उसे जुकसानी की रकम भरनी पड़ती थी; पर जुकसान यदि दैवको। या राजकोप से हुआ हो तब वह इरजाने का इकदार नहीं होता था।

मात न तेने-देने पर धजा मिलती थी। खरीदे हुए माल का बाजार-भाव िगर जाने पर श्राहक माल श्रीर घाटे की रकम, दोनों का श्राधिकारी होता था। यह कानुन देशवासियों के तिए ही घा, पर विदेश के व्यापारियों को तो वहाँ के माल पर फायदा भी श्राहक को भरना पहता था। खरीदे हुए माल की पहुँच न देने पर, श्राग श्रथवा चोरी की नुकसानी बेचनेवाले को भरनी पहती थी। श्रच्छा मात दिलाकर बाद में खराब मात देकर ठगने पर बेचनेवाले को माल का दुना दाम श्रीर उतना ही दखड भरना पहता था। खरीदा माल दूसरे को दे देने पर भी बही दखड लगता था। पर, खरीदार के माल न उठाने पर बेचनेवाला उसे बिना किसी दखड के बेच सकता था। पर यह नियम तभी लागू होता था जब दाम चुकता कर दिया गया हो। दाम चुकता न करने पर बेचनेवाला किसी तरह किम्मेदार नहीं होता था। व्यापारी लाम के लिए ही माल खरीदते-बेचते थे। पर उनका फायदा दूसरी तरह के माल के दामों के श्रनुपात में होता था। इसलिए

१ वही, ३ । १२-१२

२ वही, ३। १६-१%

२ वही, ६।६-६

#### [ 844 ]

न्यापारी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्थान और समय के अनुसार ठीक दाम रखे। के नारदस्स्ति के अनुसार, राजा नगर और जनपद में श्रे शियों, पूगों के नियमों की मानता था। राजा जनके नियम, धर्म, हाजिरी तथा जीवन-वापन की विधियों को भी मानता था। क

हिन्दुओं के राज्य में ब्राह्मणों को कुछ खास हक हासिल थे। ब्राह्मण विना मासूल दिये हुए, सबसे पहले, पार उत्तर सकते थे; उन्हें अपना मात ढोने के लिए, घटही नाव का किराया भी नहीं भरना पहला था। 3

<sup>्</sup> १ बही, कार-१०

र वही, १०१२-३

३ वही, १८।६८

## श्राठवाँ श्रध्याय

#### दिच्छा-भारत के यात्री

ईसा के पहले की सिदयों में दिल्लाए-भारत की पथ-पद्धित श्रौर यात्रियों के बारे में हमें श्रीधिक पता नहीं लगता। पर इतना कहा जा सकता है कि तामिलनाड के व्यापारियों का विदेशों से बड़ा सम्बन्ध था श्रौर खास कर बाबुल से। दिल्लाए-भारत के इतिहास का श्रौधेरा ईसा की प्रारम्भिक शताद्धियों में कुछ दूर हो जाता है। इस साहित्य के समय के बारे में विद्वान एक-मत नहीं हैं; कुछ उसे ईसा को श्रारम्भिक सिदयों में रखते हैं श्रौर कुछ उसे ग्रुप्त-युग तक खींच लाते हैं।

दिन्न ए-भारत के इस सुवर्णयुग की संस्कृति की कहानी हमें संगमयुग की प्रसिद्ध कथाओं शिलप्पित्कारम् और मिणिने बले तथा और पुरुकर किवताओं से मिलती है। हमें इस युग के साहित्य से पता लगना है कि दिन्न भारत की संस्कृति उत्तर-भारत की संस्कृति से किसी तरह कम न थीं। विदेशी व्यापार से दिन्न में हतना अधिक धन आता था कि लोगों के जीवन का घरातल काफी कँ चा उठ गया था। इस युग में समुद्री व्यापार खूब चलता था, जिससे दिन्न ए-भारत के समुद्री तट का सम्बन्ध पश्चिम में सिन्ध तक, और पूर्व में ताम्रतिष्ठित तक था। दिन्न के व्यापारी अपना मान सिंहल, सुवर्णद्वीप और अफिका तक ले जाते थे। रोम के व्यापारी भी बरावर दिन्न पी बन्दरगहों में आते रहते थे और यहाँ से मिर्च और दूसरे मसाले, कपने तथा कीमती रतन रोम-साम्राज्य में ले जाया करते थे। इसमें सन्देह नहीं कि रोम के व्यापारियों को इस युग में दिन्न प्रारत के समुद्र-तटों का अच्छा ज्ञान हो गया था और इस ज्ञान का तात्कालिक भौगोतिकों ने अच्छा उपयोग किया।

संगमयुग के साहित्य से हमें पता चलता है कि दिल्ल भारत के मुख्य नगरों में जल और स्थल से यात्रा करनेवाले बहे-बहे सार्थवाह रहते थे। शिलप्पिरिकारम् के अनुसार, पुहार में, जो कावेरीपटीनम् का एक दूसरा नाम था, एक समुद्दी सार्थवाह (मानायिकन्) और एक स्थल का सार्थवाह (मासानुवान्) रहते थे। तामिल-साहित्य से दिल्ल भारत के पयों पर प्रकाश नहीं पहता। इसमें सन्देह नहीं कि पैठन होकर उसका भड़ोच और उज्जैन से अवश्य सम्बन्ध रहा होगा। उज्जैन होकर तामिलनाड के व्यापारी और यात्री काशी पहुँचते थे। मिलमेलले में तो काशी के एक ब्राह्मण की अपनी पत्नी के साथ कन्या अमारी की यात्रा का उल्लेख है १। शिलप्पिरकारम् से पता लगता है कि उत्तर-भारत से माल से लदी हुई गाहियाँ

शिलप्पदिकारम्, श्री ची॰ बार॰ रामचंद्र दीजित हारा बन्दित, ए० मम, ऑक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६६६

२. पस॰ कृष्यस्वामी बार्थगर, मियमेसके इन इट्स हिस्टीरिक्स सेटिंग, ४० १४३, मदास, १६२८

**३ शिक्षणदिकारस्, ५० २**६८

बिच्चिप-भारत में आती थीं तथा उस आनेवाले माल पर मुहर होती थी। राजमार्गें। तथा राज्यों की सीमाओं पर व्यापारियों से चुंगी भी वसूल की जाती थी ।

तामिल-साहित्य से हमें दिख्य-भारत के उन बन्दरों के नाम मिलते हैं जिनमें विदेशों के लिए जहाज खुलते थे। एक जगह इस बात का उल्लेख है कि मदुरा के समुद्रतट से जाबा जानेवाले जहाज मियपल्लवम्, में जिसकी राजधानी नागपुर थी, ठकते थे। पेरियार नदी के पास मुचिरी का बन्दरगाह था, जिसका महाभारत और पेरिग्लस में भी उल्लेख आता है। इस बन्दर का वर्षान एक प्राचीन तामिल कि इस प्रकार करता है—"मुचिरी का वह बन्दरगाह जहाँ यवनों के सुन्दर और बहे जहाज केरल की सीमा के अन्दर फेनिल पेरियार नदी का पानी काटते हुए सोना लाते हैं और वहाँ से अपने जहाजों पर मिर्च लाइकर ले जाते हैं ।" एक दूसरे कि का कथन है—"मुचिरी में धान और मछली की अदला-बदली होती है, घरों से वहाँ बाजारों में मिर्च के बोरे लाये जाते हैं, माल के बदले में सोना जहाजों से डोंगियों पर लादकर लाया जाता है। मुचिरी में लहरों का संगीत कभी बन्द नहीं होता। वहाँ चेरराज कुई वन् अतिथियों को समुद्र और पहाड़ों की कीमती वस्तुएँ भेंट करतें हैं।"

भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर माककित नहीं पर योगिड नामक एक बड़ा बन्दरगाह था, जिसकी पहचान किलन्दी नगर से पाँच मील उत्तर पल्लिकर गाँव से की जाती है है । बौद्ध-संस्कृत-साहित्य में तुं बिचेर वक्ष का नाम शायद हुँसी बन्दर को लेकर पड़ा ।

कावरी उस समय इतनी काफी गहरी थी कि उसमें बढ़े जहाज आ सकते थे। उसके उत्तर किनारे पर कावरीपटीनम् का बन्दरगाह था। नगर दो भागों में बँटा था। समुद्र से सटे भाग को महवरपाइम् कहते थे। पिंड्रनपाइम् नगर के पिरचम में पहता था। इन दोनों के बीच में एक खुली जगह में बाजार लगता था। नगर की खास सहकों का नाम राज-मार्ग, रथ-मार्ग, आपण्य-मार्ग इत्यादि था। न्यापारी वैद्य, जाहाण और किसानों के रहने के अलग-अलग राजमार्ग थे। राजमहल, रथिकों, घुड़सवारों तथा राजा के अंगरखकों के मकानों से थिरा था। पिंड्रनपाइम् में भाट, चारण, नट, गायक, विद्यक, शंखकार, माली, मोतीसाज, हर घड़ी चिल्लाकर समय बतानेवाले तथा राजदरबार से सम्बन्धित दूसरे कर्मचारी रहते थे। महबरपाइम् के समुद्रतट पर करेंचे चत्रतरे, गोराम और कीठे माल रखने के लिए बने थे। यहाँ माल पर चुंगी अदा कर देने पर शेर के पंजे की जो चोलों की राजमुद्रा थी, छाप लगती थी। इसके बाद माल चटाकर गोरामों में भर रिया जाता था। पास ही में यवनों की बहती थी। यहाँ बहुत तरह के माल विकते थे। इसी भाग में न्यापारी भी रहते थे ।

१. बी० कनकसभै, दी टैमिलस् एडीन इंड्रेड इयस एगो, ए० ११२, सङ्गास १६०४

२. मिथामेसस्ने, २४, १६४ — १७०

१. क्नक्समे, वही, पृ० १६

४ वही, पृ० १६-१७

४ दिव्यावदान, पृ॰ २२१

९. कनकसमे, वही, ए० २४

शिलपरिकारम् में पुहार अथवा कावेरीपटीनम् का बहुत स्वाभ विक वर्णन आया है। वहाँ के व्यापारियों के पास इतना घन था कि उसके लिए बड़े-बड़े प्रतापशाली राजे भी ललखाया करते थे। सार्थ, जत और थल-मार्गों से, वहाँ इतने-इतने किस्म के माल लाते थे कि मानो वहीं सारी दुनिया का माल-मता इकट्ठा हो गया हो "। जहाँ देखिए वहीं, खुली जगहों में, बन्दरगाह और उसके बाहर, माल-ही माल देख पबता था। जगह-जगह लोगों की आँखें अख्य सम्पत्तिवाले यवनों के मकानों पर पबती थीं। बन्दरगाह में देश-देश के माविक देख पबते थे, पर उनमें बड़ा सकुत रिखाई पड़ता था। शहर की गलियों में लोग ऐपन, स्नानचूर्ण, फूल, धृप और अतर बेचते हुए दीख पड़ते थे। कुछ जगहों में खुनकर रेशमी कपड़े और बिह्मा सूनी कपड़े बेचते थे। गलियों में रेशमी कपड़े, मूँग, चन्दन, मुरा, तरह-तरह के कीमती गहने, बे-ऐब मोती तथा सोना बिकता थार। नगर के बीच, खुली जगह में, माल के भार, जिन पर लील, संख्या और मालिकों के नाम लिखे होते थे, दीख पड़ते थे।

एक बूसरी जगह कानेरीपटीनम् के समुद्रतट का बड़ा स्वाभाविक वित्रण हुआ है । मारित और कोवलन्, नगर के बीच के राजमार्ग से होकर समुद्रतट के चिरिमार्ग पर पहुँचे जहाँ केरल से माल उत्तरता था। यहाँ पर फहराती पताकाएँ मानो कह रही थीं,—'हम इस स्वेतवालुकाविस्तार में यहाँ बसे हुए बिदेशी व्यापारियों का मान देवती हैं।' वहाँ रंग, चन्दन, फूल, गन्ब तथा मिठाई बेचनेवालों की दूकानों पर दीपक जल रहे थे। चतुर सीनारों, पंक्तिबद्ध पिट्ड बेचनेवालों, इडली बेचनेवालों तथा फुटकर सामान बेचनेवाली लड़िकयों की दुकानों में भी प्रकाश हो रहा था। मलुआों के दीपक जहाँ-तहाँ लुपलुपा रहे थे। किनारे पर जहाजों को ठीक रास्ता दिखलाने के लिए दीपग्रह भी थे। जाल से मञ्जलियाँ फँसाने के लिए समुद्र में आगे बढ़ी मलुआों की नातों से भी दीपक दिमिटिमा रहे थे। भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोजनेवाले विदेशियों तथा मालगोशम के पहरेदारों ने भी दीपक जला रखे थे। इन असंख्य दीपकों के प्रकाश में बन्दरगाह जगमगा रहा था। बन्दरगाह में समुद्री और पहाड़ी मालों से भरे जहाज खबे थे।

समुद्दतट का एक भाग केवल सेतानियों के लिए सुरिखत था। यहाँ अपने साथियों के साथ राजकुमार श्रीर बड़े-बड़े व्यापारी आराम करते थे। खेमों मे कुशन नाचते-गानेवालियों होती थीं। रंग-बिरंगे कपड़े श्रीर भिन्न-भिन्न भाषाएँ कावेरी के मुहाने पर की भीड़ से मिन्तकर अजीब छुटा पैदा करती थीं ।

पष्टिनप्पालि से काबेरीपटीनम् के जीवन पर कुछ श्रीर श्रधिक प्रकाश पड़ता है। उसमें कहा गया है कि वहाँ सत्रों से मात सुफ्त में बाँडा जाता था। जैन श्रीर बोद्ध-मिन्दर शहर के एक भाग में स्थित थे। शहर के इसरे भाग में ब्राह्मण यज्ञ करते थे।

<sup>1.</sup> शिखप्पविकारम्, पृ० ६२

२. बही, पृ० ११०-१११

**३. वही, पु॰ ११**४

४, वही, पृ० १२८-११३

र. वही, ए० १२४-१३०

इविडयन ऐविटक री, १६१२, ए० १४८ से

### [ 126 ]

कानेरीपटीनम् के रहनेवाले लोगों में मच्छीभार लोगों का एक विशेष स्थान या। वे समुद्र के किनारे रहते ये और उनका मुख्य भोजन मछली और कछुए का उवला मांस था। वे फूलों से अपने को सजाने के शौकीन ये और उनका प्यारा खेल मेदों की लहाई था। छुटी के दिनों में वे अपना काम बन्द करके अपने वरों के आगे सुजाने के लिए जात फैला देते थे। समुद्र में और उसके बाद ताजे पानी में नहाकर वे अपनी स्त्रियों के साथ एक खरूभे के चारों ओर नाचते थे। वे मूर्तियाँ बनाकर अथना दूसरे खेलों से भी अपना मन बहलाते थे। छुटीवाले दिनों में वे शराब नहीं पीते थे और घर पर ही ठहरकर नाच-गान और नाटक देखते-सुनते थे। चाँदनी में कुछ समय बिनाकर वे अपनी स्त्रियों के साथ आराम करने चले जाते थे।

पुहार की कई मंजिलों वाली इमारतों में मुन्दर श्त्रियाँ इकट्ठी हो कर सक्क पर मुक्त का महोत्सव देखती थीं। उस दिन इमारतें पताकाओं से सजा दी जाती थीं। परिखत लोग भी अपने घरों पर पनाका लगाकर प्रतिद्वन्दियों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारते थे। जहाज भी उस दिन भरिखयों से सजा दिये जाते थे।

जैसा हम ऊपर देख आये हैं, जहाजों की हिफाजत के लिए दीश्यहों की व्यवस्था थी। ये दीश्यह पक्के बने होते थे। रात में इनपर तेज रोशनी कर दी जाती थी, जिससे आसानी के साथ जहाज बन्दरों में युद्ध सर्कें ।

मिश्मिलले में शादुवन की कहानी से दिल्लग-भारत के समुद-यात्रियों की विपत्तियों का पता चलता है । कहानी यह है कि शादुवन के निर्धन हो जाने पर उसकी स्त्री उसका अनादर करने लगी। अपनी गरीबी से तंग आकर उसने व्यापार के लिए विदेश जाने का निरचय किया। अभाग्यवश, जहाज समुद में ट्रंट गया। मस्तून के सहारे बहता हुआ शादुवन नागद्वीप में जा लगा। इसी बीच में उसके कुछ साथी बचकर कावेरीपटीनम् पहुँचे और वहाँ शादुवन की मृत्यु की खबर दे दी। यह सुनकर शादुवन की स्त्री ने सती होने की ठाने, पर उसे एक अलौकिक शाहि ने ऐसा करने से रोका और बताया कि शादुवन जीवित है और जहती ही व्यापारी चन्द्रदत्त के बेदे के साथ लौडनेवाला है। यह शुभ समाचार पाकर शादुवन की स्त्री उसकी बाट जोहने लगी।

हसी बीच में शादुवन समुद्र से निकलकर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसे देवकर नागा उसके पास पहुँचे और मारकर खा जाने की इच्छा से उसे जगाया। लेकिन शादुवन उनकी भाषा जानता था और जब उसने उनकी भाषा में उनसे यान-चीन शुरू कर दी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे शादुवन को अपने नेता के पास ले गये। शादुवन ने नेता को अपनी पतनी के साथ एक गुफा में भालू की तरह रहते देखा। उसके आस-पास शराब बनाने के बरतन और बदब्दार सुखी हिंद्याँ पड़ी थीं। शादुवन की बातचीत का उसपर अच्छा असर पड़ा। नायक ने शादुवन के लिए मांस, शराब और एक स्त्री की व्यवस्था करने की आज़ा दी, पर शादुवन के इन्कार करने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसपर बातचीत में शादुवन ने अहिंसा की महिमा बताई और नायक से वचन ले लिया कि वह टूटे हुए जहाजों के यात्रियों को मबिष्य में आश्चर्य देगा। उसने

<sup>1.</sup> कनकसमे, वही, पु॰ २६

२. मिक्सेसके, ए० १५०-१४६

शादुवन् की टूटे हुए जहाजों के यात्रियों से लूटे हुए चन्दन, अगर, कप इस्यादि भेंट किये। इसके बाद शादुवन् कावेरीपटीनम् लौट आया और आनन्दपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।

ईसा की आरम्भिक सदियों में मदुरा के बाजार बदे प्रसिद्ध ये। शिलप्परिकारम् में कहा गया है कि वहाँ के जीहरी-बाजार में पहुँचकर कोवलन् ने जीहरियों को बेदाग हीरे, चमकदार पन्ने, हर तरह के मानिक, नीलम, विन्दु, स्कटिक, सोने में जब पोखराज, गोमेरक, लहसुनिया (वेह्य), बिल्लौर, आंगारक और बदिया किस्म के मोनी और मुँगे बेचते देखा।

बजाजे में बिदया-से-बिदया कपड़ों के गट्ठर लदे हुए थे। सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े की गाँठों में हर गाँठ में सौ थान होते थे। अब और महालों के बाजार में न्यापारी इधर-उधर तराजू, पढ़ें (पायली) और चना नापने के लिए अंबणम् लिये हुए घूमते दीख पड़ते थे। इन बाजारों में अब की बोरियों की छित्रयों के अतिरिक्त, सब मौसमों में कालीमिर्ची के हजारों बोरे देख पड़ते थे।

पटुपाटु के अनुसार व महुरा की इमारतें और सक्कें बहुत सुन्दर थीं। नगर की रचा के लिए उसके चारों ओर एक घना बन, गहरी खाई, ऊँचे तीरणद्वार और शहरपनाह थी। महल पर पताकाएँ लगी रहती थीं। उसके दो बाजार खरीरने-बेचनेवालों की भीड़, उत्सव-दिवसों की सुचना देनेवाली मुनादियों, हाथियों, गाड़ियों, शलमाला और पान ले जाती हुई स्त्रियों, लाने के सामान बेचनेवाले केरीदारों, लम्बे नकाशीदार कपड़े तथा गहने पहने हुए घुडसवारों से भरे रहते थे। उच्च हुल की स्त्रियाँ गहने पहनकर मरीखों से उत्सव के अवसर पर सबक पर खेल-तमाशे देखती थीं। बौद्ध स्त्रियाँ अपने पतियों और बच्चों के साथ बौद्ध-मन्दिरों को पुष्प और धूप लिये जाती थीं। बाह्मण यज्ञ और बिलकर्म में निरत रहते थे तथा जैन भी पुष्प लेकर अपने मन्दिरों को जाते थे।

मदुरा के व्यापारी सीना, रतन, मीती श्रीर दूसरे विदेशी माल का व्यापार करते थे। शांसकार सूबियाँ बनाने थे, बेगड़ी रत्नों की काटकर उसमें छेर करते थे तथा सीनार सुन्दर गहने बनाते थे श्रीर सीने की कस लेते थे। दूसरे व्यापारी कपड़े, फूल श्रीर गन्ध-इव्य बेचते थे। चित्रकार बढ़िया चित्र बनाते थे। छोटे-बड़े सभी मुनकर नगर में भरे रहते थे। किंव उनके शोर-गुल की तुलना उस शोर-गुल सं करता है जो श्राधी रात में विदेशी जहाजों से माल उतारने श्रीर लाइने के समय होता था।

पुदार तथा मदुरा के उपर्युक्त वर्णनों से यह पना चलता है कि ईया की प्रारम्भिक सिद्यों में दिख्या-भारत में तरह-तरह के रत्नों, कपशें, मसालों और सुगन्धित इच्यों का काफी व्यापार होता था। पश्चित्पलें से पता चलता है । कि दिख्य-भारत के प्रसिद्ध नगरों में जहाजों से धोड़े आते थे। कालीमिर्च सुचिरी से जहाजों पर लादकर आती थी। मोती दिख्य समुद्र से आते थे तथा मूँगे पूर्वी समुद्र से। शिल्प्यदिकारम् से पना चलता है कि सबसे अच्छे मोती कोरके से आते

१ बिखप्रविकारम् पृ० २०७-१०म

२ इविडयन प्विटक री, १६११, पु॰ २२४ से

६ कमकसभी, वही, ए० २७

४ शिखप्पदिकारम्, ए॰ रं॰२

थे, मध्यकाल में जिसंका स्थान पाँच मील भीतर हटकर कायल नामक बन्दरगाह ने ले लिया। गंगा श्रीर कावेरी के कांठों में पैदा होनेवाले सब तरह के माल, तथा सिंहल श्रीर कालकम् (बर्मा) के मात भी बड़ी तायदाद में कावेरीपट्टीनम् में पहुँचते थे।

सगता है, विदेशों से शरा में भानी थी। किन निकरर पाण्ड्यराँज नन्-मारन की सम्बोधन करके कहता है—'सदा खक्त-निजयी मार! तुम अपने दिन सुनहरे प्यालों में साकी द्वारा दी गई श्रीर यवनों द्वारा लाई गई ठएढी श्रीर सुगन्त्रित शराब पीकर शान्ति श्रीर सुख से व्यतीत करो।' ?

संगम-साहित्य से यह भी पता चलता है कि यवन-देश से दिख्ण-भारत में कुछ मिटी के बरतन और दीवट भी आते थे। कनकसभै के अनुसार इन दीवटों के ऊपर हंस बने होते थे अथवा इनका आकार दीपलद्दनी-जैसा होता था।

१ कनकसमें, बही, ए॰ ३७ २ वही, पु॰ ३८

## नवाँ अध्याय

## जैन-साहित्य में यात्री और सार्थवाह

( पहली से छठी सदी तक )

जैन श्चंगों. उपांगों. छंरों, सूत्रों, चूर्णियों श्रीर टीकाश्रों में भारतीय संस्कृति के इतिहास का मसाला भरा पड़ा है, पर अभाग्यवश अभी हमारा ध्यान उवर नहीं गया है। इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्य तो है जैन-प्रन्थों की दुष्प्राप्यता और दुर्बोधता। थोई-से प्रन्थों के सिवा, अधिकतर जैन-प्रन्थ केवल भक्तों के पठन-पाठन के लिए ही छापे गये हैं। उनके छापने में न तो शुद्धता का ख्याल रता गया है, न भूमिकाओं श्रीर अनुक्रमणिकाओं का ही। भाषा-सम्बन्धी टिप्पणियों का इनमें सदा श्रभाव होता हैं जिससे पाठ समभाने में बड़ी कठिनाई होती है। संस्कृति के किसी श्रंग के इतिहास के लिए जैन-साहित्य में मसाला ढूँढ़ने के लिए प्रन्थों का आहि से अन्त तक पाठ किये बिना गति नहीं है, पर जी कड़ा करके एक बार ऐसा कर लेने पर हमें पता लगने लगना है कि बिना जैन-प्रन्थों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती। क्योंकि जैन-साहित्य भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे द्यंगों पर प्रकाश डालता है जिनका बौद्ध प्रथवा संस्कृत-साहित्य में पता ही नहीं लगता. श्रीर पता लगता है भी तो उनका वर्णन केवल सर्परी तौर पर होना है। उदाहरण के लिए, सार्थवाह के प्रकरण को ही लीजिए। ब्राह्मण-साहित्य, दृष्टिकीण की विभिन्नता सं, इस विषय पर बहुत कम प्रकाश डालता है। इसके विरुद्ध बौद्ध-साहित्य अवस्य इस विषय पर अधिक विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है, फिर भी उसका उद्देश्य कहानी कहने की श्रोर अधिक रहता है इसीलिए बौद-साहित्य में सार्थवाहों की कथाएँ पदकर हम यह ठीक नहीं बतला सकते कि श्राखिर वे कौन-से व्यापार करते थे श्रीर उनका संगठन कैसे होता था। पर जैन-साहित्य तो बाल की खाल निकालनेवाला साहित्य है। उसे कवित्वमय गद्य से कोई मतलब नहीं। वह तो जिस विषय को पकड़ता है उसके बारे में जो कुछ भी उसे ज्ञात होता है, उसे लिख देता है; फिर चाहे कथा में भले ही असंगति आने । जैन-धर्म मुख्यतः व्यापारियों का धर्म था और है इसीलिए जैन-धर्मग्रन्थों में व्यापारियों की चर्चा आना स्वाभाविक है। साध-ही-साथ, जैन-साधु स्वभावतः धुमक इहोते थे श्रीर इनका धूमना श्राँख बन्द करके नहीं होता था। जिन-जिन जगहों में वे जाते थे वहाँ की भौगोलिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों का वे अध्ययन करते थे तथा स्थानीय भाषा को इसलिए सीखते थे कि उन भाषाओं में वे उपदेश दे सकें। श्चागे हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि जैन-साहित्य से न्यापारियों के संगठन, सार्थवाहों की यात्रा इत्यादि प्रकरणों पर क्या प्रकाश पहता है। जैन अन और उपांग-साहित्य का काल-निर्णय तो कठिन है: पर अधिकतर आप्त-साहित्य ईसा की आरंग्मिक शताब्दियों अथवा उसके पहले का है। भाष्य और चूर्णियाँ गुप्तथुग अथवा उसके कुछ बाद की हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि डसमें संग्रहीत मसाला काफी प्राचीन है।

### [ 844 ]

स्थापार के सम्बन्ध में जैन-साहित्य में कुछ ऐसी परिभाषाएँ खाई हैं जिन्हें जाननां इस्तिए आवश्यक है कि इसरे साहित्यों में प्राय: ऐसी व्याख्याएँ नहीं मिलतीं। इन व्याख्याओं से हमें यह भी पता चलता है कि माल किन-किन स्थानों में विकता था तथा प्राचीन भारत में माल सरीहने-बेचने तथा खेजाने-लेखाने के लिए जो बहुत-से बाजार होते ये उनमें कौन-कौन-ते फरक होते थे।

जलपट्टन तो समुदी बन्दरगाह होता था, जहाँ विदेशी माल उतरता था और देशी माल की चलान होती थी। इसके विपरीत, स्थलपट्टन उन बाजारों को कहते थे जहाँ बैलगाहियों से माल उतरता था। विपमुत ऐसे बाजारों को कहते थे, जहाँ जल और थल, दोनो से माल उतरता था, जैसे कि ताम्रलिति और भरकच्छ। निगम एक तरह के व्यापारियों, अर्थात, उधार-पुरजे के व्यापारियों की बस्ती को कहते थे। विगम दो तरह के होते थे, सांप्रहिक और अर्थाप्रहिक। उटीका के अनुसार, संप्रहिक निगम में रेहन-बट्टे का काम होता था। असांप्रहिक निगमवाले व्याज-बट्टे के सिवा दूसरे काम भी कर सकते थे। इन उल्लेखों से यह साफ हो जाता है कि निगम उस शहर या बस्ती को कहते थे जहाँ लेन-देन और व्याज-बट्टे का काम करनेवाले व्यापारी रहते थे। निवेश सार्थ की बस्तियों को कहते थे। इतना डी नहीं, सार्थों के पकाव भी निवेश कहलाते थे। पुटभेदन उस बाजार को कहते थे जहाँ वारों और से उतरते माल की गाँठ खोली जाती थीं। शाकल (आधुनिक स्यालकोट) इसी तरह का पुटभेदन था।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, जैन-साधुओं को तीर्थ-रर्शन अथवा धर्म-प्रचार के लिए यात्रा करना आवश्यक था। पर उनकी यात्रा का ढंग, कम-से-कम आरम्भ में, साधारण यात्रियों से अलग होता था। वे केवल आवेशन, सभा, (धर्मशाला) तथा कुम्हार अथवा लोहार की कर्मशालाओं में पुत्राल डालकर पढ़ रहते थे। उपर्युक्त जगहों में स्थान न मिलने पर वे सूने घर, स्मशान अथवा पेड़ों के नीचे पढ़े रहते थे। वर्ष में जैन-भिक्तुओं को यात्रा की मनाही है, इसिलए चौमास मे जैन-साधु ऐसी जगह ठहरते थे जहाँ उन्हें महा भिक्ता मिल सकती थी और जहाँ अमण, ब्राइण, अतिथि और भिलमंगों का डर उन्हें नहीं होता था। जैन-साधु अथवा साध्वी के लिए यह आवश्यक था कि वह ऐसा मार्ग न पकड़े जिसपर लुटेरों और म्लेच्छों का भय हो अथवा जो अनायों के देश से होकर गुजरे। साधु को अराजक देश, गण-राज्यों, यौवराज्यों, दिराज्यों और विराज्यों में होकर यात्रा करने की भी अनुमित नहीं थी। साधु जंगल बचाते थे। नदी पड़ने पर वे नाव द्वारा उसे पार करते थे। ये नाव मरम्मत के लिए पानी के बाहर निकाल ली जाती थीं। जैन-साहित्य में नाव के माथा (पुरश्रो), गलही (मग्गश्रो) और मध्य का उत्लेख है। नाविकों की भाषा के भी कई उदाहरण दिये गये हैं, यथा— नाव आगे खींचो

१ बृहत्करुपसूत्र भाष्य, १०६०, सुनि पुषयविजय जी द्वारा सम्पादित १६६६ से ।

र वही, १०६०

रे वही, १११०

४ वही, १०६१

र वही, १०६६

६ बाचारांतसूत्र, १, =, २, २-३

७ वही, २, ३, ३, ६

### [ 8\$8 ]

(संचारएसि), पिन्ने खींची (उक्कासित्तए), ढकेली (आकसित्तए), गींन खींची (आहर), डाँब (आलिते ए )'। पतवार (पीढएए), बाँस (बंसेए), तथा दूसरे उपादानों (बलयेए), अवलुएए) द्वारा नाव चलाने का उल्लेख है। आवश्यकता पढने पर, नाव के छेद शरीर के किसी आज, तसले, कपड़े, भिटी, कुश अथवा कमल के पत्तों से बन्द कर दिये जाते थे। प

रास्ते में भित्तुओं से लोग बहुत-से सार्थक अधवा निर्धिक प्रश्न करते थे। जैसे—'आप कहाँ से आये हैं?' 'आप कहाँ जाते हैं?' 'आप का क्या नाम है?' 'क्या आपने रास्ते में किसी को देखा था?' (जैसे, आदमी, गाय-मैंस, कोई चौपाया, चिकिया, साँप अधवा जलचर)। 'कहिए, हमें दिखाइए?' फल-कृल और दुर्चों के बारे में भी वे प्रश्न करते थे। साधारण प्रश्न होता था—'गाँव या नगर कितना बड़ा है या कितनी दूर है?' साधुओं को अक्सर रास्ते में डाकुओं से मेंट हो जाती थी और उनसे सताये जाने पर उन्हें आरस्तकों के पास फरियाद करनी पहती थी। '

जैन-सिहित्य से पता चलता है कि राजमार्गी पर डाकुओं का बड़ा उपद्रव रहता था। विपाकसूत्र में विजय नाम के एक बड़े साहसी डाकू की कथा है। चीर-पिल्लयाँ प्रायः बनों, खाइयों और बँसवाडियों से थिरी और पानीवाली पर्वतीय घाटियों में स्थित होती थीं। डाकू बड़े निर्मय होते थे, उनकी आँखें बड़ी तेज होती थीं और वे तलवार चलाने में बड़े सिद्धहस्त होते थे। डाकू-सरदार के मानहत हर तरह के चीर और गिरहकट उन इच्छानुसार यात्रियों को लूटते-मारते अथवा पकड़ ले जाते थे। विजय इनना प्रभावशाली डाकू था कि अक्सर वह राजा के लिए कर वसूला करता था। पकड़े जाने पर डाकू बहुत कष्ट देकर मार डाले जाते थे।

लम्बी मंजिल मारने पर यात्री बहुत थक जाते थे, इसलिए उनकी थकावट दूर करने का भी प्रबन्ध था। पैरों की घोकर उनकी ख्र अन्द्री तरह मालिश होती थी। इसके बाद उनपर तेल, घी अथवा चवीं तथा लोध-चूर्ण लगाकर उन्हें गरम और ठंडे पानी से घो दिया जाता था। अन्त में, आलेपन लगा कर उन्हें धूप दे दी जाती थी।

क्किटी सदी में जैन-साधु केवल धर्म-प्रवार के लिए ही बिहार-यात्रा नहीं करते थे। वे कहाँ जाते थे, उन स्थानों की भली-माँति जाँच-पश्ताल भी करते थे। इसे जनपद-परीचा कहते थे। जनपद-दर्शन से साधु पवित्रता का बोध करते थे। इस प्रकार की विहार-यात्राक्रों से व अनेक भाषाएँ सीख लेते थे। उन्हें जनपदों को अन्छी तरह से देखने-भालने का भी अवसर मिलता था। इस ज्ञानलाभ का फल उनके शिष्यवर्गों को भी मिलता था। अपनी यात्राओं में जैन-भिन्न तीर्थ करों के जन्म, निष्क्रमण और केवली होने के स्थानों पर भी जाते थे। व

संचरणशील जैन साधुत्रों की अनेक देशी भाषाओं में भी पारंगत होना पड़ता था। अ अजनबी भाषात्रों का ज्ञान प्राप्त करके वे उनमें ही लोगों को उपदेश देते थे। अप्राप्त्रों

<sup>1</sup> वही, २, ३, १, १०-२०

२ वही, १, १, ११-१६

व वि॰ स्॰, ३, १६-६०

४ भाषारांगसूत्र, २, १३, १, ६

४ वृहत्करपस्त्रभाष्य, १२२६

६ वही, १२२७

७ वही, १२३०

म बही, १२६३

में वे बड़े-बड़े जैनाचार्यों से मिलकर उनसे सूत्रों के ठीक-ठीक श्रर्थ सममते थे। श्राचार्यों का उन्हें श्रादेश था कि जो कुछ भी उन्हें भिद्धा में मिले उसे वे राजकर्मचारियों को दिखला लें जिससे उनपर चोरी का सन्देह न हो सके। 2

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, साधु अपनी यात्राओं में जनपरों की अच्छी तरह परीचा करते थे। वे इस बात का पता लगाते थे कि मिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न उपजाने के लिए किन-किन तरहों की सिंचाई आवश्यक होती है। उन्हें पता लगता था कि कुछ प्रदेश खेती के लिए केवल वर्षा पर अवलम्बित रहते थे (टीका में, जैसे, लाट, यानी गुजरात), किसी प्रदेश में नदी से सिंचाई होती थी (जैसे, सिन्ध); कहीं सिंचाई तालाब से होती थी (जैसे, इविड देश); कहीं कुँ ओं से सिंचाई होती थी (जैसे उत्तरापथ); कहीं बाढ़ से (जैसे बनास में बाद का पानी हट जाने पर अब बो दिया जाता था); कहीं नावों पर धान बोया जाता था (जैसे काननदीप में)। ये यात्री मधुरा जैसे नगरों की भी जाँच-पइताल करते थे, जिनके जीविकोपार्जन का सहारा खेती न होकर व्यापार हो गया था। वे ऐसे स्थानों को भी देखते थे जहाँ के निवासी मांस अथवा फल-फूल खाकर जीते थे। जिन प्रदेशों में वे जाते थे, उनके विस्तार का वे पता लगाते थे और स्थानीय रीति-रस्मों (कल्प) से भी वे अपने को अवगत करते थे; जैसे सिन्ध में मांस खाने की प्रथा थी, महाराष्ट्र में लोग धोबियों के साथ मोजन कर सकते थे आर स्थानीय रीति-रस्मों (कल्प) से भी वे अपने को अवगत करते थे और सिन्ध में मांस खाने की प्रथा थी, महाराष्ट्र में लोग धोबियों के साथ मोजन कर सकते थे आर सिन्ध में कलवारों के साथ।

श्रावस्यकचूणि के अनुसार, जैन-साधु देश-कथा जानने में चार विषयों पर—यथा छुग्र, विधि, विकल्प श्रांर नेपथ्य पर—विशेष ध्यान देते ये। छुन्र से भोजन, अलंकार इत्यादि से मतलब है। विधि से स्थानीय रिवाजों से मतलब है—जैसे, लाट, गोल्ल (गोदावरी जिला) और श्रंग (भागलपुर) में ममेरी बहिन से विवाह हो सकता था, पर दूसरी जगहों में यह प्रथा पूर्णतः श्रमान्य थी। विकल्प में खेती-बारी, घर-दुआर, मन्दिर इत्यादि की बात श्रा जाती थी तथा नेपथ्य में वेषभूषा की बात।

अराजकता के समय यात्रा करने पर साधुओं और व्यापारियों को कुछ नियम पालन करने पहते थे। उस राज्य में, जहाँ का राजा मर गया हो (वैराज्य), साधु जा सकते थे। पर रात्रु-राज्य में वे ऐसा नहीं कर सकते थे "। गौलिमक, बहुधा दयावरा, साधुओं को आगे जाने देते थे। ये गौलिमक तीन तरह के होते थे; यथा संयतमदक, गृहिभद्रक और संयत-गृहिभद्रक। अगर पहला साधुओं को छोड़ भी देता था नो दूसरा उन्हें पकड़ लेता था। पर इन लोगों से छुटकारा मिल जाने पर भी राज्य में पुसते ही राजकर्मचारी उनसे पुछता था—'आप किस पगडराडी (उत्यथ) से आये हैं? अगर साधु इस प्रश्न का ठीक उत्तर देते तो उन्हें सीधा रास्ता न पकड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कहने पर कि वे सीधे रास्ते से आये हैं, वे अपने को तथा गौलिमकों की कठनाई में डाल सकते थे। गौलिमकों की नियुक्ति

१ वही, १२६४

२ बही, १२३८

३ वही, १२३४

४ कावस्थकपूर्वि, ए० ४८१, व तथा ४८१ रतवास, १६६८

५, वृ॰ क॰ स्० भा•, २०६४

# [ १६६ ]

सिन को कोरों से रक्षा करने के लिए होती थी। स्थानपालक (बानेदार) लोगों को विका काका के काने-जाने नहीं देते थे। यही कारण था कि ग्रमानदार रास्ते से बाने मला बड़ा मारी अपराधी माना जाता था। कभी-कभी स्थानपालक सोते रहते थे और उनकी सालाओं में कोई महीं होता था। अगर ऐसे समय उपस्ति से जिसक जाते तो पकड़े जाने पर वे अपने साब-ही-साथ स्थानपालकों को भी फँसा सकते थे (३० क० सू० मा०, २७७२-७५)।

सार्थ पाँच तरह के होते थे, " मंडोसार्थ, अर्थात् माल ढोनेवाले सार्थ, "— महितका, इस सार्थ में केँट, खच्चर, बैल इत्यादि होते थे, "— भारवह, इस सार्थ में लोग स्वयं अपना माल ढोते थे, "— औदिरका, यह उन मजदूरों का सार्थ होता था जो जीविका के लिए एक अमह से दूसरी जयह धूमते रहते, "— कार्पटिक सार्थ, इसमें श्रधिक र भिन्तु और साधु होते थे।"

सार्थ द्वारा ले जानेवाले माल की विधान कहते थे। माल चार तरह का होता था, यथा—(१) गिलम—जिसे गिन सकते थे, जैसे हर्रा, सुपारी इत्याहि। (२) धरिम—जिसे तौल सकते थे, जैसे शक्कर। (३) मेथ—जिसे पाली तथा सेतिका से नाप सकते थे, जैसे चावल और घी। (४) परिच्छेश—जिसे केवल आँ जों से जाँच सकते थे, जैसे, कपड़े, जवाहिरात, मोती इत्याहिर।

सार्थ के साथ अनुरंगा (एक तरह की गावी), डोली (यात), घोड़, भैंसे, हाथी और बैल होते थे जिनपर जलने में असमर्थ बीमार, घायल, बचे, बुढ़े और पैंदल चढ़ सकते थे। कोई-कोई सार्थबाह इसके लिए कुछ किराया वसूल करते थे, पर किराया देने पर भी जो सार्थबाह बजों और बुढ़ों को सजारियों पर नहीं चढ़ने देते थे, वे कुर समसे जाते थे और लोगों को ऐसे सार्थबाह के साथ यात्रा करने की कोई राय नहीं देना था । ऐसा सार्थ, जिसके साथ दितक (मोरक, मराडक, अशं.कवत्तां-जैसी मिठाइयाँ), गेहूँ, तिल, गुड़ और घी हो, प्रशंसनीय समसा जाता था, क्योंकि आपितकाल में, जैसे बाद आने पर, सार्थबाह पूरे सार्थ और साधुओं को भोजन दे सकता था ।

यात्रा में अक्सर साथों को आकिस्मिक विवित्तयों का, जैसे वनचोर वर्षा, बाढ़, डाकुओं तथा जैंगली हाथियों द्वारा मार्ग-निरोध, राज्यचोभ तथा ऐसी ही दूसरी विपत्तियों का, सामना करने के लिए तैयार रहना पकता था। ऐसे समय, सार्थ के साथ खाने-पीने का सामान होने पर वह विपत्ति के निराकरण होने तक एक जगह ठहर सकता था । । मार्थ अधिकतर कीमती सामान ले आया और ले जाया करता था। इनमें केशर, अगर, चोया, कस्तूरी, हं गुर, शंख और नमक सुख्य थे। ऐसे सार्थों के साथ व्यापारियों और खास करके साधुओं का चलना ठीक नहीं समका जाता था, क्यों कि इनके लुटने का बराबर भय बना रहता था पारते की कठिनाइयों से बचने के लिए छोटे-छोटे सार्थ बड़े सार्थों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए एके रहते थे।

१. वडी. ३०६६

२. वहीं०, ३०७०

३. वहीं . ३०७३

४. वहीं. ३०७३

र. वहीं ०, ३ - ७३

६. वही ७, ६०७४

कसी-कमी दो सार्थवाह मिलकर तय कर लेते ये कि जंगल में अथवा नदी या दुर्ग पड़ने पर दे रात-मर ठहर कर सबेरे साथ-साथ नदी पार करेंगे।

सार्थवाह यात्रियों के आराम का ध्यान करके ऐसा प्रवस्थ करते ये कि उन्हें एक दिल में बहुत न चलना पड़े। जेतर: परिशुद्ध सार्थ एक दिन में उतनी ही मंजिल मारता था जितनी बच्चे और बृद्धे आराम से तय कर सकते थे। सूर्यों त्य के पहले ही जो सार्थ चल पहता था उसे कालत: परिशुद्ध सार्थ कहते थे। मावत: परिशुद्ध सार्थ में बिना किसी भेद-भाव के सब मतों के साधुओं को भोजन मिलना था । एक अध्छा सार्थ बिना राज्य-मार्ग को छोड़े हुए धीमी यति से आगे बद ना था। रास्ते में भोजन के समय वह ठहर जाता था और गन्तव्य स्थान पर पहुँच-कर पदाव डाल देता था । वह इस बान के लिए भी सर्वदा प्रयत्नशील रहना था कि वह उसी सड़क को पकड़े जो गाँवों और चरागाहों से होकर गुजरती हो। वह पदाव भी ऐसी ही जगह डालने का प्रयत्न करता था जहाँ साधुओं को आसानी से मिन्हा मिल सके ।

सार्थ के साथ यात्रा करनेवालों की एक प्रथवा दो सार्थवाहों की आज्ञा माननी पकती थी। उन दोनों सार्थवाहों में एक से भी किसी प्रकार अनवन होने पर यात्रियों का सार्थ के साथ यात्रा करना उचित नहीं माना जाना था। यात्रियों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे उन शक्तनों और अपशक्तनों में विश्वास करें जिन्हें सारा सार्थ मानता हो। सार्थवाह द्वारा नियुक्त चालक की आज्ञा मानना भी यात्रियों के लिए आवश्यक था ।

सार्थों के साथ साधुओं की यात्रा बहुया सुवकर नहीं होनी थी। कभी-कभी उनके भिचारन पर निकत जाने पर सार्थ आगे बढ़ जाता या और उन बेचारों को भूने-प्यासे इघर-उघर भरकना पड़ता था । एक ऐसे ही भूने-भरके साधु-समुदाय का वर्धन है जो उन गाड़ियों के, जो राजा के लिए लकड़ी लाने आई थीं, पड़ाव पर पहुँचा। यहाँ उन्हें भोजन मिला और ठीक रास्ते का भी पता चला। लेकिन साधुओं को ये सब कच्छ तभी उठाने पड़ते ये जब सार्थ उन्हें स्वयं भोजन देने को तैयार न हो। आवश्यकचूर्णि में इस बात का उल्लेख है कि चितिप्रतिष्ठ और वसन्तपुर के बीच यात्रा करनेवाले एक सार्थवाह ने इस बात की मुनादी करा दी कि उसके साथ यात्रा करनेवालों को भोजन, वस्त्र, बरतन और दबाइमाँ मुफ्त में मिलोंगी। पर ऐसे उदारहदय भक्त थोड़ ही होते होंगे, साधारण न्यापारी आगर ऐसा करते तो उनका दिवाला निश्चित था।

हमें इस बात का पता है कि जैन साधु खाने-पीने के मामते में काफी विचार रखते थे। यात्रा में गुइ, घी, केले, खजूर, शक्कर तथा गुइ-घी की पिन्नी उनके निहित खाय थे। धी न मिलने पर ने तेल से भी काम चला सकते थे। ने उपर्युक्त मोजन इसलिए करते थे कि

१. वही, ४८७३-७४

२. वडी, ३०७६

२. बही, २०७६

४. वही, ३०७३

र. वही, ए० ३०**८६-८७** 

६. बावरवकपूर्वि, पृ॰ १०८

७, बही, ए॰ ११४ से

वह बोड़े ही में खुन शान्त कर देनेशता होता था और उससे प्यास भी नहीं लगती थी। पर ऐसा तर मान तो सदा मिलनेशाना नहीं था और इसीनिए वे चना, चड़ेना, मिठाई और शांतिचूर्ण पर भी गुजर कर लेते थे । यात्रा में जैन साधु अपनी दवाओं का भी प्रबन्ध करके चलते थे। उनके साथ बात-पित्त-कफ सम्बन्धी बीमारियों के लिए दवाएँ होती थीं और शाव के लिए मलहम की पट्टियाँ। र

सार्थ के लिए यह आवश्यक था कि उसके सदस्य वन्य पशुत्रों से रत्ता पाने के लिए सार्थवाह द्वारा बनाये गये बाइं को कभी न लाँघें। ऐसे बाई का प्रबन्ध न होने पर साध्यों को यह अनुमिन थी कि वे केंद्रीली माहियों से स्वयं अपने लिए एक बाइा तैयार कर लें। वन्य पशुत्रों से रत्ता के लिए पहावों पर आग भी जलाई जाती थी। जहाँ डाकुओं का भय होता था वहाँ यात्री आपस में अपनी बहादुरी की डींगें इसलिए मारते थे कि डाकू उन्हें सुनकर भाग जायें; तेकिन डाकुओं से मुकाबला होने पर सार्थ इधर-उधर खिनराकर अपनी जान बचाता था ।

ऐसे सार्थ, जिसमें बच्चे खीर बृदे हों, जंगल में रास्ता भून जाने पर साधु वन-देवता की कृपा से ठीक रास्ता पा लेते थें । वन्य पशुओं अथवा डाकुओं द्वारा सार्थ के नष्ट हो जाने पर अगर साधु विलग हो जाते थे तो सिवाय देवताओं की प्रार्थना के उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था ।

भित्रमंगों के सार्थ का भी वृहत्कल्पसूत्र-भाष्य में सुन्दर वर्णन दिया गया है। खाना न मिलने पर ये भिखमंगे कन्द, मूल, फल पर अपना गुज़ारा करते थे; पर ये सब वस्तुएँ जैन साधुओं को अभन्दय थीं। इन्हें न खाने पर अक्सर भिखमंगे उन्हें डराते भी थे। वे भिज्ञुओं के पास एक लम्बी रस्सी लाकर कहते ये—'अगर तुम कन्द, मूल, फल नहीं खाओगे तो हम तुम्हें काँसी पर लटकाकर आनन्द से भोजन करेंगे ।'

सार्थ के इसरे खरस्य तो जहाँ कहीं भी ठहर सकते थे, पर जैन साधुश्रों को इस सम्बन्ध में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए इन नियमों का पालन करना बड़ा कठिन था। सार्थ के साथ, सन्ध्या-समय, गहरे जंगल से निकलकर जैन साधु अपने लिए विहित स्थान की खोज में जुट पड़ते थे श्रीर ठीक जगह न मिलने पर कुम्हारों की कर्मशाला अथवा दुकानों में पड़े रहते थे।

यात्रा में जैन साध तो किसी तरह अपना प्रबन्ध कर भी लेते थे पर साध्वियों की बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती थी। वृहत्कल्पसूत्र (भा॰ ४, ए॰ ६७२) के एक सूत्र में कहा गया है कि साध्वी श्रागमनगृह में, आये अथवा बेपर्द घर में, चबूतरे पर, पेड़ के नीचे अथवा खुले

१. पृ० क॰ सू॰ भा॰, ३०६३-६४

२, वही, ३०१४

३ वड़ी, ३१०४

४. वही, ३१०८

र. वही, ३११e

६. वही. २११२-१४

७, बही, देश्वर-४५

में अपना डेरा नहीं डाल सकती थी। आगमनगृह में सब तरह के आती टिक सकते थे।
मुसाफिरों के लिए प्राम-समा, प्रपा (बाब से) और मन्दिरों में ठहरने की व्यवस्था रहती थीं । सान्वियाँ यहाँ इसलिए नहीं ठहर सकती थीं कि ऐशाक-पाखाना आने पर लोग उन्हें नेशरम कहकर हैं सते थे । कभी-कभी आगमनगृह में चोरो से कुत्ते शुसकर बरतन उठा ले जाते थे। गृहस्थों के सामने सान्वियाँ अपना बित्त भी निश्चय नहीं कर पाती थीं । पास से बारात अथवा राज-यात्रा निकलती थीं जिसे देखकर सान्वियों के हृदय में पुरानी बातों की याद ताजी हो जाती थी। आगमनगृह में वे युवा पुरुषों से नियमानुसार बातचीत नहीं कर सकती थीं और ऐसा न करने पर लोग उन्हें पृणा के भाव से देखते थे। यहाँ से चोर कभी-कभी उनके कप हे भी उठा ले जाते थे। इसी तरह रएडी-भड़ुओं से पिरकर उनके पतन की सम्भावना रहती थीं । तीन बार विहित स्थान खोजने पर भी न मिलने से, साध्वयाँ आगमनगृह अथवा बाद से घरे सन्दर में ठहर सकती थीं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना तभी विहत था जब वे स्थिर युद्धि से विधिमेंयों से अपनी रखा कर सकें। पास में भले आदियों का पहोत आवश्य शाव मान्दर में मिलने पर वे प्राम-महत्तर के यहाँ ठहर सकती थीं का पहोत आवश्य शाव मान्दर में मी जगह न मिलने पर वे प्राम-महत्तर के यहाँ ठहर सकती थीं का पहोत आवश्य का था । मिलनर में मी जगह न मिलने पर वे प्राम-महत्तर के यहाँ ठहर सकती थीं का पहोत आवश्य का था । मिलनर में मी जगह न मिलने पर वे प्राम-महत्तर के यहाँ ठहर सकती थीं का पहोत आवश्य का था । मिलनर में मी जगह न मिलने पर वे प्राम-महत्तर के यहाँ ठहर सकती थीं है।

क्रपर हम देख आये हैं कि जैन-साहित्य के अनुसार न्यापारी और साधु किस तरह यात्रा करते ये और उन्हें यात्राओं में कौन-कौन-सी तकलीफ उठानी पहती थीं और सार्थ का संगठन किस प्रकार होता या। स्थलमार्ग में कौन-कौन रास्ते चलते ये, इसका जैन-साहित्य में अधिक विवरण नहीं मिलता। अहिन्छता (आधुनिक रामनगर, बरेली) को एक रास्ता था जिससे उत्तर-प्रदेश के उत्तरी रास्ते का बोध होता है। इस रास्ते से धन नाम का न्यापारी माल लाइकर न्यापार करता था। उउजीन और पम्पा के बीच भी, लगता है, कोशाम्बी और बनारस हाकर न्यापार चलता था। इसी रास्ते पर धनवस नामक सार्थवाह के लुटने का उल्लेख है। भधुरा प्रसिद्ध न्यापारिक केन्द्र था और यहाँ से दिखण मथुरा के साथ बराबर न्यापार होता था। श्रिपरिक से भी व्यापार का उल्लेख है। कि स्थानमार्ग से न्यापारी ईरान (पारसहीव) तक की यात्रा करते थे। श्री रेगिस्तान की यात्रा में लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। वर्ष रेगिस्तानी रास्तों में सीध दिखलाने के लिए कोलें गड़ी होती थीं। वर्ष

श्रपने धार्मिक श्राचारों की कठिनता के कारण जैन साधु तो समुद्रयात्रा महीं करते थे; पर जैन धार्थवाह श्रीर व्यापारी, बौदों की तरह, समुद्रयात्रा के कायल थे। इन

१ वही, २४८६

३ वही, ३४१४

र वही, ३१०४

७ ज्ञाता धर्मकथा, १४, १४६

**६ आवश्यकज्**षि, ए॰ ४०२ से

११ भावस्यकच्चि, ए० ४४८

२ वही, ३४६०

४ वहाँ, वेश्वर-वब्

६ वही, ३५०७,

द बावरयक निर्युक्ति, १२७६ से

१० वृ० क० सु० भा०, २१०६

१२ वही प्र• १२३

१६ स्प्रकृतांत टीका, १, १७, ५० १६६

यांत्राओं का बड़ा संजोव वर्णन प्राचीन जैन-साहित्य में बावा है। बावस्यक्ष्युंगों से पता चलता है कि दिख्य-मदुरा से सुराष्ट्र को बराबर जहाज चला करते थे। एक जगह कवा बाई है कि पराह्र मधुरा के राजा पराहुसेन की मित और सुमित नाम की दो कन्याएँ जब जहाज से सुराष्ट्र को चलीं तो रास्ते में तूफान बावा और वाजी इनसे बचने के लिए रह और स्कन्द की प्रार्थना करने समे। इस आगे चलकर देखींगे कि चम्या से गम्भीर, जो शायद ताम्नलिप्ति का दूतरा नाम था, हिते हुए सुवर्णद्वीप और कालियद्वीप को, जो शायद अंजीबार का भारतीय नाम था, बराबर बहाज चला करते थे।

समुद्र-यात्रा के कुरालपूर्वक समाप्त होने का बहुत कुछ श्रेय अनुकूल वायु को होता वा । विर्मानकों को समुद्री हवा के दवों का कुराल ज्ञान जहाजरानी के लिए बहुत श्रावश्यक माना जाता था । हवाएँ सोजह प्रकार की मानी जाती थीं ; १ प्राचीन वात (पूर्वों), २ उदीचीन बात (उतराहट), ३ दाविष्णात्य वात (दिवनाहट), ४ उत्तरपौरस्त्य (सामने से चलती हुई उत्तराहट), ४ सत्वास्तक (शायद चौश्रार्व), ६ दिखण-पूर्वतुंगार (दिक्खन-पूरब से चलती हुई जोरदार हवा की तुंगार कहते थे), ७ अपर दिखण बीजाप (परिचम-दिखण से चलती हवा की बीजाप कहते थे), ६ अपर बीजाप (पश्चम), ६ अपरोत्तर गर्जभ (परिचम)त्तरी त्रकान), १० उत्तरसत्वास्तक, ११ दिखण स्वास्तक, १२ परिचम गर्जम और १६ उत्तरी गर्जभ ।

समुद्री हवाओं के उपर्युक्त वर्णन में सत्वासुक, तुंगार तथा बीजाप शब्द नाविकों की भाषा से लिये गये हैं और उनकी ठीक-ठीक परिभाषाएँ मुश्किल हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि इनका सम्बन्ध समुद्र में चलती हुई प्रतिकृत और अनुकृत हवाओं से हैं। इसी प्रकरण में आगे चलकर यह बात सिद्ध हो जाती है। सोलह तरह की हवाओं का उल्लेख करके चूणिकार कहता है कि समुद्र में कालिकाबात (तूफान) न होने पर तथा साथ-ही-साथ अनुकृत गर्जभ वायु के चलने पर निपुण निर्यामक के अधीन वह जहाज, जिसमें पानी न रसता हो, इच्छित बन्दरगाहों को अञ्चाल पहुँच जाता था। तूफानों से, जिन्हें कालिकाबात कहते थे, जहाजों के इबने का मारी खतरा बना रहता था।

शाताधर्म की दो कहानियों से भी प्राचीन भारतीय जहाजरानी पर काफी प्रकाश पढ़ता है। एक कथा में कहा गया है कि चन्पा में समुद्री व्यापारी (नाव विश्वया) रहते थे। ये व्यापारी नाव द्वारा गिएम (गिनती), धरिम (तील), परिच्छेद तथा मेय (नाप) की वस्तुओं का विदेशों से व्यापार करते थे। चम्पा से यह सब माल बैलगाढ़ियों पर लाद दिया जाता था। यात्रा के समय मित्रों और रिस्तेदारों का भोज होता था। व्यापारी सबसे मिल-मिलाकर शुम मुहूर्त में गम्भीर नाम के बम्दर (पोयपत्त्रण) की यात्रा पर निकल पढ़ते थे। बन्दरगाह पर पहुँचकर गाहियों पर से सब तरह का माल उतारकर जहाज पर चढ़ाया जाता था और उसके साथ ही खाने-पीने का भी सामान जैसे चावल, आठा, तेल, घी, गोरस, मीठे पानी की होशियों,

१ जावरयक्ष्यिं, ए० ७०३ छ

२ वही, ए० ६६

३ आवरयकपृथ्धि, १८१ और १८७ अ०

कोषियों तका बीमारों के लिए पथ्य भी लाद दिने जाते थे। समय पर काम काने के लिए पुत्राख, सकती, पहमने के कपदे, सक, रास्त्र तथा और बहुत-सी वस्तुएँ और कीमती मात्र भी साथ रखं लिये जाते थे। जहाज खूटने के समय व्यापारियों के मित्र और सम्बन्धी शुम कामगाएँ तथा व्यापार में पूरा कायदा करके कुशतपूर्वक लौट साने की हार्दिक इच्छा प्रकट करते थे। व्यापारी, समुद्र और बाबु की पुष्प और यम्बद्धव से पूजा करने के बाद, मस्तूनों (बत्तवाहासु) पर पताकाएँ चदा देते थे। जहाज खूटने के पहले वे राजाशा भी ले लेते थे। मंगतवाशों की तुमुलक्ष्मि के बीन जब व्यापारी जहाज पर सवार होते थे तो उस बीच बन्दी और चारण उन्हें यात्रा के शुभ मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए, यात्रा में सफल होकर कुशत-मंगल-पूर्वक वापस लौट साने के लिए, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते थे। कर्याचार, कुल्विधार (डाँड चलानेवाले) और खलासी (गर्भिजका:) जहाज की रस्त्याँ ढीली कर देते थे। इस तरह बन्धन-मुक्त होकर वाल हवा से भर जाते थे और पानी काटता हुआ जहाज आगे चल निकलता था अपनी यात्रा स्कुशल समाप्त करके जहाज पुन: वापस लौटकर बन्दर में लंगर डाल देता था।

एक दूसरी कहानी में भी जहाजी व्यापारियों द्वारा सामुद्रिक विपक्तियों का सामना करने का अच्छा चित्र आया है। इस कहानी के नायक एक समय समुद्रयात्रा के लिए हरियसीस नगर से ब'दरगाह को रवाना हुए। रास्ते में तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा, जिस्से धबराकर निर्यामक किंकत व्यविमूद हो गया, यहाँ तक कि जहाजरानी की विधा भी उसे विस्मृत हो गई। गइवड़ी में उसे दिशा का भी ध्यान नहीं रहा। इस विकट परिस्थित से रखा पाने 🕏 लिए निर्यामक, कर्याधार, कुन्निधार, गर्भिज्जक और व्यापारियों ने नहा-धोकर इन्द्र और स्कन्द की प्रार्थना की। देवताओं ने उनकी प्रार्थना ग्रुन ली और निर्यासकों ने विना किसी विष्न-वादा 🕏 कालियद्वीप में अपना जहाज लाकर वहाँ लंगर डाल दिया। इस द्वीप में व्यापारियों को सीने-चाँदी की खदानें, हीरे और दूसरे रत्न मिलं। वहाँ धारी दार घोड़े यानी जेबे भी थे। खपन्यत काच्ठों की गमगमाहट ती बेहोशी जानेवाली थी। व्यापारियों ने अपना जहाज सोने-जवाहरात इत्यादि से खुव भरा और श्रनुकूल दिल्लगु-तायु में जहाज चलाते हुए सकुशल बन्दरगाह में खीट आये और वहाँ पहुँचकर राजा कनककेत की सीगान देकर भेंड की। कनककेत ने उनसे पूरा कि उनकी यात्राश्रों में उबसे विचित्र देश कीन-सा देख पदा। उन्होंने तुरन्त कालियद्वीप का नाम लिया। इसपर राजा ने न्यापारियों की वहाँ से जेजें लाने के लिए राजकर्म चारियों के साथ कालियदीप की बात्रा करने की कहा। इस बात पर व्यापारी राजी हो गये और उन्होंने अयापार के लिए जहाज में माल भरना शुरू किया। इस माल में बहुत-से बाजे भी थे जैसे. बीखा, भ्रमरी, करव्रपवीखा, 'भया, षट्भ्रमरी और विचित्र बीखा। माल में काठ और मिट्टी के खिलौने ( कट्ठकम्म, पोत्थकम्म ), तसवीरें, पुते खिलौने ( लेप्पकम्म ), मालाएँ (प्रांश्विम), गुँची वस्तुएँ (बेढिम ), भरावदार खिलीने (पूरिम ), बटे सुप्त से बने कपड़े (संघाइम ) तथा और भी बहुत-सी नेत्र-मुखद वस्तुएँ थीं। इतना ही 'नहीं, बन्होंने बहुाज में कोष्ठ (कोट्ठपुडाग), मोंगरा, केतकी, पन्न, तमालपन्न, लावची, केसर और खब के मुकन्धित तेल के कुप्पे भी भर लिये। कुछ व्यापारियों ने लॉब, गुष, सक्कर, बुरा ( मस्त्यगढ़ी ) तथा प्रचीत्तरा श्रीर पद्योत्तरा नाम की शक्करें अपने माल में रख लीं। इस ने रोगूँ दार कम्मल ( कोजव ). मलयश्च की छाल के रेशे से बने कपड़े, गोत तिकये इत्यादि विदेशों में किकी के शामान गर

१ शातापानेक्या, म, ४४ ।

लिये। कुछ जौहरियों ने इंस्पार्भ इस्यादि राम रख लिये। खाने के लिए जहाज में चावल भर लिया गया। कालियद्वीप में पहुँचकर छोटी नावों ( अस्थिका ) से माल नीचे उतारा गया। इसके बाद जेब्रा पकड़ने की बात आती है। १

कालियद्वीप का तो ठीक-ठीक पता नहीं चलता, पर बहुत सम्भव है कि यह जंजीबार हो, क्योंकि जंजीबार के वही अर्थ होते हैं जो कालियद्वीप के। जो कुछ भी हो, जेबा के उल्लेख से तो प्राय: निश्चित-सा है कि कालियद्वीप पूर्वा अफिका के समुद्रतट पर ही रहा होगा।

उपर्युक्त विवरणों से हमें पता चल जाता है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष का भीतरी और बाहरी व्यापार बड़े जोर से चलता था। इस देश से सुगन्धित द्रव्य, कपड़े, रत्न, खिलौने हस्यादि बाहर जाते थे श्रीर बाहर से बहुत-से सुगन्धित द्रव्य, रत्न, सुवर्ण इत्यादि इस देश में आते थे। दालचीनी, सुरा (लोबान), अनलद, बालछड़, नलद, अगर, तगर, नल, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, कुठ, जटामांसी इत्यादि का इस देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। व कपड़ों का व्यापार भी काफी उन्नत अवस्था में था। रेशमी वस्त्र बहुधा चीन से आता था। गुजरात की बनी पटोत्ता साड़ियाँ काफी विख्यात थीं। मध्य-एशिया और बलख से समूर और पश्मीने आते थे। इस देश से मुख्यतः सूती कपड़े बाहर जाते थे। अकाशी के वस्त्र इस युग में भी विख्यात थे तथा अपरान्त (कोंकपा), सिन्ध और गुजरात में भी अच्छे कपड़े बनते थे। बहुद्दकरपसूत्र-भाष्य के अनुसार, नेपाल, ताम्नलिप्ति, सिन्धु और सोबीर अच्छे कपड़ों के लिए विख्यात थे।

जैन-साहित्य से यह भी पता चलता है कि इस देश में विदेशी दाय-दासियों की भी खूब खपत थी। अन्तगडदसाश्रो से पता चलता है कि सोमालीलैंगड, वंत्तुप्रदेश, युनान, सिंहल, अरब, फरगना, बलख और फारस इत्यादि से इस देश में दासियों आती थीं। ये दासियों अपने अपने मुलक के कपने पहनती थीं और इस देश की माषा न जानने के कारण, इशारों से ही बातचीत कर सकती थीं।

देश में हाथीदाँत का व्यापार होता था और वह यहाँ से विदेशों को भी भेजा जाता था। हाथीदाँत इकट्ठा करने के लिए व्यापारी पुलिंदों को बयाना दे रखते थे। इसी तरह शंख इकट्ठा करनेवाले माँ मियों को भी बयाने का रुपया दे दिया जाता था।

उत्तरापथ के तंगण नाम के म्लेच्छ, जिनकी पहचान तराई के तंगणों से की जा सकती है, सोना खोर हाथी शॅत बेचने के लिए दिन्नणापथ आया करते थे। किसी मारतीय भाषा के न जानने से वे केवल इशारों से सौदा पटाने का काम करते थे। अपने माल की वे राशियाँ लगा देते थे और उन्हें अपने हाथों से दैंक देते थे और उन्हें तबतक नहीं उठाते थे जबतक पूरा सौदा महीं पट जाता था।

१ वही, १७, ए० १३७ से

२ जे॰ आई॰ एस॰ ओ॰ ए॰, स ( १६४० ), ए॰ १०१ से

३ वही, म (१६४०), पू॰ १मम से

४ वृ० क॰ स्॰ सा॰, ३६१२

५ अन्तराडद्साओ, वारनेट का अनुवाद, ए० २८ से २३, बंदन, ३३०७

द जावरयक्ष्य्वि, पु॰ द१६

७ वही, पु० १२०

जैन-साहित्य से पता लगता है कि इस देश में उत्तर पथ के घोड़ों का व्यापार ख्व चलता या और सीमाप्रान्त के व्यापारी, घोड़ों के साथ, देश के कीने-कीने में पहुँचते थे। कहानी है कि उत्तरापय से एक घोड़े का व्यापारी द्वारका पहुँचा। यहाँ और राजकुमारों ने तो उससे केंचे-पूरे और मोटे-ताजे घोड़े खरीदे। पर कृष्ण ने सुलच्छण और दुबले-पतले घोड़े खरीदे। परीवालिया के खच्चर भी प्रसिद्ध होते थे। कैन-साहित्य से पता चलता है कि ग्रुप्त-युग में भारत का ईरान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध काफी बढ़ गया था। इस व्यापार में भारत-प्रदान की सुख्य वस्तुओं में शंख, सुपारी, चंदन, भार, मजीठ, सोना, चाँदी, मोती, रत्न और मूँगे होते थे। अमल की उपर्युक्त तालिका में, शंख, चन्दन, अगर और रत्न तो भारत से जाते ये और ईरान इस देश को मजीठ, चाँदी, सोना, मोती और मूँगे भेजता था।

जैन-प्राकृत कथाओं में एक जगह एक ईरानी व्यापारी की सुन्दर कथा आई है। ईरान का यह व्यापारी बेन्नयड नामक बन्दर को अपने बड़े जहाज में रांख, सुपारी, चन्दन, अगर, मजीठ तथा ऐसे ही दूसरे पदार्थ भरकर चला। हमें कहानी से पता चलता है कि जब ऐसा जहाज किसी टापू अथवा बन्दरगाह में पहुँचता था तो वहाँ उसपर लदे माल की इसिए जाँच होती थी कि उसपर वही माल लदा है जिसके निर्यात के लिए मालिक को न्राजाशा प्राप्त है अथवा दूसरा माल भी। बेन्नयड में जब ईरानी जहाज पहुँचा तो वहाँ के राजा ने जहाज पर के माल की जाँच के लिए एक अध्ि को नियुक्त कर दिया और उसे आजा दी कि आधा माल राजस्व में लेकर बाकी आधा व्यापारी को लीटा दे। बाद में, राजा को कुछ शक हो गया और उसने माल की अपने सामने तौलने की आजा दी। अधि ने राजा के समने माल तौला। माल की गाँठों को मकक्कोरने और परखी लगाने पर पता चला कि मजीठ की गाँठों में कुछ बेराकीमती बस्तुएँ छिपी हैं। राजा का सन्देह अब विश्वास में परिस्तत हो गया और उसने दूसरी गाँठों भी खोतने की आजा दी। सब गाँठों की जाँच के बाद यह पता चला कि ईरानी व्यापारी सोता, चाँदी, रत्न, मूँगे और दूसरी कीमती वस्तुएँ जहाँ-तहाँ छिपाकर निकाल ले जाना चाहता था। व्यापारी गिरफतार कर लिया गया और न्याय के लिए आरच्चकों के हाथ सौंप दिया गया।

जैन-साहित्य से पता चलता है कि उस समय के सभी व्यापारी ईमानदार नहीं होते थे। विदेशों से कीमती माल लाने पर बहुत-से व्यापारी यही चाहते थे कि किसी-न-किसी तरह, इन्हें राजस्व न चुकाना पड़े। रायप से प्रियम में अंक, शंब और हाथी दाँत के उन व्यापारियों का उल्लेख है जो राजमार्ग छोड़कर कच्चे और बीहड़ रास्ते इसलिए पकड़ते थे कि शुलक-शालाओं से बच निकर्ते। पकड़ लिये जाने पर ऐसे व्यापारियों को कठिन राजदराह मिलता था। इ

९ वही, पु॰ ४३४ भ

२ दशबैकाविकचूर्यि, ए० २१३

रे उत्तराध्ययन टीका, ए॰ ६४ वा

४ मेयर, दिन्दू टेस्स, ए० २१६-१७

**४ रायपसेखियस्त्र, ४**०

६ इत्तराध्ययन टीका, पू० २१२ ज

# दसवाँ श्रध्याय

### गुप्तयुग के यात्री और सार्थ

गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वर्णवुग माना जाता है। इस खुग में भारतीय संस्कृति भारत की सीमाओं को पार करके मध्यएशिया और और मलय-एशिया में छा गई। इस संस्कृति के संवाहक व्यापारी, बौद भिक्षु और ब्राह्मण पुरोहित ये जिन्होंने जल और स्थलमार्ग की अनेक कठिनाइयों की भेलते हुए भी विदेशों से कभी सम्पर्क नहीं छोड़ा।

हिन्द-ऐशिया में, गुप्तयुग के पहले भी, भारतीय वपनिवेश बन खुके थे, पर गुप्तयुग में भारत और पूर्वा देशों का संस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध और बढ़ा। इस युग के संस्कृत-साहित्य में पूर्वी द्वीपांज के लिए, जैसा कालिदास से पता चलता है ( द्वीपांतरानीत लवंगपुष्पैः ), द्वीपांतर शब्द चल निकला था। मार्कगढ़ेयपुराण ( ५०१५-० ) में समुद से आविष्ठित इन्द्रद्वीप, करोहमान, ताम्रपर्ण ( ताम्रपर्णी १ ), गभस्तिमान, नागद्वीप, सीम्य, गम्धर्च और वाहण ( बोर्नियो १ ) द्वीप का उल्लेख है। वामनपुराण के अनुसार, इन नव द्वीपों की भारतीयों ने युद्ध और वाि एव्य द्वारा पावन किया ( इज्यायुद्धवाि एव्य भिन्न कर्मिनः कृतपावनाः )।

उस युग में व्यापारियों और धर्म-प्रचारकों की कहानी जानने के पहले हमें उस युग का हि निहास भी जान लेना आवश्यक है; क्यों कि हितहास जानने से ही यह पता चल सकता है कि किस तरह हस देश में एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई जिसने संस्कृति के सब आंगों को, चाहे वह कला हो या साहित्य, धर्म हो अथवा राजनीति, व्यापार हो अथवा जीवन का सुख, सभी को समान रूप से प्रोत्साहन दिया। समाट् समुद्रगुप्त की विजयों ने देश की विभिन्न शिक्तयों को एक सूत्र में प्रथित करने का प्रयत्न किया। उसकी विजय-यात्राओं से पुनः भारत के राजमार्ग जाग-से उठे। पहले धक्के में, पश्चिम युक्तग्रेश तक उसकी विजय का डंका बज गया। इसके बाद पद्मावती और उत्तर-पूर्वा राजपुताने की बारी आई और उसकी फीजों ने मारवाइ में पुस्करणा (पोखरन) तक फतह कर ली। पूर्वी भारत में उनकी विजय-यात्रा से समतट, डवाक ढाका ?।, कामरूप और नेपाल उसके बस में आ गये। मध्य-भारत में उसकी विजय-यात्रा कीशाम्बी से शुरू हुई होगी। वहाँ से डाहल जीतने के बाद उसे पूर्व-मध्य प्रदेश में कई जंगली राज्यों को जीतना पड़ा।

श्रापनी पंजाब की विजय-यात्रा में समुद्रगुप्त ने पूर्वी पंजाब और राजस्थान के योधियों की जीता। जलन्धर और स्यालकोट के मद लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। अन्त में उसकी शाहानुशाहियों से भी मुठभेड़ हुई। यहाँ इसके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इतिहास के अनुसार, किनष्क के वंश की, तीसरी सदी में, समाप्ति हो गई जिसका कारण ईरानियों का पूनजीवन था। आर्देशर प्रथम (२२४-२४१ ई०) ने खरासान मानी मर्ग, बतल और खारिजम, जो

१ कर्नक चॉफ दि में टर इचिडवा सोसाइटी, ( १६४०), पूर्व १६

दुसीर-साम्राज्य के क्तरी भाग के बोतक ने, जीत लिया। आर्देशर और उसके उत्तराधिकारियों का शकस्तान पर भी अधिकार हो गया। उस समय शकस्तान में सीरतान, अरखोसिया और भारतीय शकस्तान शामिल थे। इस बृहद् ईरानी-साम्राज्य का पता हमें सासानी निकों से सगता है जो हमें बतलाते हैं कि कुछ ईरानी राजे कुशाणशाह, कुषाणशाहानुशाह और शकानशाह की पदवी धारण करते थे।

हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग के स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि उसका दैवपुत्र शाहानुशाहियों से दौरय सम्बन्ध था। समुद्रगुप ने उत्तर-पश्चिमी भारत की सीमा को अपनी विजय-त्राता से बाहर होड़ दिया था। गुप्तों और भारतीय ससानियों के अच्छे सम्बन्ध की मालक हम उत्तर-भारत के एक नये पहलू पर पाते हैं जिसके अनुसार भारतीय, शकों को अपने में भिलाकर, हिन्दूक्श के रास्ते मध्य-एशिया में उपनिवेश बनाने लगे। उस युग में गुप्तयुग के व्यापारी मध्य-एशिया के सब रास्तों का व्यवहार करते थे। तारीम की घाटी के उत्तरी नखिलस्तानों में भारतीय प्रभाव बहुत मजबूत था। वहाँ स्थानीय ईरानी बोली के अिरिक भारतीय प्राकृत का व्यवहार होता था तथा वहाँ की कला पर भारतीय संस्कृत की स्पष्ट छाप है।

समुद्रगुप्त की दिल्ला में विजय-यात्रा, मातूम होता है, दिल्लाकोशल, उपीसा (विलासपुर, रायपुर और सम्भलपुर) श्रार उसकी राजधानी श्रीपुर (सीरपुर, रायपुर से बालीस मील पूर्व), महाकान्तार (पूर्वी गोंडवाना), प्रराज्यपन्ती (चीकाकोल के पास गंजम जिले में), देवराष्ट्र (येन्लम् चिलि) विजयापटाम्, गिरिकोह्रूर (कोट्टर, गंजम जिला), श्रवमुक्त (गोदावरी जिले में शायद नीलपन्ती नामक एक पुराना बन्दर), विष्युर (पीठपुरम्), कौरात (शायद पीठपुरम् के पास कोन्तुर मील), पलक्क (पलक्कड, नेलोर जिला), कृत्थलपुर (उत्तरी आर्कट में कुद्दत्र) भीर कांची तक पहुँचकर उसकी सेनाशों ने विजय की।

पर समुद्रगुप्त के साथ भारत की प्राचीन पथ-पद्धित पर गुप्त-युग की विजय-मात्राएँ समाप्त नहीं होतीं। समुद्रगुप्त के यशस्त्री पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विकमादित्य ने भी इन रास्तों पर अपनी विजय का चमत्कार दिखलाया। इस बात के मानने के कारण हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मधुरा में अपनी विजय को मजरूत किया। लगता है कि मधुरा में अपनी शक्ति मजरूत हो जाने पर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३== और ४०६ ई० के बीच मालवा, गुजरात और घुराष्ट्र को जीता। इन सब विजय-यात्राओं से चन्द्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य काफी बढ़ गया। अभी तक यह ठीक-ठीक पता नहीं लगा है कि 'महरौली-स्तम्भ' का राजा चन्द्र कीन था। पर अधिकतर विद्वान उसे चन्द्र-गुप्त द्वितीय ही मानते हैं। अगर यह बात सही है तो महाप्रतापशाली चन्द्रगुप्त ने बाह्कीक तक अपनी विजय-पताका उड़ाई थी। इतना ही नहीं, प्रतीत होता है कि सस्त्री सेना ने किया को भी विजित कर लिया था। मीरपुर खास में गुप्त-कालीन एक बहुत बड़े स्त्रूप का होना ही इस बात का परिचायक है कि गुप्तों की शक्ति बहाँ तक पहुँच गई थी। विष्णुपदिगिर यानी शिवालिक की पहाड़ियों पर विजय-स्तम्भ खड़ा करने के भी शायद यही मानी होते हैं कि चन्द्रगुप्त की सेनाएँ, महापथ से होकर बजल में घुर्ती।

कुमारगुप्त प्रथम (४१५-४५६) की, सबसे पहले, हूपों के बावे का भक्का सागा, पर उसके उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त (४४६-४७६) की तो उनका भवेंकर सामना करना पड़ा। सगता

१ पक्षीट, गुप्त इन्स्तिकपहानस ४, ५० १७

है, हूंण पंजाब और उत्तर-प्रदेश से होते हुए सीचे पाटित पुत्र तक जा पहुँचे और उस नगर की लूटकर नष्ट-अष्ट कर दिया। कुम्हरार के पास की खुराई से बात की पुष्टि होती है कि स्कन्दगुप्त के समय पाटित पुत्र प्रा तहस-नहस कर दिया गया था, पर लगता है, हूणों का अधिकार बहुत दिनों तक इस नगर पर नहीं रह सका। स्कन्दगुप्त ने फिर उन्हें अपनी सेनाओं से खदेड़ दिया। हटती हुई हूण-सेना के साथ बढ़ते हुए स्कन्दगुप्त का, गाजीपुर के नजदीक, भीतरी सैरपुर के पास, प्रसिद्ध विजय-स्नम है। लगता है, हूण-सेना परास्त की गई और इस तरह थोड़े दिनों तक गुप-साम्राज्य समाप्त होने से बच गया, किन्तु उसमें हास के लच्चण प्रकट हो गये थे और इसीतिए वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। सातवीं सदी की अराजकता से उत्तरभारत का श्रीहर्ष ने उद्धार किया और गुप्त-संस्कृति की परम्परा कायम रखी। इसके बाद का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाता है।

हूणों का आक्रमण इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। चीनी ऐतिहासिकों के अनुसार, हूणों ने बाम्यान, कापिशी, लम्पक और नगरहार जीतने के बाद गन्धार जीता। उन्होंने भागते हुए किदार-कुषाणों को कश्मीर में ढकेल दिया और पंजाब में घुसकर गुनों को हराया। भारतीय राजाओं द्वारा ५२६ ई० में हराये जाकर हूण दिख्य की ओर चूम गये जहाँ सासानी लोग केवल तुकों की मिन्नता से बच सके। खगान तुकों द्वारा हूणों की शक्ति तोड़ दिये जाने पर, खसरो नौशीरवाँ बलख का मालिक बन बैठा। बाद में, ईरानियों और बाइ जेएिटनों की दुश्मनी से तुकों का प्रभाव बद गया।

इस थुग में बहुत-से चीनी बौद्ध भिन्नु भारत-यात्रा को श्राये। इनमें से फाहियान (करीब ४०० ई०) ने भारत की भौगोलिक श्रीर राजनैतिक श्रवस्थाओं का कम वर्णन किया है। सोंगयुन, गन्धार में, करीब ५२१ ई० में पहुँचा, जब हूणों का उपद्रव बहुत जोरों से चल रहा था, पर उसके यात्रा-विवरण में भी जनता की तकलीकों का कोई उल्लेख नहीं है। फाहियान श्रीर सोंगयुन, दोनों ही भारत में उष्ट्रीयान के रास्ते छुसे; पर सातवीं सदी के मध्य में, सुनानच्वाङ् ने बल्ल से तन्त्रशिता का रास्ता पकड़ा। लौटते समय उसने कन्धारवाला रास्ता पकड़ा। उस समय तुर्फान श्रीर किया के बीच का प्रदेश तुर्कों के श्रधीन था। इसिककोल में खगान तुका ने युनानच्वाङ् की बड़ी खातिर की। ताशकुर्गन पर पहुँचकर वह ईरान श्रीर पामीर के बीच फैले हुए प्राचीन कुषाण-सामाज्य की सीमाओं का ठीक-ठीक वर्णन करता है।

दस समय तुर्कों के साम्राज्य की सीमा ताशकरगन तक थी; पर हिन्दूकुश के उत्तर मीर दिल्ए से सासानियों की सत्ता गायब हो जुकी थी। उत्तर में तुलारिस्तान छोटे-छोटे बीस राज्यों में बँट जुका था। ये राज्य खगान तुर्क के खाँ के सबसे बड़े भाई के अधिकार में थे। युनानच्वाक ताशकुर्गन में कुछ दिन तक ठहरने के बाद कापिशी, नगरहार, पुरुषपुर, पुष्करावती, उदमाएड होते हुए तज्वशिला पहुँचा। बाम्यान पहुँचने के पहले वह तुलारिस्तान की सीमाएँ छोड़ जुका था। कापिशी के राजा के अधिकार में दस छोटे-छोटे राज्य थे।

चीरह बरस बार, जब युवानच्वाक् भारत से वापस लौटा, तब भी, अफगानिस्तान की राजमीतिक अवस्था वही थी। इस यात्रा में कापिशी के राजा ने उसकी बड़ी खातिर की।

१ पूरो, वही, ए० २२३ से

इंस यात्रा में वह उद्भाएड से लम्पक पहुँचा। यहाँ से खरम की ही बाटी से होकर वह बन्नू पहुँचा। उस युग में बन्तू की सीमा बजीरिस्तान से बड़ी थी और उसमें गोमस, मोब (यव्यावती) और कन्दर की घाटियाँ आ जाती थीं। वहाँ से चलकर उसने तीया काकेर की पर्वतश्रेणी पार की और गजनी और तर्नाक की घाटी पहुँचा। यहाँ से भारतीय सीमा पार करके वह केजात-ए-गजनी के रास्ते से साओ-क्यू-त, यानी, जागुड पहुँचा (जिसका आधुनिक नाम जगुरी है)। जागुड के उत्तर में इजिस्थान था, जिसका नाम उजरिस्तान अथवा गाजिस्तान है। यहाँ के बाद इजारा लोगों का प्रदेश पबता था। युवानच्याक के अनुसार, इस प्रदेश का अधिकारी एक तुर्क राजा था। यहाँ से उत्तर चलता हुआ। वह दस्त-ए-नावूर और बोकान के दरों से होकर लोएर की ऊँची घाटी पर पहुँचा। यहाँ से चलकर उसका रास्ता हरात काबुल के रास्ते से जलरेज पर अथवा कन्धार-गजनी-काबुल के रास्ते से मैदान में मिलता था। किपशा से पगमान होते हुए, उसने किपश की सीमा पर बहुत-से कोडे-छोटे राज्य पार किये और खावक होते हुए अन्दराब की घाटी से खोस्त पहुँचा और बहाँ से बद्धारी, वखाँ होते हुए वह पामीर पहुँच गया।

इतिहास बतलाना है कि गुप्तयुग में राजनीतिक एकच्छन्नता की वजह से भारतीय व्यापार की बड़ी उन्नित हुई और उज्जैन तथा पाटलिपुत्र अपने व्यापार के लिए मशहूर हो गये। पद्मताभृतकम् में, उज्जैन में घोड़, हाथी, रथ और सिपाहियों तथा तरह-तरह के माल से भरे बाजारों का उल्लेख है। उभयाभिसारिका में कुसुमपुर की, माल से खनाबन भरी दकानों और लेने-बेचनेवालों की, भीड़ का उल्लेख है। पादताडितकम् के अनुसार, सार्वभौम-नगर (उज्जैन) के बाजारों में देशी और समुद्र-पार से लाये माल का देर लगा रहता था।

इस रोजगार की चलाने के लिए सराफे होते थे जिनके चौधरी (नगरश्रेष्ठि) का नगर में बड़ा मान होता था। जैसा हमें मुद्दाराजस से पता चलता है, नगरसेठ व्यापार और लेन-देन के सिवा अदालत में कान्नी सलाह भी देता था। हमें कुमारगुप्त और बुधगुप्त के लेखों से पता चलता है कि कोटिवर्ष विषय का राज्यपाल वेत्रवर्मन, एक समिति की सहायता से (जिसके सदस्य नगरश्रेष्ठि, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम शिल्पी और प्रथम कायस्थ होते थे) राज्य करता था। 'नगरसेठ' नगर का सबसे बड़ा व्यापारी और महाजन होता था तथा 'सार्थवाह' एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने और से आने का काम करता था। उभयाभिसारिका में तो धनदत्त सार्थवाह के पुत्र समुद्रदत्त को उस गुग का कुवेर कहा गया है। एक दूसरी जगह, धनमित्र सार्थवाह के वर्णन से पता चलता है कि गुप्तकाल के सार्थवाह स्व माल खरीदकर देशावर जाते थे। कभी-कभी चोर सन्हें लुट लेते थे और यदा-कदा राजा

चतुर्भाखि, श्री एस० बार॰ के० कवि बौर श्री एस० के० बार॰ बास्त्री द्वारा सम्पादित १, ए० ४-४, पटना, १६२२

२. वही, ३, ए० र-३

३, वही, ४, पृ॰ १०

४. पसीट, वही, ए० १३१

**४. चंतुर्भावि, ३, ए० ४** 

बी उनका धन हर लेता था? । प्रथम कुलिक भी नगर का कोई बड़ा व्यापारी होता था। सायद इस बुग में नगर का दितीय कुछिक भी होता था। अभिलेखों से तो उसका पता नहीं चलता; पर महावस्तु के अनुसार, वह नगरसेठ के लिए काम करता था। नगरसेठ, सार्थवाह और निगम के सदस्यों के मान का पता इस बात से भी चलता है कि वे खास-खास अवसरों पर राजा के साथ होते बे 3।

गुप्तकाल के व्यापार और लेन-देन में निगम का भी बढ़ा हाथ रहता था। इसमें शक कहीं कि निगम सध्यकालीन सराफे का द्योतक था। व्हत्कल्पसूत्रभाष्य (१०६१-१९१०) के अनुसार, निगम दो तरह के होते थे। एक तो केवल महाजनी का काम करता था और दूसरा महाजनी के श्रतिरिक्ष दूसरे काम भी कर लेता था।

निगम, सेठ, सार्थवाह आंर कुलिकों में घना सम्बन्ध होता था। गुप्त-युग में इनकी संयुक्त मग्दर्की होने का प्रमाण हमें बसाद से मिली मुदाओं से मिलता है । ऐसा होना आवश्यक भी था; क्योंकि इन सबका व्यापार में समान रूप से सम्बन्ध होता था।

गुप्तयुग में श्रीणियाँ होने के भी अनंक प्रमाण हैं। अभाग्यवश्रश्रीणियों पर उस काल के लेखों से बहुत अधिक प्रकाश नहीं पहता। कुमारगुप्त प्रथम के समय के मन्दसीर के लिखा से पता चलता है कि लाट देश से आये हुए रेशामी वस्त्र के बुनकरों की एक श्रीणी भी होत के प्रेणी के सदस्य अपने व्यवसाय पर अभिमान करते थे। स्कन्दगुप्त के समय के एक लेख से पता लगता है कि तेलियों की भी श्रीणी होती थी।

विष्णुषेया के ४.६२ ई॰ के एक लेख से परिचम-भारत में राजा और भ्यापारियों के सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पहता है। उसके राज्य में रहनेवाले व्यापारियों ने झाचारियिति-पात्र की माँग की, जिससे वे अपनी राजा कर सकें। पूर्व समय से चले आते हुए इन नियमों में से बहुत-से नियम तरकालीन भ्यापार पर काफी प्रकाश डालते हैं। राजा व्यापारी की सम्पत्ति को, बिना उसके पुत्र के मर, जबरदस्ती नहीं ले सकते थे। व्यापारियों पर भूठा सुकदमा चलाने की मनाही थी। उन्हें केचल शक से कोई नहीं पकड़ सकता था। प्रका के अपराध में स्त्री गिरफ्तार नहीं की जा सकती थी। मुद्दे और मुद्दालोह की उपस्थिति में ही मुकदमा सना जा सकता था। माल बचने में लगे दूकानदार की गवाही नहीं मानी जाती थी। राजा और सामन्तों के आने पर बेलगाड़ी, खाद और रसद जबरदस्ती नहीं चसुली जा सकती थी। यह भी नियम था कि सब अ है। के लोग एक ही बाजार में दूकान महीं करना सकते थे, अर्थात भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों को शहर के मिन्न-मिन मागों में बसने

१, बही, ३, ४० १०

२, सहायस्य, ३, ४० ४०१-४०६

३. वही, ३, ५० १०२

४. ब्रावियोक्षीकिक्य सर्वे कॉफ इविवया, प्रमुख्य रिपोर्ट, १३०३-१३०४, १० १०४

१. फ्बीट, **बड़ी, नं॰ १**म, पु० म**६** से

६. फ्लीट, बही, मं॰ १६, पृ॰ ७३

अ. प्रोसीविष्य प्रेयव है न्जेक्शन्स ऑक दी शास द्वविषय कोरिवेच्छल कान्फरेन्स फिक्टीन्य सेशन, वन्तर्द, १६४६, १० २७१ से

की बजमित थी, एक ही जगह नहीं । के शियों के सरस्यों को शायर वाजार का कर नहीं देखा पबता था। राजकर केवल महल में राजा के पास प्रथवा उस काम के लिए नियुक्त किसी कर्मवारी के पास लागा जाता था, दूसरे के पास नहीं। दूसरे देश से आमे हुए व्यापारी की, कानून की नियाह में, वे अधिकार नहीं ये जो उस देश के व्यापारियों को ये। हें हल बतानेवात और नीत निकालनेवाले की की? कर नहीं देना पड़ता था। बावली सरनेवाले और स्वाले से किसी तरह की बेगारी नहीं ली जा सकती थी। घर में अथवा दुकान पर काम करनेवाले व्यक्ति अदालत की महर. पत्र श्रीर दूत से तभी बुत्तवाये जा सकते वे जबकि उनपर फीजदारी का मुक्समा हो। देवरजा. यज्ञ और विवाह में लगे हुए लोगों को जबरस्ती बदालत में नहीं बलवाया जा सकता था। कर्जरार की जमानत हो जाने पर उसे हथकड़ी नहीं लग सकती थी, न उसे अदासत के पहरे में ही रखने की अनुसति थी। आषाढ़ और पूस में उन गोदामों की जाँच होती की जहाँ अन्न भरा जाता था। लगता है कि इनपर सवा रुपया धर्मीश हेना पहता था। विना राजकर्म चारियों को सुचना दिये हुए अगर पोतेदार धर्मादा वसूल करके अन्न बेच देता था तो उसे शल्क का श्रठगुना दराड भरना पहता था। लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी हर पाँच दिन पर राजकर की वसूली जमा करता था। ऐसा न करने पर उसे छ: रुपये का दशह समता था भौर शायद चवन्नी धर्मादा । ऐसा मातुम पहता है कि प्रथम कुलिक ( जिसे लेख में सत्तर-कुलिक कहा गया है). जब नापने और भोजने के सम्बन्ध का कोई मुकदमा होता था तब श्रदालत के बाहर नहीं जाने पाते थे। उन्हें यह भी श्रावश्यक होता था कि श्रदालत के तीब बार बाताने पर वे अवस्य वहाँ हाजिर हों। ऐसा न करने पर सवा दो रुपये दएड लगते थे। नकली रुपये बनानेवाले को सवा छ: रुपये दराङ लगते थे। लगता है कि नील बनानेवाले की तीन रुपये कर में भरने पहते थे और उतना ही तेलियों को भी। जो व्यापारी एक बरस के लिए बाहर जाते थे उन्हें अपने देश में वापस आने पर कोई कर नहीं देना पहता था. पर बार-बार बाहर जाने पर उन्हें बाहर जाने का कर भरना पड़ता था। माल से भरी नाव का किराया और शत्क बारह रुपये होता या और उपपर धर्मात सवा रुपये लगता था। भैंस और ऊँट के बोम्स पर सदा पाँच रुपया धर्मादे के संग लगता था। बैल के बोम पर ढाई रुपया, गदहे के बोम पर सवा रुपया धर्मादे के साथ और गठरियों पर सवा रुपये कर लगता था और जिन ग्रॅंकुवी पर वे लटकाई जाती थीं उनपर चार त्राना । सी फत्त की गठरियों पर दो विशोषक मासूल धर्मादे के साथ लगता था। एक नाव धान का कर तीन रुपया लगता था। सुवी-गीली लक्डी से भरी-पूरी नाव का मासूल सवा रुपये धर्मादे के साथ होता या। बॉस-भरी नाव का धर्मादे के संग मासल सवा रुपया होता था। श्रापने सिर पर धान उठाकर ले आनेवाले को किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। जीरा, धनिया, राई इत्यादि दो पसर, नमूने के लिए, निकाल लिये जाते थे। विवाह, यज्ञ, उत्सव के समय कोई शुरुक नहीं लगता था। मध-भरी नाव पर पाँच रुपया मासूल भौर सवा रुपये धर्मादा लगता था। शायर वाल-भरी नाव पर धर्मादे सहित सवा रुपया मासूल लगता था । सीधु नाम की मदिरा पर उसका एक चौथाई भाग मामूल भरना होता था । झीपी, कोली. और मोचियां को अपनी वस्तुओं के मुल्य का शायद आधा, कर में दे देना पहता था। लोहार, रयकार, नाई श्रीर कुम्हार से जबरदस्ती बेगारी ली जा सकती थी।

उपयुक्त आचारपात्रस्थिति से इसे व्यापार के कई पहलुओं का झान होता है। सगता है, स्थापारियों ने अदालत से अपनी रखा करने का पूरा बन्दोबस्त कर सिया था। इसे वह भी पता खगता है कि व्यापार पर उस समय मासूल की क्या दर थी। यह भी मालून पहेता है कि व्यापारियों से मासूल के साथ-साथ धर्मीदा भी वसूल किया जाता था। श्रीपी, कोली इत्यादि कारीगरों से गहरा राजकर क्सूल किया जाता था।

जम्बूद्वीपप्रकृति में, जिसका समय शायर शुप्तकाल काल हो सकता है, तथा महा-बस्तु में भी अनेक श्रीणियों का उल्लेख है। हम महावस्तु की श्रीणियों का वर्णन कर आये हैं। जम्बूद्वीपप्रकृति में अठारह श्रीणियों का उल्लेख है। बौद्ध-साहित्य में अठारह श्रीणियों का उल्लेख तो आता है, पर उनके नाम नहीं आते। वे अठारह श्रीणियों इस प्रकार हैं।— (१) कुम्हार, (२) रेशम बुननेवाला (पद्धल्ला), (२) सीनार (सुवर्णकार), (४) रसेह्या (सुवकार), (४) गायक (गम्बज्ब), (६) नाई (कासवग), (७) माला-कार, (६) कच्छकार (काछी), (६) तमोली, (१०) मोची (चम्मयर), (११) तेली (जन्तपीलग), (१२) श्रंगोछे बेचनेवाले (गंछी), (१३) कपडे छापने-बाले (छिम्प), (१४) ठठेरे (कंसकार), (१४) दर्जी (सीवग), (१६) ग्वाले (गुआर), (१७) शिकारी (मिल्ल) तथा (१६) मछुए।

शुप्तयुग के साहित्य में अक्सर व्यापार की बहुत बकाई की गई है। पंजतन्त्र में बहुत-से व्यवसायों की बताने के बाद व्यापार की इसिलए तारीफ की गई है कि उससे धन और इज्जत, दोनों भिलती थी। व्यापार के लिए माल सात विभागों में बाँटा गया है; यथा— (१) गन्धी का व्यवसाय (गन्धिक व्यवहार), (२) रेहन-बहे का काम (निद्धेप-प्रवेश), (३) पशुओं का व्यापार (गोष्ठीकर्म), (४) परिचित प्राहक का आना, (५) माल का भूठा दाम बताना, (६) भूठी तौल रखना और (७) विदेश में माल पहुँचाना (देशान्तर-भाराहनयनम् )। गन्धी के व्यापार की इसलिए तारीफ की गई है कि उससे काफी फायदा मिलता था। महाजन नित्य मनाया करते थे कि कैसे जमा करनेवाला मरे कि उसका माल गायब हो जाय। पशु के व्यापारी सोचते थे कि उसके पशु ही उसकी सम्पत्ति हैं। व्यापारी सोचता था कि परिचित प्राहकों के आने पर सौदा अच्छा बिकेगा। चोर-व्यापारी भूठी तौल में मजा लेता था।

विदेशी व्यापार पर दो सौ से तीन सौ तक प्रति बार फायदा होता था। इस उन्नत
व्यापार के लिए सक्कों के प्रबन्ध की आवश्यकता थी। गुप्तयुग में, लगता है, सक्कों के प्रबन्ध के लिए एक अधिकारी होता था। उसके काम का तो हमें पता नहीं, पर यह माना जा सकता है कि वह यात्रियों की देख-रेख करता था और उन्हें सीमान्त-प्रदेश के दुश्मनों से बचाता था। यशोवर्मन के नालन्दा के शिलालेख से पता चलता है कि उसके तिकिन (तिगन) नाम का एक मन्त्री मार्गपति था3। तिगिन शब्द से मालूम पड़ता है कि वह शायद कोई तुर्क रहा होगा।

हम ऊपर देख आये हैं कि गुप्तयुग में गुप्त नरेशों की सेनाएँ बराबर मार्गे पर इधर से उधर जाती रहती थी। इस युग में कूच करती हुई सेना का बहुत ही सुन्दर वर्शन बासा के

१. जम्बुद्वीपप्रशस्ति, १, ४३, ए० १११-१४

२. पंचतन्त्र, पु॰ ६ से, बन्धई १६१०

<sup>.</sup> ६. युव्याकिया इविषका, २०, ४२

हर्ष यरित में दिया हुआ है। हर्ष, कुलोगभार करने के बाद, कपड़े पहनकर गरी पर बैठ गये। लोगों में इनाम बाँडने के बाद उन्होंने कैदियों को छोड़ देने की आज्ञा दी और अयजयकार के साथ सेना-सहित चल पड़े। सेना की कूच सरस्वती नदी के पास एक बड़े मन्दिर से शुरू हुई। वहाँ गाँव के महत्तर की प्रार्थना पर उन्होंने सेना को कूच करने का बुक्म दिया।

रात का तीसरा पहर बीतते ही कूच के नगाबे बजने लगे। नगाबे पर आठ नोटों से सेना को यह बता दिया गया कि उसे आठ कोस जाना था। नगाबों की गबग इाइट के साथ ही अजीब गबब ही मच गई। कर्मचारी उठा दिये गये और सेनापित यों ने पाटिपितियों को जगा दिया। हजारों मशालें जला दी गई और सेनापित की कठोर आजा से अश्वारोही आँख मलते हुए उठ बैठे। हाथीखानों में हाथी और छुड़साल में घोड़े जाग उठे। तम्बू-कनात खड़ा करनेवाले फर्राशों (गृहचिन्तक) ने राविट्यों (पटकुटी), कनातें (काग्डपट), मगड़प और वितान लपेट लिये। मालखाने के अध्यातों ने थालियों, कटोरे और दूसरे सामान हाथियों पर लाद लिये। मोटी-ताजी कुटनियों बड़ी मुश्किल से चल रही थीं। ऊँट बलबला रहे थे। सम्आन्त सित्रयों गाहियों पर चल रही थीं और वोडे पर चढ़ी हुई राजसेविकाओं के आगे पैदल सिपाही चल रहे थे। बहादुरों ने कूच करने के पहले अपने मस्तक पर तिलक कर लिये थे। बड़-बड़े सेनापित खूब सजे-सजाये घोड़ों पर चल रहे थे। बीमारी से बचने के लिए घोड़ों के मुगड में बन्दर रख दिये गये थे। चलने के पहले स्त्रयों ने हाथियों पर चित्र खींच दिये थे। फीज के चलने के बाद कुछ बदमाशों ने पीछे बचा हुआ अनाज लूट लिया। गाहियों और बैलों पर नीकर चल रहे थे। व्यापारियों के बैल शोर-गुल से भड़क गये। लोग टाँगमों की तारीफ कर रहे थे। कहीं-कहीं खटचर गिर पड़े।

कूच करने की घड़ी में बड़े सरदार हाथियों पर चढ़े थे तथा उनके साथ हथियार-बन्द घुड़सवार चल रहे थे। ठीक सूर्योदय के समय कूच का शंख बजा और राजा की सवारी एक हथिनी पर निकली। लोग भागने लगे। हथिनी आसाबरदारों से थिरकर आगे बढ़ने लगी। राजा, लोगों के अभिवादन, हँसकर, सिर हिलाकर अथवा पूज-ताल करके स्वीकार करने लगे।

उसके बाद बाजे बजने लगे और आगे-आगे जमर और छुत्रों की भीड़ बदी। लोग बात करने लगे—'बड़ो बेटा, आगे।' 'अरे भाई, तुम पीछे क्यों पड़े हो ?' 'लीजिए, भागनेवाला घोड़ा है।' 'क्यों तुम लैंगड़े की तरह भजक रहे हो ? देखते नहीं कि हरील हमपर टूट रहा है। 'अरे निर्देय बदमाश, ऊँट क्यों बढ़ाये जा रहा है, देखता नहीं, एक लड़का पड़ा है।' 'दोस्त, रामिल, इस बात का घ्यान रखना कि कहीं धूल में गिर न जाओ।' 'अरे बेहूदे, देखता नहीं कि सत्तू का बोरा फट गया है ? जल्दी क्या है, सीधे से जल!' 'अरे बैल, अपना रास्ता छोड़कर तू घोड़ों में धुसा जा रहा है!' 'अरे धीमरिन, क्या तू आ रही है ?' 'अरे तेरी हियनी हाथियों में घुसना चाहती है।' 'अरे, भारी बोरा एक तरफ सुक गया है। जिससे सत्तू गिर रहा है, फिर भी तू मेरा जिल्लाना नहीं सुनता।' 'तू खन्दक में चला जा रहा है, जरा ख्याल कर!' 'अरे खीरवाले, तेरा मेटा टूट गया है ?' 'अरे काहिल, रास्ते में गर्भे धूमना।' 'चुप रह बेल।' 'अरे गुलाम, कितनी देर तक बेर जुनता रहेगा ?' 'हमें बहुत रास्ता तै करना है। अरे दोगक, तू इकता क्यों है ? एक बरमाश के लिए पूरी फीज हकी

१. इपंचरित, पु॰ २७३ से

हुई है। ' 'श्ररे बुद्दे, देव, आगे सबक बड़ी क्रवष-जावब है, कहीं शक्कर का बरतन न तोब देना।' 'गंडक, अपन की गहरी लदान है, नैल उसे दो नहीं सकता।' 'और, जरुरी से बदकर खेत से थोड़ा चारा काट ले, हमारे जाने पर कीन पूछ करनेवाला है।' 'श्ररे माई, अपने बैल दूर रख, खेत पर रखवारे हैं।' 'श्ररे, गाड़ी फँस गई; उसे निकालने के लिए एक मजबूत बैल जोत।' 'पागल, तू औरतों को कुचल रहा है! क्या तेरी आँखें फूट गई हैं है' 'श्ररे बदमाश महावत, तू क्यों मेरे हाथी की सूँड से खिलवाड़ कर रहा है।' 'श्ररे जंगली, कुचल दे उसे।' 'श्ररे भाई, तुम कीचड़ में किसल रहे हो।' 'श्ररे दीनबन्ध, जरा नैल को कीचड़ से निकालने में मदद करो।' 'श्ररे लड़के, इस तरफ से चल, हाथियों के दल में से निकालने की गुजाइश नहीं है।'

इधर शोहदे तो लस्कर का छोड़ा हुआ खाना उड़ा रहे थे, उधर बेजारे गरीब सामन्त बैलों पर चढ़े अपनी किस्मत को रो रहे थे। राजा के बरतन मजदूर ढो रहे थे। रसोईखाने के नौकर जानवर, चिडिया, छाञ्च के बरतन और रसोईखाने के बरतन ढो रहे थे।

जिन देहातियों के खेतों से होकर फौज गुजरती थी, वे डर जाते थे। वेचारे दही, गुड़, लॉड और फूल लाकर अपने खेतों के बचाने की प्रार्थना करते थे और वहाँ के अधिकारियों की निन्दा अथवा स्तुति करते थे। कुड़ राजा की बड़ाई करते थे तो कुड़ अपनी जायदाद के नष्ट होने सेडरते थे। हर्ष की सेना का चाहे जितना बल रहा हो, इसमें शक नहीं कि उसमें अनुसासन की कमी थी और शायद इसीलिए उसे पुलकेशिन द्वितीय से हार खानी पड़ी।

गुप्तयुग में चीन श्रीर भारत का सम्बन्ध पहले से भी अधिक दद हुआ। हमें पता है कि शायद चीन श्रीर भारत का सम्बन्ध ६१ ई० में आरम्भ हुआ जब हान राजा मिंग ने परिचम की ओर भारत से बौद्ध भिन्नु बुलाने के लिए दूत भेजे। धर्मरिक्त श्रीर करयप-मार्तग भारत से श्रीक प्रन्थों के साथ श्राये श्रीर चीन में प्रथम विहार बना ।

दिश्वण-चीन का भारत के साथ सम्बन्ध तो शायद ईग्रा-पूर्व दूसरी सदी में ही हो चुका था। पर बाद में बौद्धधर्म के कारण यह सम्बन्ध और बदा।

जैसा हम पहले देख आये हैं, हान-युग से, चीन से भारत की सहकें मध्य-एशिया होकर गुजरती थीं। मध्य-एशिया में भारत और चीन, दोनों ने मिलकर एक नदीन सभ्यता को जन्म दिया। जिस प्रदेश में इस नदीन सभ्यता का विकास हुआ, उसके उत्तर में तियानशान, दिखा में कुन्तुन, पूर्व में नानशान और पश्चिम में पामीर हैं। इन पर्वतों से निश्याँ निकलकर तकलामकान के रेगिस्तान की ओर जाती हुई धीरे-धीरे बालू में गायब हो जाती हैं। मारत के प्राचीन उपनिवेश इन्हीं निश्यों के दूनों में बसे हुए थे। जैसा हम ऊपर देख आये हैं, मध्य-एशिया में, कुआए-थुग में, बौद्धधर्म का श्चार हुआ। काश्मीर और उत्तर-पश्चिमी भारत के रहनेवाले भारतीय खोतान और काशगर की ओर बढ़े, और वहाँ छोटे-छोटे उपनिवेश बनाये जिनके वैराज अपने को भारतीय बहने में गर्व मानते थे और जिन्हें भारतीय सभ्यता का अभिमान था।

गुप्तसुग में, पहले की ही तरह, मध्य-एशिया का रास्ता काबुल नदी के साध-साथ हिड़ा, नगरहार होता हुआ धाम्यान पहुँचता था। बाम्यान से रास्ता बलख चला जाता था, जैसा हम पहले देख आये हैं। यहाँ से एक रास्ता सुग्ध होता हुआ सीर दरिया पार करके ताशकन्द पहुँचता

१. बागबी, इविडवा ऐस्ड बाइना, यु॰ ६-७, बन्बई, १६५०

था और वहाँ से परिचम की कोर चलता हुआ तियानशान के दरों से होकर हमतुरकान पहुचता था। इसरा रास्ता बदल्ला आर पामीर होते हुए काशगर पहुँचता था। आरत और काशगर का सबसे छोटा रास्ता थिन्छु नहीं की उपरली घाटी में होकर है। यह रास्ता गिलियट और आईन नहीं की घाटियों से होता हुआ ताशकुरगन पहुँचता है, जहाँ उससे इसरा रास्ता आकर मिल जाता है। काशगर पहुँचकर मध्य-एशिया का रास्ता किर दो शालाओं में बँट जाता था। दिस्ता तारीम की इन के साथ-प्राथ चलता था। इस रास्ते पर काशगर, बारकन्द्र, खोलान और नीया के समझ राज्य और बहुत-से छोटे-छोटे भारतीय उपनिनेश थे। यहाँ के बाशन्दे अधिकतर ईरानी नस्त के थे जिनमें भारतीयों का समावेश हो ग ग था। खोलान तो शामद अशोक के समय में ही भारतीय उपनिनेश बन चुका था। यहाँ गोनती विहार नाम का मध्य-एशिया में सबसे बड़ा बौद-विहार था जिसमें अनेक चीनी यात्री बौद्धवर्म की शिक्षा पाने आते थे। मध्य-एशिया के उत्तरी रास्ते पर उच-तुरकान के पास अकक, कूची, खीन (काराशहर) और तुरकान पहते थे। कूची के प्राचीन शासकों के सुत्रर्थपुष्प, हरदेव, सुत्रपदित इस्पादि भारतीय नाम थे। कूची भाषा भारोगीय भाषा की एक स्वतन्त्र शान्ता थी।

मध्य-एशिया के उत्तरी और दिल्लिणी मार्ग यशव के फाटक पर मिलते थे। उसी के कुछ ही पास तुनहुत्यांग की प्रसिद्ध गुफाएँ थीं जहाँ चीन जानेत्राले बौद्ध यात्री आकर ठहरते थे।

जिस समय भार ीय व्यापारी श्रीर बौद्ध भिन्नु श्रमेक कठिनाइयों को सहते हुए सध्य-एशिया से चीन पहुँच रहे थे, छसी युग में भारतीय नाविक मलय-एशिया के साथ श्रपता ब्यापारिक श्रीर सांस्कृतिक सम्बन्ध बदा रहे थे। हम ऊपर देल श्राये हैं कि कुनारा-युग में भारतीय व्यापारी सुवर्षाभूमि में जाकर बसने लगे थे। गुनयुग में श्रीर श्रविक संख्या में भारतीय मलय-एशिया श्रीर हिन्दचीन में जाने लगे।

ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में भारतीय भूवंस्थापकों ने सुदूर-पूर्व में अनेक उपिनवेश स्थापित किये जिनमें पूनान, चम्पा और श्रीविजय मुख्य थे। फूनान में कम्बुज और स्थाम के कुछ भाग आ जाते ये और उसकी स्थापना वहाँ की रानी से विवाह कर ब्राह्मण की एिडम्य ने की थी। ईसा की छठी सदी में फूनान को आधार मानकर भारत से नये आनेवाले भूवंस्थापकों ने कम्बुज की स्थापना की। अपने सुवर्ण-सुग में कम्बुज में आधुनिक कम्बुज, स्थाम और अनल-बगल की दूसरी रियासतों के भाग आ जाते थे।

ईसा-पूर्व दूसरो सदी में चम्या, यानी, आधिनक श्रनाम की भी नींव पत्ती। चम्या का चीन के साथ, जल और स्थल, दोनों से ही सम्बन्ध था। कम्बुज और चम्या, दोनों ही बहुत कालनक मारतीय संस्कृति के श्रामारी रहे। संस्कृत वहाँ की राजभाषा हो गई और ब्राह्मण-धर्म वहाँ का प्रमी।

मलय-प्रायद्वीप के दक्षिण, समुद्र में, जावा तथा सुमान्ना के पूर्वों किनारे पर, श्रीविजय-राज्य इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुन्ना । श्रीविजय के विस्तृत राज्य में मलय-प्रायद्वीप, जावा इत्यादि प्रदेश शामिल थे। इमें फाहियन से पता लगता है कि पाँचवां सदी में यवद्वीप हिन्दू-धर्म का केन्द्र था। बौद्धभर्म वहाँ खुठी सदी में चीन जानेवाले बौद्ध मिचुओं द्वारा लाया गया।

सातवीं सदी से, जावा का नाम इटकर भीविजय का नाम का जाता है। भीविजय के राजाओं ने मारत और चीन के संग बराबर सम्बन्ध स्था। इस्सिंग से इमें पता लगता है कि की विजय में बीद और जासफ-कार्बों को पढ़ने का प्रकाश था।

चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरण से हमें पता लगता है कि भारत से हिन्द-एशिया और चीन तक बराबर जहाज चलते रहते थे तथा इस मार्ग का बौद यात्री और भारतीय व्यापारी, दोनों ही समानरूप से उपयोग करते थे। सातवीं सदी के मध्य में, जब मध्य-एशिया पर से चीन का अधिकार हट गया, तक, भारत के संग उसका सीधा सम्बन्ध केवल समुद्द-मार्ग से रह गया।

हमं बौद्ध-साहित्य से पता लगता है कि गुतयुग में भी महकच्छ, सुपारा और कल्याण (भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर ) तथा तामिलिति (पूर्वों तट पर ) बड़े बन्दरगाह थे। क्रॉसमॉस ईरिडकोप्राएस्टस अपने प्रन्थ किश्चियन टोपोप्रेफी (छठी सदी) में बतलाते हैं कि तस युग में सिहल समुद्री व्यापार का एक बड़ा भारी केन्द्र था और वहाँ ईरान और हब्श से जहाज आते थे। तथा विदेशों की वहाँ से जहाज जाते थे। चीन और दूसरे बाजारों से बहाँ रेशमी कपड़े, अगर, चन्द्रन और दूसरी चीजें आती थीं जिन्हें सिहल के व्यापारी मालाबार और कल्याण भेज देते थे। उस युग में कल्याण का बन्दरगाह ताँबा, तीसी और बहुत अच्छे कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। सिहल से जहाज सिन्धु के बन्दरगाह में जाते थे जहाँ कस्तूरी, एरगड़ी और जशमासी का व्यापार होता था। सिन्ध से जहाज सीवे ईरानी, हिमयारी तथा अदलिस के बन्दर में भी जाते थे। इन प्रदेशों की उपज सिहल आती थी। कॉसमॉप्र ने निम्नलिखित बन्दरगाहों का उल्लेख किया है—सिन्दुस (सिन्धु), ओरोंहोया (सीराष्ट्र), किल्लयाना (कल्याग्र), सिबोर (चौल) और माले (मालावार)। उस समय के बड़-बड़े बाजारों में पार्लो, मंगरोय (मंगलोर), सलोपतन, नलोपतन और पौडुपतन थे, जहाँ से मिर्च बाहर मेजी जाती थी। भारत के पूर्वी समुद्रतट पर मरल्लो के बन्दरगाह से शंख बाहर जाते थे तथा कावेरीपट्टीनम् के बन्दरगाह से अलबांडेनम्। इसके बाद, लेखक लवंग-प्रदेश और चीन का उल्लेख करता है।

हम ऊपर कह आये हैं कि गुप्तयुग में हिन्द-एशिया के लिए 'द्वी गन्तर' शब्द प्रचलित हो चुका था। ईशानगुरुदेवपद्धित से हमें पता लगता है कि भारतीय बन्दरगाहों में द्वीपान्तर के जहाज बराबर लगा करते थे। े

स्थल और जलमार्ग से बहुत व्यापार बद जाने पर भी यात्रा की तो वही कि िनाइयाँ थीं, जैसी पहले। फाहियान, जिसने भारत की यात्रा ३६६ ई० से ४९४ ई० तक की, समुद्रयात्रा की कि िनाइयों का उल्लेख करता है 3। सिंहल से फाहियान ने एक बदा व्यापारी जहाज पक दा जिसपर दो सौ यात्री थे और जिसके साथ एक छोटा जहाज बैंधा था कि किसी आकस्मिक दुर्वरना के कारण बदे जहाज के नष्ट होने पर वह काम में आ सके। अनुकूत वायु में वे पूर्व की ओर दो दिनों तक जले; इसके बाद उन्हें एक तूफान का सामना करना पदा जिससे जहाज में पानी रसने लगा। व्यापारी दूसरे जहाज पर चढ़ने की आतुरता दिखाने लगे, लेकिन दूसरे जहाज के आदिमियों ने, इस डर से कि कहीं दूसरे अपनी बदी संख्या से उन्हें दबोच न लें, फौरम अपने जहाज की लहासी काट दी। आसम्न यृत्युभय से व्यापारी भयभीत हो गये और इस हर से कि कहीं जहाज में पानी न मर जाय, वे अपने भारी माल को जलदी से समुद्र में फैंकने लगे। फाहियान ने भी अपना घदा, यद आ, और जो भी कुछ हो सका, समुद्र में फैंक दिया,

१. मैक्किवडब, नोट्स फॉम पेन्रोम्ट इविडया, पृ० १६० से

२. मेमोरियक सिकार्य खेवी, ए॰ १६२-१६७

६. गाइस्स, दी द्रैवेस्स आक् फाइियान्, केन्निज बूनीवसिंटी प्रेस, १६२६

लेकिन उसे इस बात का अय था कि व्यापारी कहीं उसकी पुस्तकें और मूर्तिया न फेंक दें। इस अय से रचा पाने के लिए उसने कुआनियन पर अपना ध्यान लगाया और अपना जीवन चीन के बौद्धसंघ के हाथों में रखने का संकल्प करते हुए कहा—'मैंने घर्म के लिए ही इतनी दूर की यात्रा की है। अपनी प्रचएड शक्ति से, आशा है, आप सुभे यात्रा से सकुशन लौटा दें।'

तेरह रात और दिन तक हवा जलती रही। इसके बाद वे एक द्वीप के किनारे पहुँचे भीर यहाँ, भाटा के समय, उन्हें जहाज में उस जगह का पता लगा जहाँ से पानी रसता था। यह छेद फौरन बन्द कर दिया गया और उसके बाद जहाज पुनः यात्र। पर चल पंडा।

"समुद्र जल-डाकुओं से भरा है और उनसे भेंड के मानी मृत्यु है। समुद्र इतना बढ़ा है कि उसमें पूरव-पिट्छम का पता नहीं चलता; केवल सूर्य, चन्द्र और नज्ञों की गतिविधि देखकर जहाज आगे बढ़ना है। बरवाती मौसम की हवा में हमारा जहाज बढ़ चला और अपना ठीक रास्ता न रख सका। रात के अँधियारे में, टकराती और आग की लपटों की तरह चकाचींघ करनेवाली लहरों, विशाल कछुओं, समुदी गोहों और इसी तरह के भीषण जल-जन्तुओं के सिवा और छछ नहीं दी व पहना था। वे कहाँ जा रहे हैं, इसका पता न लगने से व्यापारी पस्तिहम्मत हो गये। समुद्र की गहराई से जहाज को कोई ऐसी जगह भी न मिली जहाँ वह नांगर-शिला डालकर दक सके। जब आकाश साफ हुआ तब उन्हें पूरव और पिधम का ज्ञान हुआ और जहाज पुनः ठीक रास्ते पर आ गया। इस बीच में अगर जहाज कहीं जलगत शिला से टकरा जाना तो किसी के बचने की सम्भावना नहीं थी।"

इस तरह यात्रा करते सब लोग जावा पहुँ वे। वहाँ ब्राह्मण-धर्म की जन्ति यी और बौद्धधर्म की श्रवनित । पाँच महीने वहाँ रहने के बार, फाहियान एक धूसरे बड़े जहाज पर, जिस-पर २०० यात्री भरे थे, सवार हुआ। सब लोगों ने श्रपने साथ पचास दिनों तक का सीधा-सामान ले लिया था।

कैएटन पहुँचने के लिए जहाज का रुख उत्तर-पूर्व में कर दिया गया। उस रास्ते पर चलते.चलते एक रात उन्हें गहरे तूफान श्रीर पानी का शमना करना पड़ा। इसे देखकर घर लौटनेवाले व्यापारी बहुत डरे, लेकिन फाहियान ने फिर भी अग्रानियन और चीन के भिच्नु-संघ की याद की ख्रीर उन्होंने अपनी शिक्ष का उसे बल दिया। इतने में सबेरा हो गया। जैसे ही रोशनी हुई कि ब्राह्मणों ने आपस में सलाह करके कहा- 'जहाज पर इस अमण के कारण ही यह दुर्गति हुई है और हमें इस कठिनाई का सामना करना पहा है। इमें इस भिज्ञ को किसी टायू पर उतार देना चाहिए। एक आदमी के लिए सबकी जान खतरे में डालना ठीक नहीं। इसपर फाहियन के एक संरक्षक ने जवाब दिया- अगर आप इस मिक्क की किनारे उतार देना चाहते हैं तो मुक्ते भी आपको उसके साथ उतारना होगा; अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी जान ले सकते हैं, क्योंकि, मान लीजिए, आपने इन्हें उतार दिया, तो मैं चीन पहुँचकर इसकी खबर वहाँ के बौद्ध राजा को दूँगा। इसपर ब्राह्मण घवराये और फाहियान को उसी समय उतार देने की उन्हें हिम्मत नहीं पड़ी। इसी बीच में आकाश में अँवेरा छाने लगा और निर्यामक को शिशाज्ञान भूल गया । इस तरह वे सत्तर दिनों तक बढ़ते रहे । सीधा-सामान और पानी समाप्त हो गया। खाना बनाने के लिए भी समुद्र का पानी लेना पहता था। मीठा पानी आपस में बाँट लिया गया और हर मुसाफिर के हिस्से में केवल दो पाइसट पानी आया। जब सब खाना-पानी समाप्त हो गया तब न्यापारियों ने आपस में सलाह की-- कैरटन की यात्रा

#### १=६

का साधारण समय पनास दिन का है; हम इस अविध के ऊपर बहुत दिन बिता चुके हैं। ऐसा पता चलता है कि हम रास्ते के बाहर चले गये हैं। 'इसके वाद उन्होंने उत्तर-पश्चिम का रुख किया और बारह दिनों के बाद शान्तु ग अन्तरी । के दिल्ला में पहुँच गये। यहाँ उन्हें ताजा पानी और सन्जियाँ मिली।

जैसा हम उत्पर कह आये हैं, गुप्तयुग और उसके बाद भी भारतीय संस्कृति का मध्य-एशिया और चीन में प्रसार करने का मुख्य श्रेय बौद्ध निच्चुओं की था। सीमाग्यनरा, चीनी भाषा के त्रिपिटक से ऐसे निच्चुओं के चरित्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है जिससे पता लगता है कि उनका उत्साह धर्म-नसार में अकथनीय था। कोई कि उनके उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती थी। इनमें से कुछ प्रधान निच्चुओं के पर्यटन के बारे में हम कुछ कह देना चाहते हैं।

गुप्तयुग में धर्मधरास् एक कश्मीरो बौद्ध भिन्नु, मध्य-एशिया के रास्ते, ३६७ से ४०१ के बीच, चीन पहुँचे। तमाम चीन की सैर करते हुए छन्होंने बहुत-से संस्कृत-प्रन्य चीनी में अनुवाद किये। पुष्यक्षात नाम के एक दूसरे बौद्ध भिन्नु ३६८ और ४१५ के बीच चीन पहुँचे और अनेक बौद्ध प्रन्थों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। ।

गुप्तयुग में भारत से चीन जानेशालों में कुमारजीव का त्रिशंष स्थान था। इनके पिता कुमारदत्त, करमीर से कूचा पहुँचे और वहाँ के राजा की बहन से विवाह कर लिया। इसी माता से कुमारजीव का जन्म हुआ। नी वर्ष की अवस्था में, वे अपनी माता के साथ करमीर आग्ने और वहाँ बौद्ध-साहित्य का अध्ययन किया। करमीर में तीन वर्ष रहने के बाद कुमारजीव अपनी माता के साथ काशगर पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद, वे तुरकान पहुँचे। ३६३ ई० में कूचा चीनियों के अधिकार में आ गया और कुमारजीव बन्दी बनाकर लांगचाउ लाये गये। वहीं वे चीकुआंग के साथ ३६६ ई० तक रहे। बाद में, वे चांगतांग् चले गये और वहीं उनकी मृत्यु हुई ।

एक दूसरे बौद्ध भिन्नु, बुद्धयशस्, घूमते-घामते करभीर से काशगर पहुँचे जहाँ उन्होंने कुमारजीव की विनय पढ़ाया । कूचा की विजय के बाद वे काशगर से कहीं चले गये और, दस बरस बाद, फिर कूचा पहुँचे । वहाँ उन्हें पता लगा कि कुमारजीव कूत्सांग में हैं । वे उनसे मिलने के लिए रात ही की निकत पढ़े और रेगिस्तान पार करके कूत्यांग पहुँचे । वहाँ उन्हें पता लगा कि कुमारजीव चांग्गांन चले गये । ४१३ ई० में वे कश्मी: लौट आये 3 ।

गौतम प्रज्ञाहिन बनारस के रहनेवाले थे। ने, मध्य-एशिया के रास्ते, ५१६ ई० में लोयंग् पहुँचे। उन्होंने ५३६ श्रीर ५७३ ई० के बीच बहुत-सं प्रन्थों का चीनी भाषा में श्रानुवाद किया । उपशुक्त्य उज्जैन के राजा के पुत्र थे। ने ५४६ ई० में दिल्ल-चीन पहुँचे। किंगुलिंगू में उन्होंने चीनी भाषा में कर्ष श्रन्थ श्रानुवाद किये। ५४६ ई० में ने खंतन पहुँचें।

जिनगुप्त गम्थार के निवासी ये और पुरुषपुर में रहते थे। बौद्धधर्म का अध्ययन करने के बाद, सत्ताईस वर्ष की उम्र में, वे अपने गुरु के साथ बौद्ध में का प्रचार करने निकल

<sup>3.</sup> सी॰ सी॰ बाराची, स कैनों बुखीक आं चीन १, ए॰ १७४-१७७

र वही, पुरु १७६-१६५

र, वही, पुंच रेच्च-रेच्ड

४. यही, ए० २६३

र. वही, प्र. २१४-२१६

परि । कपिशा में एक साल रहने के बाद, वे हिन्दू कुरा के पश्चिम पाद की पार करके श्वेतहू भी के राज्य में पहुँचे और वहाँ से ताशकुरगन होते हुए खोतान पहुँचे । यहाँ कुछ दिन ठहर कर वे वांग्चाउ (धिनंगकांसू) पहुँचे । रास्ते में जिनसुत की अनेक कठिनाहयाँ उठानी पर्शे और उनके साथियों में से अविकतर मूब-प्यास से मर गये । ५५६-५६० में वे चांग्गान पहुँचे कहाँ रहकर उन्होंने अनेक प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । बाद में वे उत्तर-पश्चिमी भारत की लौट आये और दस बरस तक वे कागान तुर्कों के साथ रहे । ५०५ ई० में वे पुनः चीन लौट गये ।

बुद्धभद किप तनस्तु के रहनेवाते थे। तीस वर्ष की अवस्था में, बौद्धधर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त करके, छन्होंने अपने साथी संघदत्त के साथ यात्रा करने की शोची। कुछ दिन करमीर में रहने के बाद, वे संघ द्वारा चीन जाने के लिए चुने गये। फाहियान के साथी चैथेन के साथ वे चूमते-घामते पामीर के रास्ते से चीन में पहुँचे। उनकी जीवनी में इस बात का उल्लेख है कि वे तांग्किंग् पहुँचेथे। शायद वे आसाम तथा ईरावदी की उपरली घाटी और युनान के रास्ते वहाँ पहुँचे होंगे। जो भी हो, तांग्किंग् से उन्होंने चीन के लिए जहाज पकड़ा। राजा से अनवन होने के कारण, उन्हें दिखण-चीन छोड़ देना पड़ा। यहाँ से वे पश्चिम में कियांग्लिन पहुँचे, जहाँ उनकी युवानपाउ (४२०-४१२) से भेंट हुई और उसके निमन्त्रण पर वे नानिकेंग् पहुँचेर।

गुमयुग के यात्रियों में गुग्गवर्मन् का विशेष स्थान था। वे करमीर के राजवंश के थे। धीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने शील अहग किया। जब वे तीस वर्ष के थे, उन्हें करमीर का राज्यपर देने की बान आई। पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वे राज्य छोड़ कर बहुत दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे, पर अन्त में, लंका पहुँचकर बौद्धधर्म का प्रचार किया। लंका से वे जावा पहुँचे और वहाँ के राजा को बौद्धभर्म में दीखिन किया। गुग्यमंन् की ख्यानि चारों ओर बढ़ने लगी। ४२४ ई॰ में उन्हें चीन-सम्राट् का बुलावा आया, पर गुग्यमंन् की इच्छा चीन जाने की नहीं थी। वे भार रीय सार्थ बाह नन्दि के जहाज पर एक छोड़े-से देश को जाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन जहाज बहककर कैण्टन पहुँच गया खौर, इस तरह, ४३९ ई॰ में, चीनी सम्राट् से उनकी मेंट हुई। कियेन्ये के जेनवन-बिहार में उहरकर उन्होंने बहुत-से प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया?।

धर्मिमित्र कश्मीर के रहनेवाले थे और उन्होंने बहुत-से बहे-बहे बौद्ध भिक्तुओं से शिक्षा पाई थी। वे बहे मारी धुमक्क कभी थे। पहले वे कुछ दिनों तक कूचा जाकर रहे; किर वहाँ से तुनहुआंग् पहुँचे। ४२४ ई॰ में उन्होंने में दिवण चीन की यात्रा की। उनकी मृत्यु ४४७ ई॰ में हुई ४।

नरेंद्रयशस् उड़ीयान् के रहनेवाले थे। अवपन में उन्होंने घर छोड़कर सम्पूर्ण भारत की यात्रा की। बाद में अपने घर लौटकर, वे हिन्दुकुश पार करके मध्य-एशिया में पहुँचे। उस समय

१, वही, ए० २७६-२७८

२. वही, ए० १४१-३४६

३, वही, पु० २७०-२७३

४, वही, पूर् व्यय-व्यव

तुकीं और अवरेसों की सबाई हो रही थी जिसमें तुका ने अवरेसों को समाप्त कर दिया | इनकी मृत्यु ४८६ ई० में हुई ।

धर्मगुप्त लाट देश के रहनेवाले थे। तेईस वर्ष की अवस्था में वे कन्नौज के कौमुरी छंघाराम में रहते थे। इसके बाद, वे पाँच साल तक टक्क देश के देव-विहार में रहे। वहाँ से चीन-पात्रा के लिए वे किपश पहुँचे और वहाँ दो बरस तक रहे। वहाँ उन्होंने सार्थों से चीन में बौद्ध-धर्म के फलने-फूलने की बात सुनी। हिन्दुकुश के पश्चिमी पाद की यात्रा करते हुए उन्होंने बद्दशाँ और बखाँ की यात्रा की। इसके बाद ताशकुरगन में एक साल रहकर वे काशगर पहुँचे और बहाँ दो साल रहकर कूचा पहुँचे। वहाँ कई साल रहकर वे किया चाऊ जाते समय, रेगिस्तान में, ६१६ में, बिना पानी के मर गये रे।

नन्दी सध्य-देश के रहनेवाले एक बौद्ध भिन्नु थे। वे सिंहल में कुछ काल तक ठहरे थे धौर दिन्न एम देशों की यात्रा करके उन्होंने वहाँ के रहनेवालों के साहित्य और रीति-रिवाजों का श्राध्ययन किया था। ६ ५ ५ ई॰ में वे चीन पहुँचे। ६ ५ ६ में चीनी सम्राट्ने उन्हें दिन्न एम के देशों में जड़ी-वृद्धियों की खोज के लिए भेजा। वे ६६३ ई॰ में पुनः चीन लीट श्राये ।

बौद्ध भिन्नुत्र्यों के यात्रा-विवरणों से कहां-कहीं उन कठिनाइयों का पता चलता है जो यात्रियों को उन निर्जल रेगिस्तानों में उठानी पड़ती थीं। ऐसा ही एक वर्णन हमें फाहियान के यात्रा-विवरण में मिलता है। फाहियान की यात्रा का आरम्भ ३६६ ईसवी में चांगन ( शेंसे के सेगन जिला ) से हुआ। चाइन से फाहियान अपने साथियों के साथ लुंग् ( परिचमी शेंसे ) पहुँचे श्रीर वहाँ से चार यह ( कांसे का काँचात जिला )। यहाँ उन्हें पता लगा कि रास्ते में बड़ी गइवड़ी है। वहाँ कुछ दिन रहकर ने तुनुहुआँग ( गांसु जिला कांसे ) पहुँचे। तुनहुआँग के हाकिम ने उन्हें रेगिस्तान पार करने के साधनों से लैस कर दिया। यात्रियों का यह विश्वास था कि रेगिस्तान भूत-प्रेतों का आहा है और वहाँ गरम हवा बहती है। इन उत्पातों का सामना होने पर यात्रियों की मृत्यु निरिचत थी। रेगिस्तान में थलचरों और नमचरों का पता भी नहीं था। बहुत गौर करने पर भी यह पता नहीं च तता था कि रेगिस्तान किस जगह पार किया जाय। रास्ते का पता बाजु पर पड़ी पशुत्रों और मनुष्यों की सुखी हड़ी से चलता थारे। इस अयंकर रेगिस्तान की पार करके फाहियान और उसके साथी शेन्शन ( लोपनोर ) पहुँचे और वहाँ से. पन्दह दिन बार, बूती ( काराशहर ) पहुँचे । वहाँ से खोतन पहुँचकर वे गोमती-विहार में ठहरे श्रीर वहाँ की प्रसिद्ध रथ-यात्रा देवी। वहाँ से फाहियान यारकन्द्र होते हुए स्कर्द के रास्ते लदाख पहुँचे । वहाँ से छिन्धु नरी के साय-साथ वे उड़ीयान और स्वात होते हुए पुरुषपुर पहुँचे और वहाँ से तक्षिता। यहाँ से उन्होंने नगरहार की यात्रा की। रोह प्रदेश में कुछ दिन ठहरने के बाद वे बन्तू पहुँचे । बन्तू से, राजपथ द्वारा, वे मधुरा पहुँचे । वहाँ से, संकाश्य होकर, कान्यकुञ्ज में गंगा पार करके वे साकेत पहुँचे और फिर वहाँ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र,

१. वही, ४४२-४४३

२. वही, ४६४-४६१

र. बही, ए० ४००-४०२

बेम्स खेगे, ट्रैवरस ऑफ फाहियान, पु॰ १८, ऑक्स्फोर्ड, १८८६

#### [ {={ }

राजग्रह, गया और वाराण्यी की यात्रा की। तीर्थयात्रा समाप्त करने के बाद काहियान तीन साल तक पाटलिपुत्र में रहे। इसके बाद वे चम्पा पहुँचे और वहाँ से गंगा के साथ-साथ ताम्नलिप्ति पहुँचे। वहाँ से एक बड़े जहाज पर चढ़कर, पन्दह दिन में, वे सिंहल पहुँचे । वहाँ सबा के अरब-यात्रियों से उनकी मेंट हुई ।

३. वही, ए० १००

र. बही, युः १०४

# ग्यारहवाँ ऋष्याय

#### ( सातवीं से ग्यारहवीं सदी तक )

हर्ष की सृत्यु के बाद देश में बड़े-बड़े साम्राज्यों का समय समाप्तगय हो गया और देश में बारों भोर अराजकता फैल गई। कन्नौज ने पुनः सिर उठाने की कोशिश की; पर कश्मीर के राजाओं ने उनकी एक न चलने दी। इसके बाद देश की सत्ता पर अधिकार करने के लिए बंगाल और बिहार के पातों, मालवा और पश्चिम-भारत के गुर्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूरों में गंगा-यमुना की बादियों के तिए लड़ाई होने लगी। करीब आधी सदी के लड़ाई-मगड़े के बाद, जिसमें कभी विजयलच्मी एक के हाथ आती थी तो कभी दूसरे के, अन्त में उसने गुर्जर प्रतिहारों को ही बर लिया। बहे ई के पूर्व उन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार कर तिया और अपने इतिहास-प्रसिद्ध राजा भोज और महेन्द्रपात की वजह से वे पुनः उत्तर-भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। इन दोनों राजाओं का अधिकार करनाल से बिहार तक और काठियाबाद से उत्तर बंगाल तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा से सिन्त्र के मुस्लिम-साम्राज्य की बहुत बड़ा धक्का लगा और इसीलिए गुर्जर प्रतिहार इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु माने जाने लगे। अगर इन अरबों को दिल्ला के राष्ट्रकूरों भी सहायता न मिली होती तो शायद सिन्य का अरब-साम्राज्य कभी का समाप्त हो गया होता।

धन हमें सातवीं सदी के मध्य के बाद से भारत के इतिहास पर एक सिंहावलोकन कर लेना चाहिए। हर्ष की मृत्यु के समय के राज्यों का पता हमें यु गनच्वांग् के अध्ययन से लगता है। उत्तर-पिश्चम में किपश की सीमा में काबुल नहीं की घाटी तथा हिन्दु कुश से सिन्धु तक का प्रदेश शामिल था। इस राज्य की शीमा सिन्धु नहीं के दाहिने किनारे से होती हुई सिन्ध तक पहुँचती थी और उसमें पेशावर, कोहाट, बन्तु, डेरा इस्माइल खाँ और डेरा गाजी खाँ शामिल थे। किपश के पिश्चम की ओर जागुड पहता था जहाँ से केसर आती थी। इस जागुड की पहचान अरब भौगोलिकों के जाबुल से की जा सकती है। किपश के उत्तर में ओपियान था। पर लगता है कि किपश का अधिकतर भाग सरदारों के अधीन था। किपश का सीवा अधिकार ती काबुल से लेकर उदमासड के मार्ग तक, किपश से अरखोसिया के मार्ग तक, और जागुड से निचले पंजाब के मार्ग तक था।

कपिश के पश्चिम में गोर पहता था। उत्तर-पश्चिम में कोहवाना और हिन्दुकुश की पर्वत-मृंखलाएँ नाम्यान तथा तुर्क-साम्राज्य के दिख्णी भाग को अलग करती थीं। उसके उत्तर में लम्पक से सिन्धु नदी तक काफिरिस्तान पनता था। नदी के नाएँ किनारे पर कश्मीर के दो सामन्त-राज्य उरशा और सिंहपुर पनते थे। खिंहपुर से टनकराज्य शुरू होता था जो ज्यास से सिंहपुर और स्यालकोट से मूलस्थानपुर तक फैला हुआ था। दिन्छन में सिन्ध के तीन भाग से जिसमें आखिरी भाग समुद्र पर फैला हुआ था। इसका शासक मिहिरकुल का एक नंशज था।

अपनी यात्रा में युवानच्वांग् ने सिन्ध की सैर तो की ही, साथ-ही-साथ वह दिख्यी बजूजिस्तान में हिंगील नदी तक गया। यह माग ससानियों के अधिकार में था, पर इतना होते हुए, भी ईरान और किपश के राज्य एक दूसरे से, एक जगह के सिवा, जहाँ बलस की कन्यार का रास्ता दोनों देशों की सीमा खूता था, नहीं मिलते थे। इस प्रदेश में दोनों देशों की चौकियाँ रहतीं थीं। इस जगह के सिवा ईरान, अफगानिस्तान और किपश के बीच में किसी का प्रदेश नहीं था। पश्चिम में एक ओर गोरिस्तान और गर्जिस्तान, सीस्तान और हेरात तथा दूसरी ओर आयुह पहले थे। दिख्य-पूर्व की ओर फिरन्दरों का देश था जिसका नाम युवानच्वान् की-कियाल ना बतलाता है, जो अरव भौगोलिकों काकान है। ब्राहूइयों का यह देश बोलान के दिख्या तक फैला हुआ है।

उपयुक्त भौगोलिक छानबीन से यह पता लग जाता है कि रवेत हूगों के साझाज्य का कौन-सा भाग बाजरीगिर्व के साझाज्य में गया और कौन-सा हर्षवर्धन के । इससे हमें यह भी पता लगता है कि सातवीं सदी का भारत सिन्धु नदी के दिसागी किनारे से ईरानी पठार तक फैला हुआ था। इस देश की प्राचीन सीमा लम्पक से आरम्भ होकर किपश को दो भागों में बाँट देती थी। पश्चिम में बिजिस्थान और जागुड खूट जाते थे। सीमा हिंगोल तक पहुँच जाती थी।

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा का यह राजनीतिक नक्शा आगंतुक घटनाओं की चोर भी इशारा करता है। युनानच्वाङ्के पहले अध्याय से पता चलता है कि ईरानी राज्य प्राचीन तुजारिस्तान के पश्चिम सुर्गीब से सटकर चत्रता था। उसके ग्यारहर्वे अध्याय में रीमक-सामाज्य की स्थिति ईरान के उत्तर-पश्चिम मानी गई है। इन दोनों में बराबर लड़ाई होती रहती थी और अन्त में दोनों ही अरबों द्वारा हराये गये। हमें यह भी पता लगता है कि उस समय सासानी बलू-चिस्तान, कन्धार, सीस्तान और द्विशामा के कब्जे में थे। अरब सेना ने इस प्रदेश को जीतने के लिए कौन-सा रास्ता लिया इसे इतिहासकार निश्चित नहीं कर सके हैं। इस सम्बन्ध में एक समस्या यह है कि सिन्ध और मुल्तान लेने के बाद मुसलमानों की उस प्रदेश से सटे पंजाब के कंचे प्रदेश को लेने में तोन सौ वर्ष क्यों लग गये। धी फूश के अनुसार, इसका कारण यह है कि कारमानिया से बत्विस्तान होकर सिन्ध का रास्ता कारिसया (ई॰ ६३६) और निहाकन्द की लड़ाइयों के बाद मुसलमानों के हाथों में आ गया था; पर किश्य से कन्धार तक के उत्तर से तिकलकर और उत्तर से पश्चिम के राजमार्ग उनके अधिकार में नहीं आये थे। ईरानियों के हाथ से निकलकर भी उनका कन्जा ऐसे हाथों में पढ़ गया था जो उनकी पूरी तौर से रखा कर सकते थे।

ऐतिहासिकों को इस बात का पूरा पता है कि मुसलमानों ने किस फुतों के साथ प्रशिक्ष और अफिका जीत लिये। बाइजेंटिनों और इरानियों की लबाइयों में कमजोर होकर सासानी एक ही मद्यके में समाप्त हो गये। करीब ६५२ में याउदीगिद तृतीय उसी रास्ते से भागा, किससे हखामनी दारा भागते हुए मर्व में मारा गया था। अरब आगे बढ़ते हुए बलख पहुँच गये और इस तरह भारत और चीन का स्थतमार्ग से सम्बन्ध कर गया। देखने से तो यह पता लगता है कि भारत-ईरानी प्रदेश अरबों के अधिकार में चला गया था। पर ताज्जब की बात है कि काबुक कर पतन ६०३ में और पेशावर का पतन ९००६ ई० में हुआ। अध्य और पदा कर है के बाबा में

१ कुरो, वही, प्र॰ २३१ से

वृंकांग की कन्धार-यात्रा से तो ऐसा पता चलता है कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह भी पता चलता है कि इस सदी में मध्य-एशिया पर चीनियों का पूरा अधिकार था।

जिस समय अरब भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विजय कर रहे थे, उसके भी पहले, ६३६ ई० में, अरबों के बेड़े ने महोच और धाना पर आक्रमण कर दिया था। यह आक्रमण जल और स्थल, दोनों ही ओर से हुआ; पर इसका कोई विशेष नतीजा नहीं निक्ता। सिन्य के सूबेदार जुनैर ने ७२४-४३ ई० के बीच काठियावाड और गुजरात पर धावे मारे, पर अवनिजनाश्रय पुत्तकेशिन ने, जंसा कि नौसारी ताम्रपष्ट (७३६-३६) से पना चलता है, उसकी एक न चलने दी। अरबों की यह सेना सिन्य, कच्छ, सौराष्ट्र, चावोधक और गुजर देश पर धावा करके, लगता है, नवसारी तक आई थी। सिन्य से यह धावा कच्छ कीरन से होकर हुआ। होगा। गुर्जर प्रतिहार मोज प्रथम ने, करीब ७४५ में, शायद इन्हीं म्लेच्छों को हराया था। चलभी का पतन भी इन्हीं अरबों के धावे का नतीजा था। पर, लाख सिर मारने पर भी, इन धावों का विशेष असर नहीं हुआ, और इसका कारण गुर्जर प्रतिहारों की चीरना ही थी। अगर राष्ट्रकूट अरबों की मदद न करते तो शायद उनका सिन्थ में टिकना भी मुश्कल हो गया होता।

अर्भ और केन्द्रीकरण में द्वैधीमान सं ससानी फौरन अरबों के सामने गिर गये। इसके निपरीत, हिन्दू अपने देशत्व और निकेन्द्रीकरण की वजह सं काफी दिनों तक कि रह गये। अरबों की उद्दीप्त बीरता भी उन्हें जीन देनी थी। पर अरबों की यह नीरता बहुत दिनों तक नहीं चली, भारत की निजय तो इस्लामी मजहब माननेताले तुकों और अफगानों द्वारा हुई। पर ऐसा होने में कुछ समय लगा। ऐसा लगता है कि जब उत्तर-पश्चिम भारत के शहर कबीलों का जोर दूउ चुका तब निजेताओं का आगे बढ़ना सरल हो गया। किर भी, अरबों के इस देश में कदम रखने के पाँच सी बरस बाद ही, १२०६ ई० में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के तख्त पर बैठ सका और, उसके भी भी बरस बाद, अलाउद्दीन अधिकांश भारत का सुल्तान बन सका।

मध्य-एशिया में चीन ने ६३० में दिल्लिणी तुर्की-साम्राज्य श्रीर ६४६ में उसका पूर्वी भाग जीत लिया; पर चीनियों का यह ढीला-ढाला साम्राज्य श्ररबों का मुहाबिता नहीं कर सकता था। करीब ७०५ में अरबों ने परिवंत्तु प्रदेश जीत तिया। जिस समय उत्तर में यह घटना घट रही थी, उसी समय अफगानिस्तान में भी ऐसी ही घटना घटी। सीस्तान, कन्धार, बत्विस्तान और मकरान पर धावे मार-मार करके थक चुके थे। ७१२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम ने सिकन्दर का रास्ता पकड़ा और पूरे सिन्ध की घाटी को जीत लेने की ठान ली। उसकी इच्छा पूरी तो नहीं हो सकी; पर मुसलमान सिन्ध और मुलतान में पूरी तरह से जम गये। उस समय अफगानिस्तान का ऊँचा पठार दो सँडसी के बाजुओं के बीच में श्रा गया था, पर मुहम्मद कासिम के पतन और मृत्यु ने काबुल के शाहियों को बचा दिया, क्योंकि मुहम्मद कासिम श्राने भारतीय प्रदेश और खुरासान से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका था। भारत के महानार्य का जीतने में मुसलमानों को ३४० वर्ष (ई० ६४४ से १०२२) लग गये।

६ ४ ६ ईसवी में ससानियों के पतन के बाद, ६ ४ ६ में, तुर्कों को चीनियों से काफी नुकसान उठाना पना। जिस समय मुसलमानों के धावे शुरू हुए, उस समय तुलारिस्तान, कुन्दुज श्रीर काबुल तुर्कों के हाथ में थे। तुर्कों हारा चीनी दरबार को लिखे गये ७१८ ई० के पत्र से पता

१. राष, बाबनास्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्थ हं डिवा, १, ए० ६ से

लंगता है कि उनका सामाज ताराकृत्यन से आवृतिस्तान तक और गुरमाय से विन्धु नहीं तब फैला हुआ था। उसी तुर्क राजा के लड़के के ७२७ ई॰ में लिखे एक पत्र से पता लगता है कि उसका बाप अरबों का कैदी हो चुका था, पर चीनी समाद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। किरश की भी नहीं दशा हुई। ६६४ ई॰ में नह अरबों का करद राज्य हो गया। ६८२ में, धारबों को किपश के घाने में मुँह की खानी पड़ी। आठवीं सदी के पहले माग में किपश बीनी समाज्य के अधीन था। पर ७५१ ई॰ में चीनी गुन्बारा फड़ गया, किर भी, धोमाहयाद और अब्बासी लोगों के ग्रहकतह के कार ग तथा खुरासान के स्वतन्त्र होने के कारण, उत्तर-परिचम भारत की आनित मित्तती रही।

७५१ ई॰ में चीनियों का प्रशुत्व आपने पश्चिमी सामाज्य पर से जाता रहा ! उसी साल समाट्ने वूसुंग नामक एक छोड़े मराडारिन को किरिशा के राजहत को अपने साथ लाने को कहा ! पर यह दूतमराइल परिवं कु प्रदेश का रास्ता लेने में डरता था । इसिलए, उसने खोताम और गम्बार के बीच का मुश्किल रास्ता पकड़ा । गम्बार में पहुँचाकर वूसुंग् बीमार पड़ गया । इसके बार भारत में बौद-तीर्थों की यात्रा करते हुए, चालीस बरस बाद, वह अपने देश को लौटा । उसके अनुसार, किरश और गम्बार के तुकों राजकुमार अपने को किनिष्क का वैराधर मानते थे और वे बरावर बौद-विहारों की देख-रेख करते रहते थे । लिलताहिस्य के अधिकार में करमीर की भी बड़ी उन्नी हो चुकी थी । तीन-चार पुश्ती तक तो कोई विशेष घटना नहीं बटी; विकिन, एकाएक, ५००—६०१ में, खरासान का सूबेशर बनने के बार ही याकूब ने बाम्यान, काबुन और अरखोसिया जीत लिये । याकूब की सँबसी हिरात और बलख की राजधानियों को कब्जे में करके दिव्या में सीस्तान की ओर मुकी और इस तरह मुसलमानों का भविष्य की विजय का रास्ता खुल गया ।

मुसलमान इतिहासकारों का एकस्वर से कहना है कि उस समय काबुल में शाही राज्य कर रहे थे। उनकी यह राय प्रायः सभी इतिहासकारों ने मान ली है। पर, श्री कृशे की राय में, इस प्रदेश की राजवानी काथिशी थी, काबुल नहीं। अरब इतिहासकार कापिशी का जो ७६२-६३ ई० में लूट ली गई थी, उल्लेख नहीं करते। इस घटना के बाद, लगता है, शहर दिक्खन की खोश का काबुल में बला गया था और शायद इसीलिए मुसलमान इतिहासकार, काबुल के शाहियों का नाम लेते हैं।

कापिशी से राजधानी हटाकर कानुल ले जाने की घटना ७६३ ई॰ के बाद घटी होगी। शेनकी और कमरी के गाँवों के पास यह पुराना कानुल ८०१ ई॰ में याकून ने जीत लिया। मुसलमानों ने जिस तरह सिंथ में मंसूरा में नई राजधानी बनाई, उसी तरह उन्होंने कानुल में भी अपना कानुल बसाया। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि उन्हें हिन्दुओं के पुराने नगरों में नुतपरस्ती नजर खाती थी। इस्तालरी के खानुसार, कानुल के मुसलमान बालाहिसार के किन्ते में रहते ये और हिन्द उपनगर में बसे हुए थे। हिन्द ब्यापारियों और कारीगरों के धीरे-धीरे मुसलमान हो जाने पर, नवीं सदी के अन्त तक, कानुल एक बना शहर हो गया। फिर मो, २५० साल तक, इसका गौरव गजनी के खागे धीमा पहता था। पर, ११५० में गजनी के नष्ट हो जाने पर, कानुल की महिमा बढ़ गई।

काबुल नदी की निजली बाटी और तच्चिराला प्रदेश की जीतने में मुसलमानों की लगभग २५० वर्ष खरी। ८०२ से १०२२ ईसभी तक, लगमान के गन्वार तक काबुल की बाटी और उत्तर पंजाब भारतीय राजाश्रों के अधिकार में ये जो अपनी स्वतंत्रता के लिए बराबर लड़ा-भिड़ां करते थे। श्रन्तिम शाही राजा, जिसका नाम श्रलंबेकनी लगतुरमान देता है, अपने मन्त्री लिल्लय द्वारा परच्युत कर दिया गया। राजतरंगिणी से ऐसा पता लगता है कि यह घटना याकूब के श्राक्रमण के पहले घटी, क्योंकि काबुल में याकूब के हाथ केवल एक फौजदार लगा। प्रायः लोग ऐसा समम लेते हैं कि काबुल के पतन के बाद ही उसके बाद के प्रदेश का भी पतन हो गया श्रीर इसीलिए शायद हिन्द राजे न तो काबुल में अपने मन्दिरों में दर्शन कर सकते थे श्रीर न तो वे लोग नदी मं अभिषेक या स्नान ही कर सकते थे। प्राचीन समय की तरह, पेशावर उनकी जाड़े की राजधानी नहीं रह गया थी। वे वहाँ से हटकर उदमाएडपुर में अपने राज्य की रच्चा के लिए चले श्राय थे। इस बढ़े साम्राज्य के होते हुए भी बिना कोहिस्तान श्रीर काबुल के हिन्दूशाहियों का पतन श्रवस्थमभावी था, पर मुसलमानों के साथ इस असमान युद्ध में उन्होंने बढ़ी वीरता दिखलाई श्रीर लबते-चढ़ते ही उनका श्रन्त हो गया। श्रक्लेक्नी श्रीर राजतरंगिणी का कहना है कि उनके पतन के बाद उत्तर-परिचमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के पतन के बाद उत्तर-परिचमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के पतन के बाद उत्तर-परिचमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के पतन के बाद उत्तर-परिचमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के पतन के बाद उत्तर-परिचमी भारत का हरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के पतन के बाद उत्तर-परिचमी सारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के पतन के बाद उत्तरभारत का।

पर, शाहियों के शत्रु—मुसलमानों की हम उतनी प्रशंसा नहीं कर सकते। उनसे प्रतिद्वन्द्वी मुसलमान गुलाम तुर्क थे। इन सेल्जुक तुर्कों ने न केवल एशिया-माइनर की ही जीता; वरन उनके धावों से यूरप भी तंग आ गया और वहाँ से कूसेड चलने लगे। बुखारा के एक अमीर द्वारा बेइज्जत होने पर अलप्तगीन ने गजनी में शरण प्रहण की। इसके बाद खुबुक्तगीन हुआ जिसके पुत्र महमूद ने भारत पर लूट-पाठ के लिए बहुत-से धावे किये। ६६७ और १०३० ई० के बीच, उसने भारत पर सबह धावे मारकर कांगड़ा से सोमनाथ, और मथुरा से कन्नीज तक की भूमि की नष्ठ-अष्ट कर दिया। बहुत-सा धन इकट्ठा करने के बाद भी वह लालची बना रहा। उसने केवल गजनी की सजाबट की, पर उस गजनी को भी उसकी मृत्यु के १२० वर्ष बाद अफगानों ने बहला लेने के लिए लूटकर नष्ट कर दिया।

हमें यहाँ गजनिवयों और हिन्दू शाहियों की लड़ाई के बारे में कुछ श्रधिक नहीं कहना है, पर, १०२२ ई० में त्रिलोचनपाल की मृत्यु के बाद, भारत का महाजनपथ पूरी तौर से मुसलमानों के हाथ में आ गया। हुदूरए आलम ( ६०२०६०३ ई०) के आधार पर हम दसवीं सदी के अन्त में उत्तर-पश्चिम भारत का एक नक्शा खड़ा कर सकते हैं। श्रोमान के समुद्रतट से सिन्धु नदी के पूर्व किनारे तक के प्रदेश में सिन्ध और मुलतान के सूबे स्वतन्त्र थे। इस प्रदेश की सीमा लाहौर तक धेंसी हुई थी; पर जलन्धर तक कजीज के गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। उत्तर-पश्चिम भारत हिन्दू शाहियों के अधिकार में था और उसके दिश्वन-पश्चिम में—मुलेमान और हजारजात के पहाड़ी हलाके में—काफिर रहते थे। लगता है, इस इलाके की पूर्वों सीमा गर्देज से होती हुई गजनी के पूरव तक जाती थी। पश्चिमी सीमा उस जगह थी, जहाँ मुसलमानों द्वारा त्रिजित प्रदेश और हिन्दुओं के अधिकृत प्रदेश की सीमा मिलती थी। यह सीमा जगदालिक से शुरू होकर मुर्खक्द की घाटी को छोड़ती हुई नगरहार की श्रोर चत्ती जाती थी। यहाँ से वह पहाड़ियों से होकर प्राचीन कापिशी के पूर्व में गोरवन्द और पंजशीर के संगम तक जाती थी। इस संगम के ऊपर पर्वान खरासानियों के हाथ में था। उत्तरी काकिरों के देश की सीमा पंजशीर से काफी दूर पहती थी और नदी के दिक्खनी किनारे से होकर वखाँ की सीमा से जा मिलती थी।

उपयुक्त राजनीतिक नक्शा द्वितीय मुस्लिम आक्रमण के बाद बदल गया। पूर्व की भ्रोर

मुंखलमानों का साम्राज्य पंजाब : और हिन्दुस्तान की ओर बढ़ गया ! परिचम में बह समानियों और सुद्र हों के राज्य से होकर निकल पड़ा । विजेताओं ने पहले बुखारा और समरकन्द्र के साथ परिचंचु प्रदेश जीता ; इसके बाद उन्होंने खरासान के साथ बलख, मर्ब, हेरात और निशापुर पर कब्जा करके उन्हें कायुज और सीस्तान के साथ मिला दिया । बुहद, जिनके अधिकार में ईरान का दिखिणी-परिचमी भाग था, किरमान और मकरान के साथ सिन्ध के दिखेशी रास्तों पर कब्जा किये हुए थे । शाहियों का अधिकार सिन्धु नदी के दिखिणी तट के बढ़े प्रदेश पर था । हमें इस बात का पता चजता है कि पूरव से परिचम तक शाहियों का साम्राज्य लगमान से ब्यास तक फैला हुआ था और उसके बाद कन्नौज का राज्य शुरू होता था । उत्तर में, शाहियों की सीमा करमीर से मुजतान तक फैली हुई थी । चीनी स्नोतों से यह पता लगता है कि स्वात भी शाहियों के अधिकार में था । पर, अभाग्यवश, दिख्ल-परिचम का पर्वतीय इलाका स्वतन्त्र था । कल्हण के शब्दों में, भारतीय स्वतन्त्रता के अनन्योपासक शाही इस तरह, दिखण के जंगली भैंसे—तुकों और उत्तर के जंगली सूथर—दररों के बीच में फैंस गये ।

इस बात का समर्थन हुद्द ए आलम से भी होता है कि दसवीं सरी के अन्त में मुसलमान अफगानिस्तान के पठार के मालिक थे। काबुल से बताब और कन्धार के बीच रास्ता साफ होने से लगमान होकर कापिशी और नगरहार के रास्ते की उन्हें परवाह नहीं थी। शायद इसी कारण से पशाइयों ने निजराओं में एक छोशू-सा स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। वे खरासान के अमीर अथवा हिन्दू शाही, इनमें से किसी का अधिकार नहीं मानते थे।

हुदूर ए आनम से हमें यह भी पना लगता है कि गोर का प्रदेश—हेरात के दिल्लाप-पूर्व में फरहरूर की ऊँची घाटी—रसर्वी सदी के अन्त तक हिन्दु-देश था।

हम उत्पर देख आये हैं कि किय तरह त्रिलीचनपात की हार के बाद ही भारत का उत्तरी-परिचमी फाटक मुस्तिम विजेताओं के लिए खुत गया। गजनी के महसूर ने १०१ द ई० में महापथ से चलते हुए बुत्तन्द शहर, मथुरा होते हुए कन्नीज को लुटकर समाप्त कर दिया। इस तरह से, मुक्तमानों के लिए उत्तरी भारत का दरवाजा खुन गया। याभिनी सस्तनत साहौर में बस गई श्रीर गांगेयदेव के राज्य में तो, १०३३ ईसवी में, मुसजमानों ने बनारस तक घुसकर वहाँ के बाजार लुट लिये। उत्तर-प्रदेश के गाहडवालों को भी इस नया उपदव का सामना करने के निए तैयारी करनी पड़ी। जब चारों स्रोर महमूद के साकमण से शाहि-शाहि मच रही थी और कन्तीज का विशात नगर सर्वदा के तिए भूमिसात कर दिया गया था, उसी समय यवनों के श्रात्याचार से मध्यदेश की बचाने के लिए चन्द्रदेव ने गाइडवाल बंश की स्थापना की। उन ही दो राजधानियाँ, कन्नीज श्रीर बनारस, कही जानी हैं; पर इसमें शक नहीं कि मुसलमानों के सान्निध्य से दूर होने के कारण बनारस से ही राजकाज जलता रहा। बारहर्वी सदी के बारम्भ में गोविन्दचन्द्रदेव की पुनः मुसत्तमानी के धावों का कई बार सामना करना पड़ा। गोबिन स्वन्स की रानी कुमार देशी के एक लेख से पता चलता है कि एक समय तो मुसलुमानों की लपेट में बनारस भी आ गया था; पर गोविन्द वन्द देव ने उन्हें हराकर अपने साम्राज्य की रद्धा की । महापय पर इसके बाद की कहानी तो बड़ी करुणामय है। जयजन्द्रदेव १९७० ई॰ में बनारस की गद्दी पर बैठे। इन्हीं के समय में दिल्ली का पतन हुआ और इस तरह

<sup>1.</sup> ईब्रियट प्रेवड डाडसन, मा० २, ४ १ १२६-१२४

महापच का गंगा-यमुना का फाटक सर्वदा के लिए असलमानों के हाथ में का गया। ११६४ ई॰ में काशी का पतन हुआ। इसके बाद उत्तर-भारत के इतिहास का दूसरा अध्याय शुरु होता है।

P

हम उपर्युक्त खरह में भारत की राजनीतिक उथल-पुथल का वर्णन कर चुके हैं। इस युग में भारतीय व्यापार और यात्रियों के सम्बन्ध में हमें चीनी, आरब तथा संस्कृत-साहित्य से काफी भसाला मिलता है। हमें चीनी स्रोत से पता लगता है कि गुप्तयुग और उसके बाद तक चीन और भारत का व्यापार अधिकतर ससानियों के हाथ में था। हिन्दचीन, सिंहल, भारत, आरब और अभिका के पूर्वी समुद्र-तट से आये हुए सब माल को चीन में फारस के माल के नाम से ही जाना जाता था; क्योंकि उस माल के लानेवाले व्यापारी अधिकतर फारस के लोग थे।

सालवीं सरी में जीन के सामुद्रिक श्रावागमन में श्रभिवृद्धि हुई। ६०९ ई० में एक जीनी श्रितिनिधि-मण्डल समुद्र-मार्ग से स्थाम गया जो ६९० ई० में वहाँ से वापस लौटा। इस यात्रा को जीनियों ने बड़ी बहादुरी मानी। जो भी हो, जीनियों को इस युग तक भारत के समुद्री मार्ग का बहुत कम पता था। युवान्त्र्योग तक को खिंहल से सुमात्रा, जावा, हिन्दजीन और जीन तक की खहाजरानी का पता नहीं था। पर यह दशा बहुत दिनों तक नहीं बनी रही। करीब सातवीं सदी के अन्त में, जीनी यात्रियों ने जहाज इस्तेगात करना शुरू कर दिया और कैएटन से पश्चिमी खावा और पालेमबेंग ( सुमात्रा ) तक बराबर जहाज जलने लगे। यहाँ पर अक्सर जीनी जहाज बदल दिये जाते थे और यात्री दूसरे जहाज पर चढ़कर नीकोबार होते हुए सिंहल पहुँचने थे और बहाँ से ताझिलिप्ति के लिए जहाज पकड़ लेते थे। इस यात्रा में जीन से सिंहल पहुँचने में करीब तीन महीने लगते थे। चीन से यह भारत-यात्रा उत्तर-पूरवी मौसमी हवा के साथ जाड़े में की जाती थी। भारत से जीन को जहाज दिख्ण-परिचमी मौसमी हवा में अत्रल से अक्टूबर के महीने तक जलते थे।

चीनी व्यापार में भारत और हिन्द-एशिया के साथ व्यापार का पहला उल्लेख लि-नान के तांग-कुको-शि-पु में मिलता है। इस व्यापार में लगे कैएटन आनेवाले जहाज काफी बढ़े होते थे तथा पानी की सतह से इतने ऊपर निकले होते थे कि उनपर चढ़ने के लिए ऊँची सीढ़ियों का सहारा होना पड़ता था। इन जहाजों के विदेशी निर्यामकों की नावध्यन्त के दफ्तर में रिजस्ट्री होती थी। जहाजों में समाचार ले जाने के लिए सफेद कबूतर रखे जाते थे जो हजारों मील उड़कर खबर पहुँचा सकते थे। नाविकों का यह भी विश्वास था कि अगर चूहे जहाज छोड़ हैं तो उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। इर्थ का अनुमान है कि यहाँ ईरानी जहाजों से मतलब है। जो भी हो, समुद्दतट पर चलनेवाले भारतीय नाविकों का यह विश्वास अवतक है।

अभाग्यवरा, भारतीय साहित्य में हमें इस युग के चीन और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध के बहुत-से उल्लेख नहीं मिलते, पर भारतीय साहित्य में कुछ ऐसी कहानियाँ अवश्य बच गई है जिनसे बंगाल की खाड़ी और चीनी समुद्र में भारतीय जहाजरानी पर काफी प्रकाश पड़ता है।

फ्रोडरिक इथ घोर चनरथू-डनश्यू० शकहिख, चाघो खुक्या, १० ७८, सेवट बीटरीकरी, सन् १६११

२, बही, ए० म-६

१, धर्म, के॰ बार॰ ए॰ एस॰, १८३६, ए॰ ६७-६८

आवार्य हरिभद्र सूरि ने (करीब ६७८-७२८ ई॰) ऐसी ही कई कहानियाँ समराहचकहा में दी हैं। पहली कहानी घन की है।

धन ने अपनी गरीबी से निस्तार पाने के लिए उमुद्द-यात्रा का निश्चय किया। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका सत्य नन्द भी हो लिये। घन ने विदेश का माल (परतीरकं भाराडं) इकट्ठा किया और उसे जहाज पर भेज दिया। उसकी पत्नी के मन में पाप था। उसने अपने पति को मारकर नन्द के साथ भाग जाने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच में जहाज तैयार हो गया (संयाचितप्रवहणं) और उसपर भारी माल (गुरुकं भांडं) लाइ दिया गया। इसरे दिन घन समुद्द की पूजा करके और गरीबों को दान देकर अपने साथियों के साथ जहाज पर चढ़ गया। जहाज का लंगर उठा दिया गया। पालें (सितपट) हवा से भर गईं तथा जहाज पानी चीरता हुआ। नारियल इन्हों से भरे समुद्द तट को पार करता हुआ। आगे बढ़ा।

नाव पर घनश्री ने धन को विष देना आरम्भ किया। अपने जीवन से निराश होकर उपने अपना माल-मता नन्द को सुपूर्व कर दिया। कुछ दिनों बाद, जहाज महाकटाह पहुँचा और नन्द सीगात लेकर राजा से मिला। वहाँ नन्द ने जहाज से माल उतरवाया और धन की दवा का प्रबन्ध किया, पर उससे कोई कायदा नहीं हुआ। इसपर नन्द ने मालिक के साथ देश लौटने की सोची। उसने साथ का माल बेचना और वहाँ का माल (प्रतिभागड) लेना शुरू कर दिया। राजा से मिलने के बाद जहाज खोत दिया गया ।

जब धनश्री ने देखा कि उसका पित जहर से नहीं मर रहा है, तब उसने एक दिन धन की समुद्र में गिरा दिया और भूठ-मूठ रोने-पीटने लगी। नन्द बढ़ा दुखी हुआ। जहाज रीक दिया गया और संबेरे धन की पानी में खोज की गई, पर उसका कोई पता नहीं चला।

धन का भाग्य अच्छा था। एमुद में एक तख्ते के सहारे सात दिन बहने के बाद आप-से-आप उसकी बीमारी ठीक हो गई और वह किनारे जा लगा। अपनी स्त्री की बदमाशी पर रो-कलप कर वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे आवस्ती की राजकम्या का हार मिला जो उसने जहाज टूटने के समय अपनी दासी को सुपुर्व कर दिया था। आगे चलकर उसने महेश्वरदत्त से रास्ते में गाहडी विद्या प्राप्त की। इसके बाद कहानी का समुद-यात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है।

वसुभृति की समुद्द-यात्रा से भी हमें इस युग की जहाज-रानी का सुन्दर चित्र मिलता है। कि कथान्तर में कहा गया है कि ताम्नलिप्ति से बाहर निकलकर कुमार और वसुभृति सार्धवाह समुद्दत्त के साथ चल निकले। जहाज दो महीने में सुनर्धभृमि पहुँच गया। वहाँ उतरकर वे श्रीपुर पहुँचे। यहाँ उनकी अपने बाल-भित्र स्वेतविका के मनोरधदत्त से, जो यहाँ व्यापार के लिए आया था, मुलाकात हुई। वही खातिरदारी के बाद, उसने उनके वहाँ आने का कारण पूजा। कुमार ने बतलाया कि उनका उद्देश्य अपने मामा—सिंहल के राजा से मेंड करना था। इस तरह कुक दिन बीत गये। सिंहल के लिए सुनर्धाद्वीप से जहाज तो बहुत भिलते थे, पर मनोरधद्त ने अपने भित्र को रोकने के लिए उसे इसकी खबर नहीं दी। पर, कुछ दिनों के बाद, कुमार को यह पता लग गया और जब मनोरधद्त को पता लगा कि उनके मित्र का काम जकरी है तो उन्होंने तुर्रत एक सुजे-सजाये जहाज का अवन्य कर दिया। मनोरधदत्त कुमार

१. समराष्ट्रकहा, ए॰ २९४ से, बंबई, १६३८

२. वही, पु० २६८ से

के साथ समुद्रतट पर पहुँचे। जहांज के मालिक ईरवरदत्ता ने उन्हें नमस्कार किया और बैठने के लिए उन्हें श्रासन रिये। मनोरबदत्त ने ईरवरदत्त की बहुत तनदेही के साथ अपने मित्रों को इवाले कर दिया । समुद्र को विल चढ़ाने के बाद, पाल खोल दिये गये (उच्छतसितपट:)। निर्यामक ने जहाज को इच्छित दिशा की श्रीर घुमा दिया। जहाज लंका की श्रीर चल दिया। तेरह दिन के बाद एक बड़ा भारी तुफान उठा और जहाज काबू के बाहर हो गया। नियमिक चिन्तित हो उठे. पर उन्हें उत्साह देते हुए कुराल नाविकों की भाँति कुमार और वसुभूति ने पाल की रिस्त्रियाँ काटकर उन्हें बटोर लिया (जिन्नाः सितपटनिबन्धनार्ज्जवः, मुक्तितः सितपटः) भीर लंगर छोड़ दिये ( विमुक्ताः नांगराः )। इतना सब करने पर भी, माल के बीम से, जुमित समद से और भोले पहने से जहाज ट्रट गया। कुमार के हाथ एक तख्ता लग गया जिसके सहारे तीन रात बहते हए वे किनारे पर आ लगे । पानी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने कपड़े निचोड़े और एक बेंसवारी में बैठ गये। कुछ देर बाद, वे पानी और फलों की खोज में एक गिरिनदी के किनारं जा पहुँचे। यहाँ से कथा का विषय दूसरा हो जाता है श्रीर कथाकार हमें बताता है कि किस तरह कुमार की अपनी प्रियतमा विलासवती से भेंड हुई और उसने अपने देश लौडने की किस तरह सोची। उन्होंने द्वीप पर एक ट्रटा हुआ पोतध्वज खड़ा किया। कई दिनों के बार ध्वज दे उकर बहुत-से नाविक अपनी नावों में कुमार के पास श्राये श्रीर उनसे बतलाया कि महाकटाह के सार्थवाह सानदेव ने मलय देश जाते हुए भिन्न पोतध्वज देखकर उन्हें तुरंत कुमार के पास भेजा । कपार अपनी स्त्री विलासवती के साथ जहाज पर गये। इस घटना के बाद भी उन्हें अनेक आपितियाँ उठानी पदीं और वे अन्त में मलय पहुँच गये।

समराइचकहा में घरण की कहानी से भी भारत, द्वीपान्तर और चीन के बीच की जहाजरानी का पता चलता है। एक समय सार्थवाह घरण ने ख्ब अधिक घन पैरा करके दूसरों की मदद करने की सोची। घन पैरा करने के लिए वह अपने माता-ियता की आज्ञा से एक बड़े सार्थ के साथ पूर्वी समुद्रतट पर वैजयन्ती नाम के एक बड़े बन्दर की तरफ चल पड़ा। वहाँ विदेशों में खपनेत्राला माल (परतीरकं भाएडं) उसने एक जहाज पर लाद लिया। एक अच्छी सायत में वह नगर के बाहर समुद्रतट पर पहुँचा और वहाँ समुद्र की पूजा करके गरीकों को घन बाँटा। इसके बाद, अपने गुरु को मन-दी-मन नमस्कार करके, वह जहाज पर सवार हो गया। वेगहारिणी शिलाओं के फेंकने के बाद जहाज हल्का हो गया (आकृष्टा: वेगहारएयः शिलाः) और पाल में हवा भरने से जहाज चीन द्वीप की और चल पड़ा।

कुछ दिनों तक तो जहाज की प्रगति ठीक रही; लेकिन उसके बाद एक भयंकर तूफान आया। समुद्र की जुल्ब देवकर नाविक खिल हो उठे। जहाज को सीधा करने के लिए पाल उतार लिया गया (ततः समेन गमनारम्भेणापसारितः सितपः) और जहाज को रोकने के लिए नांगर शिला ढील दी गई। इन सब प्रयत्नों के बाद भी जहाज नहीं बच सका। धरण एक तख्ते के सहारे बहता हुआ सुवर्णद्वीप में आ लगा। वहाँ पहुँ चकर उसने केले खाकर अपनी भूव मिटाई। रात में, सुरज इवने पर, उसने आग जलाई और पत्तियाँ बिछाकर उसपर सो गया। सबेरे उठने पर उसने देखा कि जिस जगह उसने आग जला दी थी वह सोने की हो गई है और तब उसे पता लगा कि वह संयोग से धातु केत्र में पहुँच गया था। अब उसने सोने की है देँ बनाना शुरू किया

१. वही, ए० २१० से

और दस-दस ईंटों के सी ढेर लगाकर उनपर अपनी सुहर कर दी। इसके बाद उसने अपना पता देने के लिए भिन्नपोतच्याज लगा दिया।

इस बीच चीन से सार्थवाह सुवदन ने जो जहाज पर मामुली किस्म का मात ( सा भार्ड ) लाइकर देवपुर की श्रोर जा रहे थे. भिन्न पीतध्वज देजा। तुरंत जहाज रोककर उन्होंने कई नाविकों को घर ख के पास भेजा। नाविकों से पूछने पर धरण को पना लगा कि भाग्य के फेर से सवरन गरीब हो चुके थे और उनके जहाज पर कोई खाड मान नहीं लुदा था। इस पर धरण ने सवदन को सत्ताया । उससे पूछने पर भी यही पता लगा कि वह देशपुर को एक हजार सवर्षा का मात ले जा रहा था। यह सनकर घरवा ने उससे मात फैंक देने का आग्रह किया और उसका सीना लाइ लेने के लि कहा। उसके निए उसने उसे तीन लाव मुहरें देने का बादा किया। स्वदन ने सीना लाद निया । इसके बाद कहानी खाती है कि बिना खाला के सीना ले जाने से सवर्गा-द्वीप की अधिष्ठात्री देवी का घरण पर कीप हुआ और उसे मनाने के लिए धरण ने अपने की समद में फैंक दिया। वहाँ से हेमकुण्डत ने उसकी रचा की। घरणा ने उससे श्रीविजय का समाचार पत्रा । अपने रक्ता के साथ धरण सिंहल पहुँचा और वहाँ से रत्न खरी इकर वह फिर देवपुर वापस आ गया और टोप्प भे प्रि से मितकर अपनी मुसीबतें बतलाई । इसी बीच में सवडन सार्थवाह ने घरण का सोना पचा जाना चाहा । राजाज्ञा से बिना मासून दिये वह देवपुर पहुँचा । वहाँ उसकी धरण है मुताकात हुई श्रीर दोनों ने चीन जाने का निश्चय किया। रास्ते में सुवदन ने उसे समुद्र में गिरा दिया। पर टोप्प श्रेष्ठ के श्रीदिमियों ने उसकी जान बचाई। बाद में घरणा ने सुवदन पर राजा के यहाँ नातिश की श्रीर उसमें उसकी जीत हुई।

श्रगर कपर की कथाओं से श्रितिरंजिता निकाल दी जाय तो सानवीं सदी की भारत से चीन तक की, जहाजरानी पर श्रच्छा प्रकाश पहता है। उपर्युक्त कथाओं से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं। (१) ताप्रतिप्ति श्रीर वैजयन्ती भारत के समुद्र-तट पर बढ़े बन्दरगाह ये जहाँ से जहाज सिंहल, महाकटाह (पिश्रमी मलाया में केश) और चीन तक बराबर श्राते-जाते ये। देवपुर, जिसके सम्बन्ध में हम कुछ श्रागे जाकर कहेंगे, एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र या। सुवर्णाभूमि के श्रीपुर बन्दर में भारतीय व्यापारी व्यापार के लिए ज्ञाया करते थे। श्रीविजय उस समय बड़ा राज्य था। (२) भारतीय जहाजों को बंगाल की खाड़ी श्रीर दिल्ए-चीन के समुद्र में भयंकर तूकानों का सामना करता पड़ता था जिनसे जहाज हुट जाते थे। उनसे बच्चे हुए जहाजी कभी-कभी तख्तों के सहारे बहते हुए किनारे लग जाते थे। वहाँ वे भिन्न पीतध्वज खड़ा करते थे जिन्हें देखकर दूसरे जहाजवाते नाव भेजकर उनका उद्धार करते थे। (३) सुवर्णाभूमि से व्यापारी सीने की ईंटें, जिनपर उनके नाम छुपे होते थे, लाते थे।

हम पहले देख आये हैं कि ईसा की आरंभिक सिर्यों में किस तरह सुवर्णभूमि और चीन के साथ भारत का संस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ रहा था। गुप्तयुग में भी इस व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार को अधिक उत्ते जना मिती। यूनानी और भारतीय स्त्रोगों के अध्ययन से यह पता चलता है कि सुवर्णभूमि में उपनिवेश बनाने का श्रेय ताम्रतिप्ति से लेकर पूर्वी भारत के समुद्र-तट के प्राय: सब बन्दरगाहों को था; पर दिखण-भारत के बन्दरगाहों को उसका विशेष श्रेय था। हरिमद की कहानियों से भी इसी बात की पृष्टि होती है। सुवर्णभूमि में भारतीय व्यापारी प्राय: जलमार्ग से होकर हो पहुँचते थे। पर इस बात की सम्भावना है कि हिन्दचीन से मलय-प्रायदीय को शायद स्थलमार्ग भी बलते थे। इन मार्गों पर सर्थकर प्राकृतिक बाजाएँ थीं, पर, जैसा हम मारत से पामीर होकर चीन के रास्ते के सम्बन्ध में देख आये हैं, व्यापारियों के लिए कठिनाह्यों कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती थीं। बंगाल की खाड़ी में जल-डाकुओं के उपदव से तो प्राकृतिक कठिनाह्यों सरल ही पड़ती रही होंगी। इतिसग का कहना है कि अवीं सदी में मारतीय बन्दरगाहों से दिखण-पूर्व जानेवाले जहाजों को अगल्डमन द्वीप के रहनेताले नरमचकों से सदा डर बना रहता था। मलाका के जलडमलमध्य में व्यापार की अभिष्ठिद्ध से मलय के निवासियों को भी लृटपाट का मौका मिला। बाद में, श्रीविजय-दारा मताया के जलडमलमध्य की कड़ी निगरानी होने से भी स्थलमार्गों का महत्त्व बढ़ गया होगा। विद्वानीं का विचार है कि डमल-मध्य के चक्कर से बचने के लिए मारतीय यात्रियों को का की तंग गरदन पार करके प्रायदीप के पूर्वा किनारे पर पहुँचने का पता चल गया था। दिखण-भारत के नाविक बंगाल की खाड़ी पार करके अगल्डमन और नीकोबार के बीच का पतला समुदी रास्ता अथवा उसके दिन्छन नीकोबार और आचीन के बीच का रास्ता पकड़ते थे। वे पहले रास्ते से तककोल पहुँचते थे और दूसरे रास्ते से केदा। केदा से सिंगोरा धार त्राँग से पातालुंग होते हुए कराडोन खाड़ी पर लिगोर और का से चुन्योन पहुँचना सरल था। तकोल से चैय को भी रास्ता था।

मध्य-भारत तथा समुद्री किनारे के यात्रियों के स्थाम की खाड़ी पहुँचने के लिए रास्ता तराय से नलकर पर्वत पर होता हुआ तीन पगोड़ा के दरें से निकतकर कनवांदूरी नहीं से होता हुआ मेनाम के डेन्ट्रा पर पहुँचता था। उत्तर में मेन म की घाटी का रास्ता पश्चिम में मोल-मीन के बन्दर और राहेंग के गाँव की मिलानेवाला रास्ता था। अपन्त में हम एक और रास्ते की करूपना कर सकते हैं जो कोरत के पठार से शितेप होकर मेनाम और मेकोंग और मुन नदी की घाटी को मिलाता था और उत्तर में आशाम से ऊपरी बमी और युन्नान होकर भारत और चीन का रास्ता चलता था। श्री क्वारिट्श वेल्स की राय में, मुन नदी की घाटीवाला रास्ता जहाँ पूर्वा स्थाम के पठार को पार करता था वहीं पासोक नदी के बार्ये किनारे पर एक बबा शहर था जिसे आज भी श्रीदेव कहते हैं। यहाँ बसनेवाले यात्री शायद कृष्णा और गोदावरी के बीच के हिस्से से आये थे। श्रीदेव स्थाम के पठार और मेनाम नदी की घाटी के बीच के रास्ते में, एक बड़ा स्थापारिक शहर था। शायद इस श्रीदेव से हम समराहचकड़ा के देवपुर की पहचान कर सकते हैं।

इस युग में पल्लव-साम्राज्य के भू-स्थापकों ने भी हिन्द-एशिया में अपना काफी प्रभाव बढ़ाया। नरसिंहवर्मन् (करीब ६३०-६६०ई०) ने ती सिंहल के राजा माणुत्रम्म की सहायता के लिए दो बार जहाजी बेढ़े भेजे। मवालिपुरम् और कोजीवरम् उस युग में बन्दरगाह थे और यहीं से होकर शायद सिंहल और पुवर्णभूमि को जहाज चलते थे। 3 सिंहल में मिले हुए व्लॉ सरी के एक संस्कृत-लेख से पता चलता है कि समुद-यात्रा में कुशल भारतीय व्यापारियों का सार्थ, जो माल खरी दने-बेचने और जहाजों में भरने में कुशल था, सिंहल में ब्यापार करता था। ये वे दिखण के व्यापारी थे अथवा नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता; पर इन उल्लेखों से हरिभद्र द्वारा सिंहल और भारत के साथ धनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध की पृष्टि हो जाती है।

१. के॰ ए॰ जीवकचढ शासी, हिस्टी बॉफ श्रीविक्षण, १० १८-१६, सहास, १६४६

२. क्वारिट्श बेल्स, दुवर्डस् अंशकोर, ए॰ १०० से

र. जे॰ बार॰ य॰ युस॰ बी॰, १६६४, घा॰ १, पु॰ ४

७, वही, हु- १३

हम उत्पर बता चुके हैं कि ज्याँ सदी में किस तरह भारतीय न्यापारी और भू-स्थापक विदेशों में अपनी कीर्ति बदा रहे थे। देश की मीतरी पथ-पद्धित पर भी, पहले की तरह ही, न्यापार बल रहा बा और सार्थों की अमुविधाओं में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पदा था। यात्रा पर निकलने के पहले, सार्था की अमुविधाओं में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पदा था। यात्रा पर निकलने के पहले, सार्था के इकट्ठा हो जाने पर सार्थवाह उन्हें उपदेश देता था, "सार्थिको, देखो, मंजिल पर पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है पर दूसरा जरा धूमकर। शुमावदारों रास्ते से कुन्न समय अवश्य लगता है, पर सीमा पार करके सीधे-सीधे गन्तन्य नगर पहुँचने में आसानी पदती है। सोधा रास्ता कठिन है। इसमें समय तो कम लगता है किन्तु इसपर ब्रुंबार जानवर लगते हैं और इसपर के पेड़ों के फल और पत्तियाँ विषैली होती हैं। इस रास्ते पर मधुर-भाषी ठग साथ देने को तैयार रहते हैं, पर इनके फेर में नहीं पदना चाहिए। ग्रुसार्थिक यात्रा में यात्री कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते; क्योंकि अलग होने में खतरे की सम्भावना रहती है। रास्ते में दावानल मिल सकना है, पहाड भी पार करना पदता है। बसवादियों के पास कभी नहीं ठहरना चाहिए; क्योंकि उनके पास ठहरने से विपत्ति की आशंका बनी रहती है। नजदीक के रास्ते में खाना-पीना भी मुश्कल से मिलता है। रास्ते में सबको दो पहर तक पहरेदारी करनी चाहिए।

धरण की कहानी से भी यह पता लगता है कि रास्ते में चोर-डाकुमों भौर जंगली जातियों का भय रहता था। घरण श्रपनी यात्रा में कुछ पहावों (प्रयाणक ) के बाद उत्तरापुर में अचलपुर पहुँचा। वहाँ माल बेचकर उसने श्रठगुना फायदा किया। वहाँ से माल लादकर वह माकन्दी की श्रोर चला। यात्रा में एक जंगल मिला जहाँ जंगली जानवर लगते थे। यहाँ सार्थ ने पहाव डाला श्रीर पहरे का प्रबन्ध करके लोग सो गये। श्राधी रात में सिंगे बजाकर रावरों भीर मिल्लों ने सार्थ पर धावा बोल दिया जिससे साथ की लियाँ भयभीत हो गई। सार्थ के सैनिकों ने उनका मुकावला किया पर उन्हें भागना पड़ा। बहुत-से सार्थिक मारे गये। उनका माल लूट लिया गया। कुछ यात्रियों को शबर पकड़कर भी ले गये।

३

हम पहले खराड में सातवीं और आठवीं सदी की जहाजरानी पर प्रकाश डाल खुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि ७ वीं सदी के मध्य भाग में किस तरह मुखलमान अपनी प्रभुता बड़ा रहे थे। ७ वीं सदी के अन्त तक तो फारस की खाड़ी की जहाजरानी अरनों के काज में आ गई थी। ७ वीं सदी के मध्य में अरनों का महोच और थाने पर घावा भी शायद वहाँ के व्यापार पर कव्जा करने के लिए ही हुआ था। नवीं सदी तक तो अरब इतने प्रवत हो गये थे कि चौदहवीं सदी तक लाल-सागर से लेकर दिखण-चीन के समुद्र तक इन्हीं की जहाज-रानी का बोतबाता रहा। १२ वीं सदी में तो चीनी लोग अरनों को ही एकमात्र विदेशी अधिष्ठापक मानने लगे थे। इस युग में भारतीय जहाजरानी पर मी प्रकाश डालने के लिए हमें यह मीगोलिकों की शरण में जाना पहता है; क्यों कि अरनों का जैसे-जैसे समुद्र पर अधिकार

३. समराइण्डकहा, पृ० ४०६ से

१. बही, पृ० ४१० से

बदता गया वैसे-वैसे भारतीयों की जहाजरानी कम होती गई, गोकि द्वीपान्तर को भारत से जहाज इस थुग में भी जाते रहे।

श्चरब तीन तरफ से—यथा, पूर्व में फारस की खाकी से, दिल्हिंग में हिन्दमहासागर से श्चीर पिक्षम में लालसागर से घिरा हुआ है। इसीलिए हिजा की पहली दो सिद्यों में इसे जजीरत-अल-अरब कहते थे। अरब एक बीरान देश है और इसीलिए यहाँ के बाशिन्दों को अपनी जीविका चलाने के लिए न जाने कब से व्यापार का आश्रय लेना पड़ा। हम देख आये हैं कि सुदूर पूर्वकाल से हो भारत और अरब में व्यापारिक सम्बन्ध था। लालसागर के आगे भारतीय माल ले जाने का काम तो अरब ही करते थे; क्योंकि ईसा की आरंभिक सिद्यों में इस व्यापार में रोमनों ने भी हाथ बटाया था।

अरब में इस्लाम के आ जाने के बाद वहाँ के लोगों ने अपनी जहाजरानी में आशातीत उन्नित की। भारत के साथ उनका अधिक सम्पर्क बढ़ने से अरबी में बहुत-से जहाजरानी के शब्द आ गये। अरबी वार (किनारा) संस्कृत के बार शब्द का ही रूप है। दोनीज डोंगी का, बारजद बेदे का, हूरी (एक छोटी नाव) हो ही का तथा बानाई विश्विक का रूप है।

भारतीयों की तरह श्ररब भी जहाजरानी में बड़े कुशल थे। वे लच्चणों से जान जाते थे कि तुकान श्रानेवाला है और उससे बचने के लिए वे पूरा प्रयत्न करते थे। उन्हें समुदी हवाओं का भी पूरा ज्ञान था। श्रवृहनीका दैनूरी [ ए॰ हि॰ २८२ ] ने निर्यामक-शास्त्र पर कि ताब-उल श्रनवा नाम का प्रन्थ लिखा जिसमें उन्होंने बारह तरह की हवाओं का उल्लेख किया है—यथा जन्म ( दिखनाहट ), श्रुमाल जरिवया ( उतराहट ), तैमनादाजन ( दिखनाहट ), कबूल दबूल ( पिछवां ), नकवा ( उत्तर-पूर्वों ), श्रजीव ( काली हवा ), बादखरा ( श्रच्छी हवा ), हरजक ( उत्तराहट ), और साहक । इस सम्बन्ध में हम अपने पाठकों का ध्यान श्रावरयकचूर्ण में उलिलाखित सोलह तरह की हवाओं की श्रीर दिलाना चाहते हैं। श्रबृहनीका के प्राय: सब नाम इस तालिका में श्रा गये हैं। संस्कृत का गर्जभ यहाँ हरजक हो गया है श्रीर कालिकावात श्रजीव। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रबृहनीका की हवाओं की तालिका का स्रोत क्या है। शायद भारतीय साहित्य से यह तालिका ली गई हो तो कोई ताज्जुब नहीं।

भारतीय जहाजों की तरह अरबों के जहाज भी रात-दिन चला करते थे। दिन में अरब जहाजी पहाबों, समुद्री नक्शों और समुद्रतट के सहारे अपने जहाज चलाते थे, पर रात में नक्त्रों की गति ही उनका सहारा थी।

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, खलीका उस्मान के समय, बहरैन के शासक हकम ने अपने जहाजी बेढ़े से थाना और भड़ोच पर आक्रमण किया। अन्दुल मलिक के राज्यकाल में हज्जाज बिन युसक पूर्वी प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया। यह प्रदेश ईराक से तुर्किस्तान और सिन्ध तक फैला हुआ था। हज्जाज के शासनकाल में अपने के व्यापारी-जहाज सिंहल तक पहुँचने लगे। एक समय, कुछ ऐसे ही जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिये गये। इसपर खका होकर हज्जाज ने जल, यल, दोनों ओर से सेना भेजकर सिन्ध को फतह कर लिया।

१. इस्सामिक कस्चर, अस्ट्बर, १६४१, ए० ४४६

र, इस्कामिक कब्र्चर, जनवरी, १६४१, पु॰ ७२

#### [ **२०३** ]

हजाज के पहले, फारस की साकी भीर सिन्ध नदी पर नलनेवाले जहाज रस्ती से विश्वे तस्तों से बने होते में, लेकिन भूमध्यसागर में न तनेवाले जहाज की त ठोंककर बनते से। हज्जान ने ऐसे ही जहाज बनवासे भीर पानी को रोकने के लिए अलकतर का प्रयोग किया। उसने नोकदार नावों की जगह नौरस नावों भी बनवाई।

अपने वाचा अलहजाज की मृत्यु के बाद मुहम्मदिबन-कासिम ने सुराष्ट्र के लोगों से, जो उस समय द्वारका के उत्तर बेट के समुदी बाकुओं से लब रहे थे, मेल कर लिया। शिक्ष कतह करने में अरबी बेदे का काफी हाथ था। १०० हिजरी में जब जुनैद-बिन-अब्दुल रहमान अलमुर्री सिन्ध का शासक नियुक्त हुआ तब उसने राजा जयसी से समुदी लड़ाई लड़कर मगड़ल और भड़ोच फतह कर निया।

भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर अरबों के ये धाने केवल नाममात्र के थे, पर जरदी ही एक ऐसा धावा हुआ जिससे वलभी का अन्त हो गया। अलबेदनी का कहना है कि ७५० से ७० के बीच वलभी के एक गहार ने अरबों को रुपये देकर वलभी के विरुद्ध मन्पूरा से जहाओं बेड़ा भेजने की तैयार कर लिया। इस भारतीय अनुभुति का समर्थन अरब के इतिहास से भी होता है। १५६ हिजरी में, अरबों ने अब्दुल मुलक के सेनापितत्व में गुजरात पर जहाजी हमला किया। हिजरी १६० में वे बारबूद पहुँचे (इब्न-असीर)। लगता है कि अरबी का बारबूद बलभी का विकृत रूप है।

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरबों ने सिन्ध और काठियावाइ पर हमला करके अपने लिए समुद्री मार्ग साफ कर लिया। उन्होंने साध-ही-साथ यह भी साबित कर दिया कि उनके नये जहाजी बेडे भारतीय राजाओं के बेडों से कहीं मज रूत थे। पर आठवीं और नवीं सही में अरबों का यह प्रभाव सिन्ध, गुजरात और कोंकण के समुद्रतट तक ही सीमित रहा; भारत का पूर्वी समुद्री तट उनके हमलों से सुर्वित रहा और वहाँ से भारतीय सार्ववाह अपने जहाज बराबर हीणान्तर और चीन तक चलाया करते थे।

भ्रात्व भौगोलिकों के अनुसार श्रारव श्रीर जीन के बीच में सात समुद्र पहते थे। मापूरी के श्रनुसार<sup>3</sup>, फारस की खाड़ी श्रोबुल्ला से श्रावरान तक पहुँचती थी। इसकी झाइति त्रिभुजाकार थी जिसकी चोटी पर श्रोबुल्ला पबता था। इसकी पूर्वी भुजा पर ईरान का समुद्र तट पड़ता था श्रीर इसके बाद हुरमुज का समुद्रतट। उसके बाद मकरान का समुद्रतट शुरू होता था। सिन्ध का समुद्री तट सिन्धु नदी के मुद्दाने तक चलता था श्रीर वहाँ से भड़ीच का समुद्री तट शुरू हो जाता था।

याकूनी के अनुसार कार का समुद्र रास अल् जुमजुमा से आरम्भ होता था। इस समुद्रं में पूर्वी अफ्रिका का समुद्रतट पकता था। इस समुद्रं विना नचत्रों की सहायता के नाव जलाना कठिन था। मासूदी के अनुसार, फारस की खाक्षी खोकने पर लाउ-समुद्र मिलता था। सह इतना बड़ा था कि जहाज उसे दो महीने में पार कर सकते थे; पर अनुकूल वायु में,

<sup>1,</sup> ईबियट, भा+ १, ए० १२३

२. सचाळ, अवावेष्मी, १, ए० १६३

६. जीव वे प्रेयरि दोर, सा॰ १, ए० २६म से २७१

४. फेर्री, से रिसेसियाँ, माग ३, ५० ४३

# [ 308 ]

बाता एक महीने में भी समाप्त हो जाती थी। गुजरात के समुद्रतट पर सैम्र ( जील ), शुवारा ( सोपारा ), थाना, सिन्दान ( दमान ) और सम्भात पढ़ते थे।

तीसरे समुद्र को इरिकेन्द्र कहते थे। यह नाम शायद इरकेलि से पड़ा। इसकी पहचान बंगाल की खाड़ी से की जाती है। लाट समुद्र और इरिकेन्द के बीच में मालदी और लकादी पड़ते थे जो इन दोनों समुद्रों को अलग करते थे। इन द्वीपों में अम्बर बड़ी तादाद में मिलता था और नारियल की बड़ी पैदाबार होनी थी।

इसके बार, हिन्समहासागर में, सिरनरीब (सिंहल) पढ़ता था जो मोतियों और रत्नें का घर था। यहाँ से द्वीपान्तर की ओर समुदी रास्ते निकलते थे। इसके बाद रामनी (समान्ना) पढ़ता था जिसे हरिकन्र और रालाहत (मलक्का स्ट्रेट) के समुद्र घेरे हुए थे। र

िंहल के बाद लांगवालूस (निकोबार) पहला था जहाँ नंगे जंगली रहते थे। जब जहाज निकोबार के द्वीपों के पास से गुजरते थे तब वहाँ के रहनेवाले अपनी नावों में चढ़कर जहाज के पास जाते थे और नारियल और अम्ःर से लंग्डे बरलते थे। निकोबार के टापू अग्रहमन के समुद्र से अलग होते थे। दो टापुओं में नरभच्च रहते थे जो किनारे पर आनेवालों को खा जाते थे। कभी-कभी अनुकूल हवा के न मिलने से जहाजों को यहाँ ठहरना पहला था, और पानी समाप्त होने पर नाविकों को किनारे पर जाना पहला था। 3

हरिकन्द के बाद, मासूदी, कलाइ, सिम्फ ( चम्पा ), तथा चीन के समुद्रों का नाम सेता है और इस तरह, सब मिलाकर, सात समुद्र हो जाते हैं।

मुलेमान एक दूसरी जगह कहता है कि चीनवाले जहाज सीराफ पर लदते और उतरते थे। वहाँ बसरा और ओमान से माल चीन जाने के लिए आता था। यहाँ पानी गहरा न होने से छोड़े जहाज बड़े जहाजों पर सुभीते से माल लाद सकते थे। बसरा और सीराफ के बीच का रास्ता १२० फरसंग (करीब ३२० समुद्री मील) पड़ता था। सीराफ से माल लादकर और पानी भरकर जहाज मशकत को, जो श्रीभान के छोर पर पड़ता था, चल देता था। सीराफ और मशकत के बीच का रास्ता दो सौ फरसंग (५४० मील) था। मशकत से जहाज पश्चिम-भारत के समुद्र-तट और मलाया के लिए चलते थे। मशकत से क्वीलन की यात्रा में एक महीना लगता था। ४

क्वीलन में मीठा पानी भरकर जहाज बंगाल की खाड़ी की तरफ चल देते थे। रास्ते में लांगबा तुस पड़ता था। यहाँ से जहाज कलाहबार पहुँचकर मीठा पानी लेते थे। इसके बाइ जहाज तियुमा पहुँचते थे जो कलाहबार से छः हिनों के रास्ते पर था। वहाँ से वे कुद्र ग होते हुए चम्पा की खात ( श्रनाम श्रौर कीचीन चीन ) पहुँचते थे। यहाँ से सुन्दूर कूलात का रास्ता दस हिनों का था। इसके बाद दिल्ला चीन-समुद्र श्राता था। इस समुद्र के पूर्वी भाग में मल्हान नाम का टार् सह दीब श्रौर कलाह के बीच में पड़ता था श्रौर लोग इसे भारत कर ही भाग मानते थे। "

<sup>1.</sup> फेरॉ, बोइबाज दु मार्शा घरव सुबोमान, पु॰ ३१-३२, पेरिस १६३२

२. वही, पृ० ३१-३४

३. वही, ए॰ ३१

४. बही, यु० ३६-४०

र, वही, ए० ४०-४१

धुलेमान जिस रास्ते से चीन गया, उसके समयने में हमें किसी कठिनाहें का सामना नहीं करना पहता। सीराफ से उसका जहाज सीचे मराकत पहुँ चा और वहाँ से क्वीलन। क्वीलन से बंगाल की खाबी को पाक जराडमहमध्य से होकर जाने में निकोबार-द्वीपसमूह के एक द्वीप में जहाज ठहरता था। वहाँ से वह कलाहबार (का का बग्दर, मलायाप्रायद्वीप के उत्तर में) पहुँचता था। यहाँ से तियोमा का टायू (मलय के दिक्खन-पूर्व में तियोमन टायू ), तियोमा से कु दंग (संजाक की खाबी में सेगावँ नदी के मुहाने पर ), इदंग से चम्पा (यानी चम्पा की उस समय की राजधानी ), चम्पा से सुन्द्रकृतात (शायद हैनान का टापू ) और अन्त में सुन्द्रकृतात से पोर्त द ला चीन की खाबी से खानकू यानी कैटरान।

इस यात्रा में सीराफ से कैएटन तक करीब पाँच महीने लगते थे।

इब्नखुर्शद्बह (हिजरी की तीधरी सदी) इस रास्ते का और खुलकर बयान करता है । उसके अनुसार, यह रास्ता बसरा, खारक का टापू, लावान का टारू, ऐरोन का टारू, खेन, कैश, इब्रकावान, हुरसुज होता हुआ सारा पहुँचता था। सारा उस समय सिन्य और फारस के बीच की सीमा था और वहाँ से देवल के लिए जहाज चलते थे। सारा से देवल, सिन्थ नहीं का मुद्दाना और औतगीन जहाज पहुँचता था। यहाँ से भारत की सीमा आरम्भ होती थी। अौतगीन से आगे कोली, सन्दान, मली और बलीन पढ़ते थे। बलौन के आगे मार्ग अलग-अलग हो जाते थे। समुद्रतट पर चलनेवाले जङ्गाज पापटन चले जाते थे। वहाँ से संजली-कबरकान, गोदावरी का मुद्दाना, और कीलकान होते हुए जहाज चीन पहुँचते थे। दूसरे जहाज बलीन से सरन्दीव और वहाँ से जावा जाते थे। कुछ बलीन से सीभे चीन चले जाते थे।

भारत के पश्चिमी और पूर्वो तट के बन्दरगाहों के बारे में हमें आलबेरनी से भी कुछ पता चलता है। उसके अनुसार, भारतीय समुद्रतट मकरान की राजधानी तीज से आरम्भ होकर दिक्खन-पूर्व की देवल की और जाता था। देवल के आगे चलकर लोहारानी (कराची), कच्छ, सेमनाथ, खम्भात, भक्षोच, सन्दान (डामन), सुवारा और थाना पढ़ते थे। इस समुद्रतट पर कच्छ और सोमनाथ के जल-डाकुओं का जिन्हें बवारिज (बावरिए) कहते थे, बढ़ा उपद्रव रहता था। थाना के बाद, जिम्र, वक्षम, कंजी होते हुए जहाज सिंहल पहुँचते थे और वहाँ से चोलमराकल पर रामेश्वर ।

सुलेमान के अनुसार, बसरा और बगदाद की चीनी माल बहुत थोड़ी तायदाद में पहुँचता था। इसका कारण खानकू में बड़ी-अड़ी आग लगना कहा गया है जिससे निर्यात के माल की बहुत नुकसान पहुँचता था। अरब में चीनी माल न पहुँचने का कारण समुद्र में बहुत-से अहाजों का टूटना था जिससे माल आने-जाने में बड़ी कमी पड़ जाती थी। रास्ते में जल- डाइओं से भी बड़ा नुकसान पहुँचता था। अरब और चीन के बीच के बन्दरगाहों में भी अरब अहाजों को काफी दिन तक ठहरना पड़ता था जिससे अरब व्यापारियों को अपना माल लाचार होकर बेच देना पड़ता था। कभी-कभी हवा जहाजों को ठीक रास्ते से हटाकर यमन अयवा दूसरे देशों की ओर उकेल देती थी जहाँ क्यापारी अपना माल बेच देते थे। चीन और अरब के बीच व्यापार की कमी का एक यह भी कारण था कि व्यापारियों को जहाजों की मरम्मत के

१. सुबोसान नदवी, घरव और भारत के सम्बन्ध, ए॰ ४८-४३, प्रयास, १६६०

२. सचाळ, अखबेरुगी, ए० २०३

सिए अथवा और किसी दुर्घटना की वजह से काफी दिन तक उहरना पनता था। जो भी हो, ऐसा माजूम पनता है कि नवीं सदी में अपनों का व्यापार अधिकतर भारत, मलाया, सिंहल से ही था, चीन से कम।

चीन के बाहरी व्यापार को तांग सम्राट् हिन्कुत्सुंग ( = 98-== ) के समय की एक दुर्घटना से भी काफी धक्का लगा। उस समय सेना ने बगावत करके कई नगरों को लूट लिया जिससे व्यापारियों को मलय के पश्चिमी समुद्रतट पर कलाह को भागना पहा और यह बन्दर, कम-से-कम १०वीं सदी के आरम्भ तक, आरब-व्यापार का मुख्य केन्द्र बना रहा। १०वीं सदी के अन्त में केराटन और त्युआनचू पुनः चीन के बाहरी व्यापार के मुख्य केन्द्र बन गये और चीन का अरब, मलय, तांकिंग, स्याम, जावा, पश्चिमी सुमात्रा तथा पश्चिमी बोनियों से पुनः सीधा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गयार । इस युग में भारत का चीन के साथ व्यापार का क्या हाल हुआ, इसका हमें पता नहीं; पर बहुत सम्भव है कि अरबों के साथ शायद उन्हें भी अपना व्यापार मलय-प्रायद्वीप, स्याम, सुमात्रा और जावा के साथ ही कुछ दिनों तक सीमित रखना पढ़ा हो।

श्ररनों की नजर में भारतीय न्यापार का बड़ा महत्त्व था। हजरत उमर ने जब एक ध्यापारी से भारत के बारे में पूछा तो उसने कहा- उसकी निदयाँ मोती हैं. पर्वत काल हैं और कु इन्न हैं। अरव और भारत के व्यापार का सबसे बड़ा बन्दर उस समय श्रीबुरला था। इस बन्दर का भारत के साथ इतना घना सम्बन्ध था कि अरब उसे भारत का ही एक आंग सममते थे। २५६ हिजा में श्रोब़ल्ला के नष्ट हो जाने पर बसरा भारतीय व्यापार का केन्द्र बन बैठा। श्ररबों का सिन्ध पर श्रधिकार हो जाने पर यह व्यापार श्रीर बढ़ा श्रीर इसका मासूल बिलाफत की आय का एक वका साधन हो गया। सीराफ ३३६ हिजा में नष्ट हो गया। उम्मान के पास, कैस नामक एक टार् था। याकृत का कहना है कि भारतीय राजाओं में इस टार् के शासक का बहुत मान था; क्योंकि उसके पास बहुत-से जहाज थे। काजवीनी (हिजी ६८६) के अनुसार. कैस भारत के व्यापार का मगड़ी श्रीर उसके जहाजों का बन्दर था। भारत से वहाँ श्रव्छा-से-भच्छा माल लाया जाता था। 3 श्रवृजैद सैराफी ( है॰ ६वीं सदी ) इस बात का कारण बतलाते हुए कि जहाज लालसागर होकर मिल्न क्यों नहीं जाते श्रीर जहा से लौटकर भारत क्यों चते जाते हैं. कहता है- 'इसलिए कि चीन और भारत के समुद्र में मीती होते हैं. भारत के पहाड़ों भीर जगलों में जवाहिरात भीर सोने की खानें हैं, उसके जानवरों के मुँह में हाथीदाँत हैं. इसकी पैदावार में आवनूस, बेंत, जद, कपूर, लोंग, जायफल, बक्सम, चन्दन और सब प्रकार के सुगन्धित इन्य होते हैं, उउके पांचयों में तोते और मोर है और उसकी भूमि की विष्टा में कस्त्रती है।"४

इत्र खुर्दादबह (हि॰ २५०) में भारत से ईराक जानेवाली वस्तुत्रों की सूची में ये सब चीजें हैं--- सुगन्धित लकहियाँ, चन्दन, कपूर, लींग, जायफल, कवावचीनी, नारियल, सन के कपदे

<sup>1.</sup> फेराँ, सुबोसान, ए॰ ३७-३=

२. इथं, वाबोजुङ्गा, पृ० १६-१३

रै. गर्बी, वही, प्र॰ ४२-४६

७. वही, २७-२२

भौर हाथवाँत, सरम्होब के सब प्रकार के लाल, मोती, बिस्लौर और अवाहरात पर पालिश करने का कोरसङ, मालाबार से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दिक्खन से बद्धम श्रीर सिन्य से कुटबाँध भौर बेंत ।

हुत्रए श्रालम ( ६८२-८३ ) से हमें पता चलता है कि १०वीं सदी में भरव में कामरूप से सोना और अगर, उड़ीसा से शंव और हाथी राँत; माजागर से मिर्च, खम्मात से जूते, रायिविग्रह से पगड़ी के कपड़े, कम्नीज के राज्य से जवाहरात, मजमत, पगड़ियाँ, जड़ी-बूटी और नेपाल से कस्त्री आती थी। मासुदी और बुखारी भी खम्भात के जूनों की प्रशंसा करते हैं। थाना के कपड़े प्रसिद्ध थे जो या तो वहीं बनते थे या देश के मिन्न-मिन्न भागों से वहाँ आते थे। "

सुसहर बिन सुहलहिल (३३१ हि॰) के अनुसार, भारत के गजायर बरतन आरब में चीनी बरतन की तरह बिकते थे। व्यापारी लोग यहाँ से सागौन, बेंत, नेजे की लकिश्याँ, रेबन्द-चीनी, तेजपात, कर, कपूर और लोबान ले जाते थे। इब्जुल फकीह (हि॰ ३३०) के अनुसार, भारत और सिन्ध से सुगन्धित इब्य, लाल, हीरा, अगर, अम्बर, लोंग, सम्बुल, कुलंजन, दालचीनी, नारियल, हरें, तृतिया, बक्षम, बेंद, चन्दन, सागौन की लकड़ी और काली मिर्च बाहर जाती थी। अ अरब लोग भारत से चीन को गैंड के सींग ले जाया करते थे। वहाँ इनकी बेशकीमत पेटियाँ बनती थीं। भारत से खाने के लिए सुपारियाँ भी जाने लगी थीं। भारत से खाने के लिए सुपारियाँ भी जाने लगी थीं। भारत के सुप्रसिद्ध मलमल के बारे में सुलेमान लिखता है—''यहाँ जो कपड़े बुने जाते हैं वे इतने बारीक होते हैं कि पूरा कपड़ा (थान) एक अंगुठी में आ जाता है। ये करड़े सूती होते हैं और इन्हें मैंने स्वयं देखा है।'' लगता है, इस युग में भारत से छपे कपड़े मिस्न जाते थे। ऐसे बहुत से कपड़ों के नम्ने मिस्न में मिले हैं।'

दसवीं सदी में सिन्ध के सोने के सिक्कों की भारत में बड़ी माँग रहती थी। सुन्दर पेटियों में सजी पन्ने की आँगूठियाँ यहाँ आती थीं। मूँगे और दहंज की भी यहाँ काफी माँग थी। मिस्री शराब की भी कुछ खपत थी। रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारें आती थीं। फारस के गुलाबजल की भी कुछ खपत थी। बसरे से देवल और खजूर आता था। चोल-मराड ल में अरबी घोड़ों की माँग थी। भू

इस युग की भारतीय जहाजरानी का अरबी अथवा चीनी साहित्य में उल्लेख नहीं है। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि अरबों और चीनियों ने सुमात्रा और जावा की जहाजरानी और भारतकी जहाजरानी को एक ही मान लिया हो; क्योंकि वे सुमात्रा और जावा को भारत का ही एक भाग मानते थे। जो भी हो, श्ररबों के भौगोलिक साहित्य में बहुत-से ऐसे प्रसंग आये हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय व्यापारी फारस की खाड़ी में बराबर जाया करते

१. वी॰ मिनोस्की, हुत्व श्रव-शावम, ए॰ ८६ से, खरदन १६६७

२. नद्वी, वही, पृ० २१-१६

३. वडी, पू० २७-२८

४. वही, पृ॰ १६-६७

र. फिस्तर, बे स्वाब गाँमिने द फोस्तात ए व पुन्तूस्तान, पेरिस, १६६८

६ शक्षी, वही, पू॰ ६व

वै। इसा की नवीं सदी में, अब्जैश सेराफी, इस प्रसंग में कि सारतीय सहमीज नहीं करते वे, लिखता है—ये हिन्दू व्यापारी सीराफ में आते हैं। जब कोई सरक व्यापारी उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रण देता है तब वे सौ और कभी उससे भी अधिक होते हैं। पर उनके लिए सह जकरी होता है कि हर एक के सामने अलग-अलग बाल रखा जाय जिसमें कोई दूशरा सम्मिलित न हो सके।' यहाँ हम भारतीयों के उस रिवाज का उल्लेख पाते हैं जिसके अनुसार अरबों की तरहं दस्तरखान में बैठकर एक साथ खाना मना था। बुजुर्ग इब्न शहरयार ने अजायबुल हिन्द में बीसों जगह बानियाना के नाम से अरब जहाजों के भारतीय यात्रियों का नाम लिया है।

8

दसर्वी सदी के बाद भी, चीन के व्यापार में अरबों और भारतीयों का बहुत बढ़ा हाथ रहा। बू-इ-फाई (११७८ ई०) लिखता है—'कीमती माल के व्यापार में कोई भी जाति अरबों (ता-शी) का मुकाबला नहीं कर सकती। इनके बाद जावा (शो-पो) के लोगों का नम्बर आता है, तीसरा पालेमबेंग (सान-फो-त्सी) के लोगों का और इसके बाद दूसरों का। रे लगता है, बू-कु-फाई ने जावा और पालेमबेंग के व्यापारियों में हिन्दुस्तानियों को भी शामिल कर लिया है।

पिंग-चू-को-तान (१९२२ ई॰) में कहा गया है कि किया-तु नाम के जहाज चीनी समुद्र में बराबर आति-जाते रहते थे। श्री हर्ष का कहना है कि ये जहाज मालबार के समुद्रतट पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज थे। कालीकट के ये जहाज साठ से पेंसठ हाथ तक के होते थे और इनके दोनों सिरे नुकाले होते थे।<sup>3</sup>

पिंग-चू-को-तान से यह भी पता चलता है कि किया-लिंग यानी कलिंग के समुद्रतट पर चलनेवाले बड़े जहां जों पर कई सी श्रादमी सफर करते थे, पर ख़ोटे जहां जों पर सी या उससे कुछ श्रिथिक। ये व्यापारी श्रपने में से किसी व्यापारी को श्रपना नायक चुन लेते ये श्रीर वह अपने सहायक की मदद से सब काम-काज चलाता था। केएटन के नावध्यस्त की श्राज्ञा से, वह अपने श्रनुयायियों की मदद से हल्की बेंत की सजा दे सकता था। इस नायक के लिए यह भी श्रावश्यक था कि वह श्रपने किसी साथी के मर जाने पर उसके माल को फिहरिस्त तैयार करें।

इन व्यापारियों का यह कहना था कि वे उसी समय समुद्र यात्रा करते थे जब जहाज बड़ा हो और उसमें काफी संख्या में यात्रा करनेवाले हों; क्योंकि रास्ते में बहुत-से जलड़ाकू अपने देश को न जानेवाले जहाजों को लूट लिया करते थे। मेंट मॉंगने की प्रथा मी इतनी अधिक थी कि मेंट मॉंगनेवालों को तृप्त करना भी आसान काम नहीं था। इसके लिए साथ में सौगात का काफी सामान खना पड़ता था। इसलिए, छोटे जहाज काम के नहीं होते थे।

व्यापारी चिट्ठियाँ डालकर, जहाज की जगह की श्रापस में बाँट तेते थे और श्रपनीं जगहों में माल लाद लेते थे। इस तरह प्रत्येक व्यापारी की कई फुट जगह माल रखने की मिल

१. वही, पृ० ७१

२. इर्थ कीर रॉकहिस, ज्याकोञ्जकमा, ए० २३

रे. वही, ए॰ रे॰, फ़ु॰ बो॰ र

४. वही, पु० ६१-६२

जाती थी। रात में व्यापारी अपने सामानों पर ही विस्तर डालकर सी रहतें थे। सामान में बरतन-भाँडे काफी होते थे।

नाविकों को त्कान और बरसात का इतना भय नहीं होता था जितना जहाज के समुद में दिक जाने का। ऐसा होने पर उसकी मरम्मत केवल बाहर से ही हो सकती थी और इसके लिए विदेशी दास काम में लाये जाते थे।

जहाजों के निर्यामक एसद के किनारों से मली-भाँति परिचित होते थे। रात में, नज़त्रों की गति से, वे अपने जहाजों का संचालन करते थे और दिन में सूर्य की सहायता से। सूर्य के हूब जाने पर वे कुतुबतुमा की सहायता लेते थे अथवा एसद की सतह से कैंडिया डोरी की मदद से थोड़ी मिट्टी निकाल कर और उसे सूँच कर अपना स्थान निश्चित करते थे। यह परीचा शायद आर्यस्र के सुवारगजातक की भूमि-परीचा थी।

उपर्युक्त वर्षीन में हम कुतुबनुमा का उल्लेख पाते हैं। बीजले का कहना है कि चीनी नाविक तीसरी सदी में फारस की खाड़ी की यात्रा में कुतुबनुमा काम में लाते थे, पर इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि चीनी जहाज इस युग में अथवा इसके बाद भी फारस की खाड़ी तक पहुँचते थे। श्री रेनो कुतुबनुमा-सम्बन्धी अनेक अरबी उल्ले हों को जाँचने के बाद इस प्रमाण पर पहुँचते हैं कि बारहवीं सदी के अन्त में और तेरहवीं सदी के आरम्भ में कुतुबनुमा का प्रयोग साधारणक्ष से होने लगा था। पर हम यहाँ मिलिन्दप्रश्न की जहाजरानी-सम्बन्धी एक उल्लेख की और पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि चीन तक चलनेवाले भारतीय जहाजों पर एक यन्त्र होता था जिसकी हिफाजत निर्योगक करता था और उसे किसी को छूने नहीं देता था। इस यन्त्र का किसलिए प्रयोग होता था इसका हमें मिलिन्दप्रश्न से कोई उत्तर नहीं मिलता। हो सकता है कि यह कुतुबनुमा हो। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि बारहवीं सदी में इसका प्रयोग होने लगा था। भारतीय साहित्य में तो मुक्ते इसका कोई प्रराना उल्लेख नहीं मिलता है।

चान्नो-जु-कुन्ना भी बारहवीं श्रीर तेरहवीं सिह्यों में चीन श्रीर श्ररब के व्यापार पर काफी प्रकाश डालता है। उससे पता चलता है कि उस युग में चीनियों, श्ररबों, श्रीर भारतीयों का हिन्दमहासागर में काफी पास का व्यापारिक सम्बन्ध था। तांकिंग में श्रगर, सोना, चाँदी, लोहा, ईंगुर, कौडी, गैंबे के सींग, सीप, नमक, लाँकर, कपास श्रीर सेमल की रूई का व्यापार होता था। अश्रम में जहाज के पहुँचने पर राज-कर्मचारी एक चमबे की बही के साथ उसपर चढ़ जाते थे श्रीर इस बही में सफेद रंग से माल का ब्योरा भर देते थे। इसके बाद माल उतारने की श्राज्ञा दी जाती थी। इसमें से राजस्व माल का क्रेड भाग होता था। बाकी माल का हेर-फेर हो जाता था। खाते में बिना दर्ज माल जब्त कर लिया जाता था। श्र श्रमाम में विदेशी व्यापारी कपुर, कस्तूरी, चन्दन, लखेरे बरतन, चीनी मिटी के बरतन, सीसा, राँगा, सम्सु श्रीर शक्कर का व्यापार करते थे। कम्बुज में हाथीदाँत, तरह-तरह के श्रगर, पीला मोम, सुर्वाब के पर,

१. वीजसे, डॉन ऑफ जियोद्याफी, १. ४३०

र. ५० डी॰ रेनो, जियोगाफी द अनुवाफिता, १, ए॰ CCiii-CCiv

३. वामोजुकुमा, पृ० ४६

४. वही, पृ० ४८--४३

हामर की रजन, विदेशी तेल, सेंड, सागीन की लकड़ी, ताजा रेशम, और सूती कपड़े का व्यापार होता था। कम्बुज के माल के बदले में विदेशी व्यापारी चाँदी, सोना, चीनी बरतन, साटन, चमड़े से से हे बोल, सम्थ्र, शक्कर, मुरब्बे और सिरका देते वे। " मलय प्रायद्वीप में इलायची, तरह-तरह के खगर, पीला भीम और लाल किमों गोंद का व्यापार होता था। " पालेमबेंग (पूर्वी समात्रा) में कल्लुए की खपबियों, कपूर, अगर, लाका की लकड़ी, लवंग, चन्दन और इलायची होती थी। यहाँ बाहर से सोती, लोबान, गुलाबजल, गाडेंनिया के फूल, मुरा, हींग, कुठ, हाथीरॉत, मूँगा, लहसुनिया, अम्बर, सूती कपड़े और लोहे की तलवार आती थीं। माल की श्रदला-बदली के लिए सोना, चाँदी, चीनी बरतन, रेशमी किमलाव, रेशम के खच्छे, पतले रेशमी कपड़े, शक्कर, लोहा, सम्थ्र, चावल, सूला गलांगल, रचवाब आरे कपर काम में लाते थे। "

सुमात्रा उस जल-डमस्मध्य का रच्नक या जिससे निकलकर विदेशी जहाज चीन जाते मै। प्राचीनकाल में श्रीविजय के राजाओं ने जल - डाकुश्रों को रोकने के लिए वहाँ एक लोहे की सिकड़ी, जो ऊपर उठाई-गिराई जा सकती थी, लगा रखी थी। व्यापारी जहाजों के आने पर वह नीचे गिरा दी जाती थी। बारहवीं सदी में शान्ति होने से यह सिकड़ी उतार ली गई थी और लपेटकर किनारे पर रख दी गई थी। कोई भी जहाज बिना मलका के जल-डमरूमध्य में आसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।

मलय-प्रायद्वीप के क्वांतन-प्रान्त में पीला-मोम, लका की लकड़ी, अगर, आबतुछ, कपूर, हाथीदाँत और गैंडे के सींग मिलते थे। इनकी अदला-बदली के लिए विदेशी व्यापारी रेशमी छाते, किटीसोल, हो-ची के रेशमी कपड़े, सम्यु, चावल, नमक, शक्कर, चीनी बरतन और सोन-बाँदी के प्याले काम में लाते थे।

लंकामुक (केदा की चोटी के पास ) समृद्ध देश था। यहाँ हाथीदाँत, गैंड के सींग और तरह-तरह के अगर होते थे। विदेशी व्यापारी सम्झु, चावल, हो-ची के रेशमी कपड़े और चीनी बरतनों से अदल-बदल करते थे। पहले वे माल की कीमत सोन-चाँदी से निर्धारित करते थे। बेरनंग (मलय) में भी अगर, लाका की लकड़ी और चन्दन; हाथीदाँत, सोना-चाँदी, चीनी बरतन, लोहा, लखेरे धरतन, सम्झु, चावल, शक्कर और गेहूँ से बदले जाते थे। इ

बोर्नियों में चार तरह के करूर, पीला मोम, लाका की लकड़ी और कछुए की खपिडयाँ होती थीं। इनसे श्रदला-बदली के लिए व्यापारी सोना-चाँदी, नकली रेशमी कपड़े, पटोले, रंगीन रेशमी कपड़े, शीशे के मन के और बोतल, राँगा, हाथीदाँत के जन्तर, लखेरी तस्तरियाँ, व्यासे तथा नीले चीनी बरतन काम में लाते थे।

१. बाबोजुकुबा, १० २३

१. वही, पू॰ ५७

दे बढ़ी प्र० ६३

<sup>»</sup> वही ए॰ ६१-६२

र बडी प्र० ६७

व वडी प्र॰ ६८-वड

७ वडी ए॰ ११६

# [ 499 ]

जावा में गन्ना, तारी, हाथीबाँत, मोती, रुपूर, ककुए की खपिक्याँ, सैंफ, लर्बग, इलायबी, बड़ी पीपल, लाका की लकड़ी, बटाइयाँ, विदेशी तलवारों के फल, मिर्च, सुपारी, गन्यक, केसर, सम्यन की लकड़ी और तोतों का न्यापार होता था। विदेशी न्यापारी माल की अदला-बदली सोना-बाँदी, रेशमी कपड़े, काला दिमरक, ओरिस की जड़, ई ग्रर, फिटकिरी, सोहागा, संखिया, लोहे की तिपाइयाँ तथा सफेद और नीले चीनी बरतनों से करते थे।

पूर्वकाल की तरह, १२वीं सदी में भी, सिंहल रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। लहसुनिया, पारदर्शों शीशा, मानिक और नीलम वहाँ से बाहर जाते थे। यहाँ इलायची, मूलान की खाल तथा सुगन्धित द्रव्य भी होते थे जिन्हें न्यापारी चन्दन, लवंग, कर्र, सोना-चाँदी, चीनी बरतन, घोड़े और रेशमी कपड़ों से बदलते थे। 2

मालाबार के समुद्र-तट से भी बड़ा ब्यापार बलता था। यहाँ मोती, तरह-तरह के विदेशी रंगीन पूर्ती करके तथा सादे कपके मिलते थे। यहाँ से माल पेराक के समुद्रतट पर क्वालातेरोंग और पालमबेंग जाता था और वहाँ हो-बी के रेशमी कपके, बीनी करतन, कपूर, दवार्ब, लवंग, भीनसेनी कपूर, बन्दन, इलायबी और अगर से बदला जाता था। 3

गुजरात से नील, लाल किनों, हुइ और छींट अरब के देशों में भेजी जाती थी। गुजरात में मालवा से दो हजार बेलों पर लादकर बाहर भेजने के लिए सुती कपड़े आते थे। ४

चोलमराडल से मोती, हाथीदाँत, मुँगा, पारदर्शी शीशा, इलायची, अर्थ पारदर्शी शीशा, रंगीन रेशमी कोर के सूती कपने तथा सादे सूती कपने बाहर भेजे जाते थे।

आठवीं चदी से बारहवीं चदी तक के साहित्य में भी बहुधा भारतीयों के उमुद्री व्यापार का उल्लेख आता है, विशेष कर द्वीपान्तर के साथ। अरवों की तरह भारतीय नाविकों की भौगोलिक वृत्ति जागरित न होने से, हमें भारतीय साहित्य में बन्दरगाहों और उनसे चलनेवाले क्यापार का पता नहीं चलता; पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इस युग में भी भारतीय व्यापारी जल और अल की यात्रा से जरा भी नहीं घवराते थे। चेमेन्द्र अपनी अवदानकलपलता में बदर द्वीप-अवदान में कहते हैं—

''श्रम्पारोहक्षहेसका वद्चताः स्वभीः सदाभ्रं सिहा बहा गोष्पद्वीस्था जसगरकोभोक्ताः सिन्धवः। संभ्यन्ते भवनस्थसीकसन्या ये चाटवीनां तटाः तहीर्यस्य महास्त्रनां विस्तस्यः सध्योजितं स्फूजितम्।।''

इस श्लोक से पता चलता है कि कैसे अदम्य उत्साहवाले, खेल-ही-खेल में ऊँचे पहाइ पार कर जाते थे, छोटे तालाव की तरह सागर को पार कर जाते थे और किस तरह वे बंगलों को उपवन की तरह पार कर जाते थे।

१ बाबोजुकुमा, पु॰ ७८

र वही पू॰ ७३

३ वही प्र मम-मर

४ वही प्र० ६२-६६

र वडी ४º ६६

व चेमेन्द्र, अवदानकर्त्याता, ४१२, कळकसा, १८८८

# [ं दश्य 🗍

द्वीपान्तर का उल्लेख कथा-धरित्सागर में शक्तिदेव की कहानी में भी आता है औरं, जैसा हम देख आये हैं, ईशानगुरुदेवपद्धित से हमें पता चलता है कि होणमुख अर्थात नदी के मुहानेवाले बन्दरों से द्वीपान्तर को जहाज चलते थे। भविसत्तकहा ये में भारत से द्वीपान्तर जाने का सुन्दर वर्णन है। किन कहता है—

"बहुखाइँ बहुन्ति जल्लहर रौदि दुत्तरि अस्थाहि माससुहि। संघनताइँ दीवंतर थलाइँ पेक्लन्ति विविद्द कोऊलाइँ॥"

अर्थात्—वे अथाह, दुस्तर समुद्र में अपने जहाज चलाकर द्वीपान्तर के स्थलों की पार करके नाना प्रकार के कौत्हल देखते थे।

श्रव प्रश्न उठता है कि जिन जहाजों पर भारतीय नाविक इस युग में यात्रा करते थे वे कैसे होते थे ? इस प्रश्न का उत्तर भोज त्र्याने युक्तिकल्पतर में दे देते हैं। मध्यकाल के श्रीर इसरे शास्त्रों की तरह, भोज ने भी नौकाश्रों श्रीर जहाजों के वर्णन में शास्त्रीयता का पच्च लिया है, किर भी उनके वर्णन में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनसे भारतीय जहाजों का नक्शा हमारे सामने श्रा जाता है। सबसे विचित्र, पर ठीक बात, जो भोज भारतीय जहाजों की बनावट के सम्बन्ध में बताते हैं वह यह है कि जहाज में लोह की कीलों लगाना मना था। जहाज के तस्ते रस्त्री से सी दिये जाते थे । इसका कारण भोज यह बताते हैं कि जलस्य चुम्बकीय शिलाओं से खिचकर लोहे की कीलोंवाले जहाज उन शिलाओं से टकराकर इब जाते थे। पर इस बात में कोई तथ्य नहीं है। ठीक बात तो यह है कि श्ररबों की तरह भारतीय भी श्रपने जहाज के तख्तों को नारियल की जटा की रिस्सियों से सीकर बनाते थे। उन्होंने श्रपने जहाजों में कील लगाना क्यों नहीं सीखा, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता।

भीज के अनुसार, नार्ने दो प्रकार की होती थीं—सामान्य, जो नदी पर चलती थीं और निशेष अर्थात ने जहाज जो समुद्र में चलते थे। नदी पर चलनेवाली सामान्य नार्नों के नाम भोज ने जुद्रा, मध्यमा, पटला, भया, दीर्घा, पत्रपुटा, गर्भका और मन्थरा दिये हैं। उपर्युक्त तालिका में जुद्रा पनसुद्र्या के लिए, मध्यमा मकोली नान के लिए, भीमा बड़ी नान के लिए, ज्वाला तेज नान के लिए और मन्थरा धीमी नान के लिए है। पटला शायद पटैले के लिए हैं जिसका व्यवहार गंगा ऐसी नदियों में माल ढोने के लिए अब भी होता है (देखिए, हॉबसन-जॉबसन पटेलों)। गर्भका अरब गोराब का रूपान्तर माजूम पहता है। यह नान गेली की तरह होती थी और समुद्री अथवा नदी की लड़ाइयों में काम में आती थी (देखिए, हॉबसन-जॉबसन प्रान)। इन नानों में भीमा, भया और गर्भका सन्तुलित नहीं मानी जाती थीं।

१ ईशानगुरुदेवपद्धति, त्रिवेन्द्रम-संस्कृत-सोरीज (६७), पृ० २३७

र भविसत्तकहा, ४२१६-४. इरमन याकोबी द्वारा सम्पादित, स्यूनिस, १२१८

२ निसम्प्रगासाहित सीहबन्धं सरुसीहकान्तेहियते हि सीहस्। विषयते तेन जसेषु नौका गुर्येव बन्धं निजगाद मोजः॥ राधाकुमुद गुकर्जी, ए हिस्ट्री ऑफ इविस्थन शिपिंग, ४०२१, ५० नो०२, संडन, १४१२

४ वही, ५० २२-२३

समुद्र में चलनेवाली नावें दो किस्म की होती थीं, यथा दीर्घा और उसता। दीर्घा नावें हा तरह की होती थीं। उनके नाम और नाप निम्नतिक्षित हैं—दीर्षिका (३२ × ४ २ है हाथ), तरसी (४० × ६ × ४ हूँ हाथ), लोला (६४ × • × ६ हाथ), गत्वरा (०० × ० × ६ हाथ), गामिनी (६६ × १२ × = है हाथ), तरी (११२ × १४ × ११ है हाथ), जीवाला (१२० × १६ ४ १२ हाथ), आदिनो (१४४ × १० × १४ हे हाथ), धारिसी (१६० × १० × १६ हाथ), और वेगिनी (१७६ × २२ × १७ है हाथ)। इनमें लोजा, गामिनी और आविनो अशुभ मानी जाती थीं।

उपर्युक्त तालिका में कुछ नाम, यया लोता, दीर्घिका, गामिनी, वेगिनी, भारिणी और माविनी गुणवाचक हैं। तरी श्रीर तरणी समुद्र के किनारे चलनेवाले जहाज मातुम पहते हैं। पर इस तालिका में दो नाम ऐसे हैं जिनपर विचार करना आवश्यक है। गत्वरा, मेरी समम में, मालाबार के समुद्दतट पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज का संस्कृत रूप है। कतुर के दोनों सिरे नोक दार होते थे और सत्र हवीं सदी में यह गैली से भी तेज चल सकता था ( हॉबसन-जॉबसन, देखो कतुर )। इसमें भी शक नहीं कि जंघाला जंक का रूप है जिसका प्रयोग चीनी जहाजों के लिए १३०० ई० से बराबर चला आता है। जंक की न्युत्पत्ति चीनी च्वेन से की गई है। प्राचीन अरबों ने जंक शब्द मलाया के नाविकों से सुना होगा; क्योंकि जंक शब्द जावानी श्रीर मलय 'जोंग' श्रीर 'अजोंग' (बड़े जहाज ) का रूपान्तर है (हॉबसन-जॉबसन, देवो जंक )। श्रव प्रश्न यह उठता है कि जंघाला संस्कृत में किस भाषा से लिया गया—चीनी से अधवा मलय से ? संस्कृत का शब्द तो यह मातुम नहीं होता। सम्भव है कि संस्कृत में यह शब्द हिन्द-एशिया से आया हो। इस सम्बन्ध में में एक दूसरे शब्द जंगर पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे मदास के समुदतः पर चतनेवाती एक नाव का बीच होता है। यह नाव दो नावों को जोड़कर ग्रीर उनपर तख्तों का चौतरा श्रीर बाँस का बाद लगा कर बनती थी। इस शब्द की उत्पत्ति तमिल-मलयाली संगाडम-चन्नाटम् से मानी गई है जिसकी व्युत्पत्ति के लिए हमें संस्कृत संघाट की शरण जाना पड़ता है। इस शब्द के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि ईसा की पहली सदी में पेरिग्नय में इसका व्यवहार हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि जंक, जंगर श्रीर जंघाला में क्या सम्बन्ध है और ये शब्द किस भाषा के शब्द के रूपान्तर हैं ? बहुत सम्भव है कि संस्कृत संघाट से ही यह शब्द बना है। चोलमगढल श्रीर कलिंग से यह शब्द हिन्द एशिया पहुँचा होगा और वहाँ उसका रूप जींग हो गया होगा। बाद में, इसी शब्द की चीनी जंक कहने लगे।

'उन्नता' किस्म की नावों के बार में श्रीर कुछ न कहकर केवल यही बतला दिया गया है कि वे ऊँ वी होती थीं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद इस जहाज का पेंदा माल लादने के लिए काकी गहरा बनता था। उन्नता के निम्नलिखित भेद थे; यथा ऊर्ष्वा (४८ ×२४ ×२४ हाथ), श्रवृष्वी (४८ × २४ ×२४ हाथ), स्वर्णमुखी (६४ × ३२ ×३२ हाथ), गिमणी (६० ×४० ×४० हाथ) श्रीर मन्धरा (६६ ×४० ×४० हाथ) इसमें ऊर्ष्वा, गिमणी श्रीर मन्धरा श्रशुभ मानी जाती थीं। स्वर्णमुखी नाम के जहाज तो श्राठारहर्वी सदी में भी बंगाल के समुद्रतट श्रीर गंगा में चलते थे?।

राषाकुशुद मुकर्जी, ए हिस्ट्री अफ इचिडयन शिविंग, ए० ११-२४

२. वही, ए॰ २४

# [ २१४ ]

'युक्किक्यतर' का कहना है कि उस समय बहाज कोने-बाँदी और ताँवे के अलंकारों से सजाये जाते थे। बार मस्तूलवाले जहाज सफेद रंग से, तीन मस्तूलवाले लाल रंग से दो मस्तूलवाले पीले रंग से और एक मस्तूलवाले नीले रंग से रेंग जाते थे। इन जहाजों के सुख सिंह, महिष, नाग, हाथी, बाघ, पत्ती (बत्तख और मोर ) मेंदक और मनुष्य के आकार के होते थे?।

कमरों की दृष्टि से जहाजों की युक्ति कल्पतर तीन मागों में बाँटता है; यथा, (१) सर्वमन्दिरा, जिसमें जहाज के चारों श्रोर रहने के कमरे बने होते थे। इन जहाजों पर घोड़े, सरकारी खजाना श्रीर श्रीरतें चलती थीं। (१) मध्यमन्दिरा, इस जहाज पर कमरे डेक के श्रीच में बने होते थे। ये जहाज लम्बे ससुदी सफरों श्रीर लहाई के काम में श्राते ये ।

जैसा हम उपर कह आये हैं, इस काल में भी बंगाल की खाड़ी और हिन्दमहासागर में क्लदस्युओं का भय रहता था। खेमेन्द्र ने अपने बोविसत्त्वावदानकल्पलता में कहा है कि किस तरह कुछ न्यापारी अशोक के पास नावों द्वारा समुद्र में डाका डालने की शिकायत लेकर पहुँचे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डाके रोके न गये तो वे अपना न्यापार छोड़कर कोई दूसरी बित्त प्रहण कर लेंगे । यहाँ नागों से तात्पर्य अखडमान और नीकोशार के रहनेदालों से है। इनकी लूट-खसी? की आदतों का वर्णन मिश्रमेखलें और नवीं सदी के अरब यात्रियों ने किया है।

इस युग के भारतीय साहित्य में देश के आयात-निर्यात-सम्बन्धी बहुत कम वर्षान हैं, किर भी, कपड़ों और रत्नों के व्यापार के कुछ उल्लेख हमें मिल जाते हैं। मानधील्लास से हमें पता चलता है कि पोहालपुर (पैठन), चीरपल्ली, नागपत्तन (नागपटनम्), चोलमगड़ल, अल्लिकाकुल (चिकाकोल), सिंहल, अनहिलवाड (अव्यहिलपट्टन), मूलस्थान (मुलतान), तोपडीदेश (तोंडीमएडल), पंचपटन, महाचीन (चीन), कलिंगदेश और वंग देश के कपड़ों का काफी व्यापार चलता रहता था। ह

इस युग में रत्न-शास्त्र के बहुत-से प्रन्थ लिखे गये जिनसे हमें भारत के रत्न-व्यवसाय के बारे में पता लगता है। निम्नलिखित महारत्न गिनाये गये हैं—वज्र (हीरा), मुक्का, माणिक्य, नील (नीलम) तथा मरकत (पन्ना)। उपरत्नों मे जमुनिया, पुखराज, लहसुनिया और प्रवाल गिनाये गये हैं। बुद्धभट ने इनमें शेष (श्रॉनिक्स), करकेतन (काहसोबेरिल), भीष्म (१), पुलक (गार्नेट), रुधिराच (कारनेलियन) भी गिनाये हैं। इः और उपरत्नों के यथा—विमलक, राजमणि, शंख, ब्रह्ममिं, ज्योतिरस (जैस्पर) और सस्यक नाम आते हैं। पिरोजा और लाजवर्द भी उपरत्न माने गये हैं।

रत्नों के न्यापारी रत्नों की परीचा उत्पत्ति, श्राकार, रंग, जाति तथा दोष-गुण देखकर निर्धारित करते थे। इ

१. राषाक्रमृद् मुक्जी, ए हिस्त्री अफ इविस्थन शिविंग, ए० २५

र, बही, ए० २६

३. बोधिसश्वाबदानकश्यक्ता, ए० ११३-११४

४. मानसोल्बास, २, ६, १७ -- २०

<sup>4.</sup> खुई फिनो, से सेपिदेवर, जॉ दियाँ, प्र., 10, पेरिस, 1=44

**१. वही, २१---२४** 

#### t 41x ]

शास्त्रों में हीर का बत्यतिस्थान सुराष्ट्र, हिमालय, मार्तग (गोलकुराडा की लान), पीराष्ट्र, कोसल, वैरावातट तथा सूर्पार माना गया है। पर इनमें से अधिक अगहों में हीरा नहीं मिलता। शायद इनके नाम सूची में इसलिए आ गये हैं कि शायद वहाँ हीरे का व्यवहार होता था अथवा उन अगहों से हीरा बाहर भेजा जाता था। कलिंग यानी उदीसा के कुत्र जिलों में अब भी हीरे मिलते हैं। कोशत से वहाँ दिख्याकोसल की पन्ना की खदान से मतलब है। वैरायातट से यहाँ चाँदा जिले की वेनगंगा और वैरागद की खदान से मतलब है।

वराहिमिहिर के श्रनुसार मोती, सिंहल, परलोक, सुराष्ट्र (खम्भात की खाड़ी), ताम्र-पर्णी (मनार की खाड़ी), पारशवास (फारस की खाड़ी), कौवेरवाट (कावेरीपटन) श्रोर पार्ल्ड्यवाट (मदुरा) में मिलते थे। श्रगस्तिमत ने इसमें श्रारवटी, जिसका पता नहीं चलता, श्रोर बर्बर यानी लालसागर से मिलनेवाले मोतियों का नाम ओड़ दिया है। लगता है, सिंहल में उस समय नकली मोती भी बनते थे। है

सबसे अच्छे माणिक लंका में रावरागंगा नहीं के पास मिलते थे। कुछ निम्नकोटि के माणिक कालपुर (बर्मा), अन्ध्र और तुम्बर में मिलते थे। लंका में नकली माणिक भी बनते थे और अक्सर ठग व्यापारी उन्हें असली कहकर बेच देते थे। 3

लंका में, रावण गंगा के पास नीलम मिलता था। कालपुर (बर्मा) श्रौर किलंग में भी नीलम की कुछ साधारण खानों का चल्लेख है। ४

रत्नशास्त्रों के अनुसार, मरकत धर्वरदेश में समुद्र-िकनारे के एक रेगिस्तान से तथा मगध से आता था। पहली खान, निश्चय ही, गेबेलजबारह तुबियन रेगिस्तान के किनारे लालसागर के पास है। मगध की खान से, शायर, हजारीबाग के पास, किसी पन्ने की खान से मतलब है। "

उपरत्न कहाँ से आते ये इसका तो कम उल्लेख है, पर फिरोजा फिलस्तीन और फारस से, लाजवर्द फारस से, मूँगा शायद सिकन्दरिया से और क्षिराच्च खम्भात के रतनपुर की खान से आते थे ह

कृमिराग, जिसे बाद में किरमदाना कहते थे, कपड़े रैंगने के लिए फारस से आता था; पर, लगता है कि फारस के व्यापारी किरमदाना के सम्बन्ध में भारतीयों को गण्यें झनाते थे। ऐसी ही एक गण्य का उल्लेख हरिषेण के शृहत्कथाकोष की एक कहानी में है जिसमें कहा गया है कि एक पारसी ने एक लड़की खरीदी। उसे उसने छः महीने तक खिलाया-पिलाया। बाद में जोंक द्वारा उसका ख्न निकाला। उसमें पड़े कीड़ों से किरमदाना बनाया जाता था जिसका व्ययहार ऊनी कपड़ों के रैंगने के लिए होता था। भगवती आराधना की ४६७ वीं गाथा पर टीका करते हुए आशाधर ने भी यही कहा है कि चर्मरंग-विषय (समरकन्द) के म्लेच्छ, आदमी का ख्न

१. सुमाषितरस्नभावडागार २४—२६

२. वही, ए० ३२-३३

३. वही, पू० ३८ - ४१

४. वही, ए० ४२---४३

५. वही, ए० ४३-- ४४

प्रस्तकवाकोच, १०२ (१), ८०—६२, औ ५० ६४० डपाच्याय द्वारा सम्पादित, वंबई, १६४६

#### [ 284 ]

जींक से मिक्स नाकर एक पड़े में रखते ये श्रीर उसमें पड़े कीड़ों के रंग से कम्बल रैंगे जाते थे। \* अन्वासी-शुग के एक लेखक जाहिज के अनुसार, किरमदाना स्पेन, तारीम श्रीर फारस से श्राता था। तारीम शीराज के पूर्व में एक छोटा-सा नगर था जो किरमदाना के घर, श्रामेंनिया से कुड़ दूर पढ़ता था। \*

#### Ę

अवतक तो हम भारतीयों और अरबों की समुद्रयात्रा के बारे में कह आये हैं।
यहाँ हम यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों का, स्थल-मार्ग की यात्रा के प्रति, हस युग
में क्या कल था। तरकालीन संस्कृत-साहित्य से पता चलता है कि स्थल-मार्ग पर उसी तरह
यात्रा होती थी, जिसतरह द्सरे युगों में। रास्ते में चोर-डाकुओं का भी उसी तरह भय रहता था,
जैसे पहले के युगों में। कष्ट भी कम नहीं थे। पर, इतना सब होते हुए भी, ज्यापारी बराबर
यात्रा करते रहते थे। केवल यही नहीं, वह तीर्थयात्रा का युग था और हजारों हिन्दू सब कष्ट
उठाते हुए भी तीर्थयात्रा करते रहते थे। बहुत-से ब्राह्मगु-पिरडत भी अपनी जीविका
के लिए देश भर में घूमा करते थे। दामोदर गुप्त ने कुटनीमतम् में कहा है कि जो लोग
घूम-फिरकर लोगों के वेश, स्वभाव और बातचीत का अध्ययन नहीं करते, वे बिना सींग के
बैल के समान हैं। अध्यापितरत्नभागडागार में भी कहा गया है कि जो देशों की यात्रा नहीं
करता और परिडतों की सेवा नहीं करता उसकी संकुचित बुद्धि पानी में पड़े थी की बूँद की
तरह स्थिर रहनी है, इसके विपरीत जो यात्रा करता है और परिडतों की सेवा करता है, उसकी
विस्तारित बुद्धि पानी में तेल की बूँद की तरह फैल जाती है।

यात्रा की प्रशंसा करते हुए ग्रुमाधितरत्नभग्डागार में कहा गया है कि यात्रा से तीर्थों का दर्शन, लोगों से मेंट-मुलाकात, पैसे का लाम, आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिचय, बुद्धि की चतुरता, बोलचाल में धक्का खलना, ये सब बातें होती हैं। इसके विपरीत, घर में पढ़े रहने-वाले गरीब का श्रतिपरिचय से, उसकी स्त्री भी श्रनादर करती है, राजा समकी परवाह नहीं करते। पता नहीं, घर में रहनेवाला कुँए में पढ़े कछुए की तरह संसार की बातें कैंसे जान सकता है।

जैसा ऊपर कहा गया है कि पित के यात्रा न करने पर तो उसकी स्त्री भी उसकी उपेचा भवस्य करती थी, पर जब वह जाने को तैयार होता था तो वही यात्रा की कठिनाइयों का स्मरण करके काँप उठती थी और तब वह यात्रा से अपने पित को विरत करना चाहती थी। भ्रमाषितरत्नभाषडागार में एक जगह कहा गया है — 'लज्जा छोड़कर वह रोती है, उसके वस्त्र का छोर पकड़ती है और 'मत जाओ' कहने के लिए अपनी अँगुलियाँ मुख पर रखती है, आगे गिरती है, अपने प्राणच्यार को लौटाने के लिए वह क्या-क्या नहीं करती!'

१. वही, प्रस्तावना पु॰ मम

२ फिस्तर, वही ए॰ २६-२७

२ दामोदर गुप्त, कुटनीमतम्, रखोक २१२, श्रीतनसुखराम द्वारा सम्पादित, वस्वई, संवत् १६८०

**४ सुभावितरश्नभावडागार, पृ० ६६** 

४ वही, ए॰ ३२३

रास्ते में यात्री की क्या-क्या दुर्गति होती थी, इसका उल्लेख दामोदर गुप्त ने किया है --- चत्तने के परिश्रम से थका, कपड़े से अपना बदन ढाँके धूल से सना पश्चिक सरज इवने पर ठहरने की जगह नाहता था। वह गिक्गिकाकर कहता था-माँ, बहिन, मुम्मपर दया करो, ऐसी निष्ठर न बनो; काम से तुम्हारे लड़के भीर माई भी बाहर जाते हैं। सबेरे चल देने-वाते हम जल्दी क्यों घर से निकले ? जहाँ पथिक रहते हैं, वहीं उनका घर बन जाता है। हे माता. हम जैसे-तैसे तुम्हारे घर रात बिता लेंगे। सूरज हूबने पर, बताश्रो, हम कहाँ जायँ। घर के भीतरी दरवाजे पर खड़ी गृहणियाँ इस तरह गिड़गिड़ानेवाले की भरर्सना करती थीं-'घर का मालिक नहीं है; क्यों रट लगाये हैं ! मंदिर में जा। देखी इस आदमी की ढिठाई, कहने से भी महीं जाता।' बहुत गिड़गिड़ाने पर कोई घर का मालिक, तिरस्कार से, टूटे घर का कोना दिखलाकर कहता था--'श्रद्धीं पढ़ रह ।' इसपर भी गृहिणी सारी रात कलह करती रहती थी-'हे पति, तुने अनजाने को क्यों टिकाया १ घर में सावधान होकर रहना ।' 'निश्चय ही ठग वक्कर लगा रहे हैं। अरी बहन, तेरा भोला-भाला पति क्या करता है, ठग चक्कर लगा रहे हैं।'--- बरतन इत्यादि माँगने के लिए पड़ीस की लियाँ इकट्ठी होकर डर से उससे ऐसा कहती थीं। सैकड़ों घर घूमकर भील में मिले चावल, कुलथी, चीना, चना, मौर मसुर खाकर पथिक भूख मिटाता है। दूसरे के बिर खाना, जमीन पर सोना, मंदिर में घर बनाना तथा है टकी तिकया बनाना यही पथिक का काम है।

मध्य-युग के यात्रियों के लिए आज की-सी साफ-सुथरी सड़कें नहीं थीं। बरसात में ती कीचड़ से भरी सड़कों पर चलने में उनकी दुर्गति हो जाती थी। इस दुर्गति का भी सुभाषित-रत्नभारडागार में अच्छा वर्णन है जिससे पता चलता है कि कीचड़ में फँसकर यात्री रास्ता भूत जाते थे और अँधेरी रात में कदम-कदम पर फिसलकर गिरते थे। बरसात में ही नहीं, जाड़े में भी उनकी काफी फजीहत होती थी। प्रामदेव की फूस की कुटिया में, दीवाल के एक कोने में पड़े हुए, ठराढी हवा से उनके दाँत कटकटाते थे। बेचारे रात में सिकुड़ते हुए अपनी कथरी आहेते थे।

पर इस तरह की तकलीकों के लोग अभ्यस्त थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य साधुचरित, जनसाधारण की उत्कराठाएँ, हँसी-मजाक, कुलटाओं की टेब्री बोली, गृढ़ शास्त्रों के तत्त्व, विटों की वित्ते, धूर्तों के ठगने के उपायों का ज्ञान होता था। घूमने में गोष्ठी का ज्ञान, तरह-तरह के हथियारों के चलाने की कला की जानकारी, शास्त्रों का अभ्यास, अनेक तरह के कौतुकों के दर्शन, पत्रच्छेद, चित्रकर्म, मोम की पुतिलियाँ बनाने तथा पुताई के काम का ज्ञान तथा गाने-बजाने और हँसी-मजाक का मजा मिलता था। ध

ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग में शास्त्रार्थ, ज्ञानार्जन श्रथवा जीविकोपार्जन के लिए लोग यात्रा करते थे। ऐसे द्वी यात्रियों में कश्मीरी किंत्र विल्ह्या भी थे। इन्होंने विकमांक-

१. कुइनीसतम् , २१८-२३०

२. सुभाषित, पू॰ ३४४

दे. बही, पृ० ३४८

कुटनीमतम्, ए० २१४-२१५

४. वही, २३४ २३७

## ि २१८ ]

देशचरित (१०८०-१०८८ के बीच) में अपने देश-पर्यटन का वर्णन किया है। अपनी शिचां समाप्त करके वे कश्मीर से यात्रा को निकले। चूमते-फिरते महापथ से वे मधुरा पहुँचे और वहाँ से कलीज, प्रयाग होते हुए बनारस। शायद बनारस में, उनकी कलचूरी राजा कर्ण से मेंट हुई और वे कर्ण के दरबार में कई साल रहे। उसका दरबार छोड़ने के बाद, धारा, अनहिलवाड और सोमनाथ की तारीफ छनकर उन्होंने पश्चिम-भारत की यात्रा की। गुजरात में कुछ मिला नहीं, इसलिए कुद्ध होकर उन्होंने गुजरातियों की असम्यता पर फबतियों कसीं। सोमनाथ देखने के बाद, बेरावल से वे जहाज पर चड़े और गोकर्ण के पास होणावर में उतर गये। यहाँ से उन्होंने दिखण-भारत की यात्रा की और रामेश्वर का दर्शन किया। इसके बाद वे उत्तर की ओर फिरे और चालुक्यराज विक्रम ने उन्हों विद्यापति के आसन पर नियुक्त करके उनका आदर किया।

१. विकसांवदेवचरित, ची० बुहब्बर-द्वारा सम्पादिस, बंश्वई, १८७५

# बारहवाँ ऋष्याय

## समुद्रों में भारतीय बेड़े

۶

हम पहले के अध्यायों में कह आये हैं कि भारत का हिन्द-एशिया से सम्बन्ध प्रायः सांस्कृतिक और व्यापारिक था, पर इसके यह मानी नहीं होते कि भारतीयों को हिन्द-एशिया में अपने उपनिवशों की स्थापना करने में वहाँ के निवासियों से किसी तरह की लकाई करनी ही नहीं पत्री। कौरिडन्य को, जिन्होंने पहले-पहल फूनान में भारतीय सभ्यता की नींव रखी, वहाँ की रानी से नौका-युद्ध करना पत्रा। इस भूस्थापना में और भी कितने भारतीय बेकों ने सहायता दी होगी—इसका पता हमें इतिहास से नहीं लगता, पर ऐसा मालूम पड़ता है कि शैलेन्द्र-वंश-द्वारा श्रीविजय की स्थापना में भी शायद भारतीय बेकों का हाथ रहा होगा। भारत के पश्चिमी समुद्दतट के बेकों का भी अरब कभी-कभी उल्लेख करते हैं, पर अरबों का बेका भारतीयों के बेके से अधिक मजबूत होता था और इसीलिए भारतीयों को जलयुद्ध में उनसे सदा नीचा देखना पढ़ता था।

श्रव हम पाठकों का ध्यान ग्यारहवीं सदी की एक घटना की श्रोर ले जाना चाहते हैं जिससे पता चल जाता है कि उस युग में भी भारतीय बंदे कितने मजबूत होते थे। हवीं सदी के मध्य तक शैलेन्द्रों के साम्राज्य से जावा श्रलग हो गया। किर भी, शैतेन्द्र इन्न कमजोर नहीं थे। १००६ में तो उन्होंने चढ़ाई करके जावा को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उनपर विपत्ति के बादल दूसरी श्रोर से उमद रहे थे। दिख्या के चोल-साम्राज्य ने श्रपने लिए एक बृहद् श्रोपनिवेशिक साम्राज्य की कल्पना की श्रोर इस कल्पना को सफल बनाने के लिए उन्होंने भारत के पूर्व समुद्रतट को जीतकर पहला कदम उठाया। शैतेन्द्रों का चोलों से पहले तो नाता ठीक था; लेकिन चोलों के साम्राज्यवाद ने श्रापस की सद्भावना बहुत दिनों तक नहीं चलने दी। इन्न दिनों की समुद्री लक्षाई के बाद राजेन्द्रचोल ने जावा के राजा को हराकर सुमात्रा श्रीर मलय-प्रायद्वीप में उसके राज्य पर श्रिथकार कर लिया। पर राजेन्द्रचोल के वंशधर इस विजय का लाभ उठाकर द्वीपान्तर में श्रपनी शक्ति को श्रिथक मजबूत न बना सके। १०५० तक समुद्री लक्षाई यदा-कदा चलती रही श्रीर श्रन्त में चोलों को इससे हाथ खींच लेना पड़ा।

चोलों के विजय-पराक्रम का श्रीगरोश परान्तक प्रथम के ६०० में राज्यारोहरा से हुआ । राजराज महान् ने (६८५-१०१२) अनेक युद्धों में विजय पाकर अपने की दिल्लगु-भारत का अधिपति बना लिया । इनके पुत्र महान् पराक्रमी राजेन्द्र चोल (१०१२-१०३५) ने तो बंगाल तक अपने विजय-पराक्रम को बदाकर चोलों की शक्ति को चरम सीमा तक पहुँचा दिया ।

चील एक बड़ी सामुद्रिक शिक्क के रूप में वर्तमान थे। इसलिए, शैलेन्सें के साथ उनका संयोग होना त्रावश्यक था। हमें चोलों और शैलेन्सों की लड़ाई का कारण तो पता नहीं। भाग्यवश, राजेन्द्रचोल के शिला-लेखों से हमें उसकी विजय के बारे में श्रवश्य कुछ पता चल जाता है। एक लेख से पता चलता है कि उस सामुद्रिक विजय का आरम्भ ग्यारह्वीं सदी में हुआ। राजराजेन्द्र के तंजोरवाले लेख और दूसरे लेखों से भी पता चलता है कि उसने हिन्द-एशिया में निम्नलिखित स्थानों पर विजय पाई। परण्यह की पहचान सुमात्रा के पूर्वी भाग में स्थित पनेई से की जाती है तथा मलैयूर की पहचान जंबी से। मायिरुडिंगम् मलाया-प्रायद्वीप के मध्य में था और लंगाशोकम् जोहोर के ह्स्थमस अथवा जोहोर में। मा-पप्पालम् शायद काके इस्थमस के पश्चिमी भाग में अथवा खहतपाहंग में था। मेविलिम्बंगम् की पहचान कर्मरंग से की जाती है और इसकी स्थिति लिगोर के इस्थमस में मानी जाती है। विलेप्पंदर की पहचान पायहरंग अथवा फनरंग से की जाती है और तलैत्तकोलम् की पहचान तकोषा से। माताम्रलिंगम् मलय-प्रायद्वीप के पूर्वी तरफ बंडोन की खाड़ी और नगोरश्री धर्मराज के बीच में था। इलामुरिदेशम् उत्तरी सुमात्रा में था। मानकवरम् की पहचान नीकोबार टापुओं से की जाती है और कटाइ, कडांरम् और किडारम की साधुनिक केदा से।

राजेन्द्र चोत्त की विजय के श्रान्तर्गत प्रायः सुमात्रा का पूर्वी भाग, मलय-प्रायद्वीप का मध्य श्रीर दिल्लिणी भाग श्रा जाते थे । उसने दो राजधानियों—श्रीविजय श्रीर कटाह पर भी विजय पाई। शायद किलंग से यह विजययात्रा १०२५ ई० में आरम्भ हुई।

भारतीय साहित्य में सामुद्रिक युद्धों के बहुत ही कम वर्णन हैं; इसलिए हमें धनपाल की तिलकमंत्ररी में भारतीय बेंबे का वर्णन पढ़कर आश्चर्य होता है। कहानी में कहा गया है कि इस भारतीय बेंबे की रंगशाला नगरी के राजपुत्र समरकेतु द्वीपान्तर आर्थात् हिन्द-एशिया में इसलिए ले गये कि वहाँ के सामन्त समय पर कर नहीं देते थे। द्वीपान्तर की तरफ समरकेतु की विजययात्रा का तिलकमंत्ररी में इतना सटीक वर्णन है कि यह मानने में हमें कोई दुविधा महीं होनी चाहिए कि इसके लेखक धनपाल ने स्वयं यह चढ़ाई या तो अपनी आँखों से देखी श्री अथवा इसमें किसी भाग लेनेवाले से इसका वर्णन सुना था। धनपाल धारा के सीयक और वाक्पतिराज (७७४-६६५) के समय हुए थे। मेरुतुंग इन्हें भोज का (१०९०-१०२५) समकालीन मानते हैं। तिलकमंत्ररी में वर्णित विजययात्रा में इम राजेन्द चोत्त की द्वीपान्तर की विजययात्राओं की मलक पाते हैं अथवा किसी दूसरे भारतीय राजा की, इसका तो निर्णय धनपाल के ठीक-ठीक समय निश्चित हो जाने पर ही हो सकता है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि धनपाल की द्वीपान्तर-यात्रा का पूरा अनुभव था।

तिलक्संजरी में यह द्वीपान्तर-यात्रा-प्रकरण बहुत लम्बा है श्रीर, पाठ-श्रष्टता से, श्रानेक स्थानों पर ठीक-ठीक श्रार्थ नहीं लगते; फिर भी, विषय की उपयोगिता देखते हुए में नीचे इस श्रार्थ का स्वतन्त्र श्रार्थ देता हूँ। इस श्रार्थ में डा॰ श्रीवासुदेवशरण ने मेरी बड़ी सहायता की है जिसके लिए में उनका श्राभारी हूँ। कथा इस प्रकार श्रारम्भ होती है —

समरकेतुकी विजययात्राः

णिहल में हजारों विमानाकार महलों से भरा, सारे संसार के गहने की तरह तथा

डा॰ कार॰ सी॰ मज्मदार, दि स्ट्राख विटवीन दी शैक्षेत्रक ऐयह दि चोकक, दी जनक कॉफ दी प्रटर इविडवा सोसाइटी, भा १ (१६६४), पृ० ७१ से नीककपट शासी, वही, पृ० ७४ से

२. तिक्रकमंत्रहो, द्वितीय संस्कृत्या, प्र॰ ११६ से १४१, वस्वर्ष, १६६८

स्नाकाश चूमनेवाली शहरपनाह से चिरी रंगशाला नाम की नगरी थी। यहाँ मेरे पिता चन्दकेतु ने, देशकाल देवकर घमएड से भरे, समय पर बाकी कर न देनेवाले, आवस्य और आराम से समय वितानवाले, बुलाने पर न जाने का भूठा कारण बतलानेवाले, राजोत्सवों में न दिखलाई देनेवाले और घात से दुश्मनी दिखलानेवाले, खुवेल पर्वत के उपकर्ण पर बसनेवाले सामन्तों को दबाने के लिए सेना को दिखणापथ जाने की आज्ञा दी। शत्रु के नाश करने के लिए सेना के चलने पर यथाशिक्त शास्त्रों से परिचित, नीतिविद्या में निपुण, धतुर्वेद, तलवार गदा, चक, भाला, बरबा इत्यादि हथियारों के चलाने में भिहनत से कुशलता-प्राप्त, नवयीवन में युवराज-पद पर आसीन मुमे सेना का नायक बनाया।" ए० ११३

"मेंने सबेरे ही स्नान तथा अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने के बाद वस्त्र आदि से ब्राह्मणों की पूजा करके, गणित-ज्योतिष के विद्वानों द्वारा धूपघड़ी से लग्न साथ कर, सफेद दुकूल के कपड़े तथा सफेद फूलों की माला का शेखरक पहनकर, अंगराग से अपने शरीर को सजाकर, और बड़े और साफ मोतियों की नाभि तक पहुँचती हुई इकलड़ी पहनकर, चन्द्रन और प्रवाल की मालाओं से लहराते तोरणवाले तथा सुगन्धित जल से छिड़काव किये गये आंगनवाले, सफेद कपड़े पहने वार-वनिताओं से आसेवित, और 'हटो, बचो' करते हुए प्रतीहारियों से युक्त सभामगढ़प में प्रवेश किया। '' प्र• १९४—१९४

"वहाँ पिवत्र मिणांविहिका के ऊपर रखे सीने के आसन पर बैठते ही वेश्याओं ने खनखनाते सीने के कहाँ से युक्त अपने हाथ उठाकर सामने रखी, दही, रोरी और पूर्ण कलश से यात्रा-मंगल सम्पादित किया। फिर मैं बाँदी के पूर्ण कुम्भ की वन्दना करके वेदध्विन करते हुए ब्राह्मणों से अनुगम्यमान पुरोहितों के साथ दो कदम चलकर प्रथम कच्चद्वार के आगे वजांक्ष सहामात्र द्वारा लाये गये, सफेर ऐपन से लिपे शरीरवाले, मिण्यों के गहने (नच्चत्र माला) पहने तथा सिन्दर-संयुक्त कुम्भोंवाले, सुनहरे फूलवाले अमरवल्लभ नामक हाथी पर चढ़कर, बाएँ हाथ में धनुष लिये हुए और दोनों कन्धों के पीछे तरकश बाँधे हुए, सवार होकर चला। चारों ओर चौरियाँ माली जा रही थीं, वैतालिक हुर्ष से जयध्विन कर रहे थे, तुरतुरियाँ बज रही थीं तथा हाथियों पर ख़ब्छ सेवक नक्कारे पीट रहे थे। आगे-आगे हाथी के दोनों ओर कलश, वराह, शरभ, शाद्रिल, मकर इत्यादि अनेक निशानवाले (चिक्क) चल रहे थे। ' ए० ११४—-११६

"पीछे - पीछे विजयाशीय देते हुए ब्राह्मण थे। पुरवासी धान का लावा फेंक रहं थे। वृद्धाएँ मनोरथ सिद्धि का आशीय दे रही थीं। पुरविनताएँ प्रीति-मरी-धाँखों से देख रही थीं। इन सबके बीच होकर हम धीरे-धीरे नगर के बाहर निकल आये (पृ० ११६) और कम से नगर-सीमा लाँघ गये। शरत्काल के लावएय से युक्त पृथ्वी में धान की गन्ध से हवा पुरमित हो रही थी! जल में नाना प्रकार के पन्दी कलरव कर रहे थे। वहाँ पुग्गों ने अधाबाई प्रियंगुमंजरी (ककुनी) काट-काटकर जमीन रैंग डाली थी। हाथियों की मदगन्ध से अमर आकृष्ट हो रहे थे। रच्चक-सेना दर्श कों को हटा-बढ़ा रही थी। हाथियों को पीलवानों ने पहले से बने तृण-कुटीरों की ओर बढ़ाया। वहाँ द्वीपान्तर जानेवाला बहुत-सा सामान (भाएड) इकट्ठा था। मृतक शोर-गुल मचाते हुए आभरण और पलान बैलों पर लाद रहे थे। नई सिली हुई लाल रावटी में बड़े-बड़े कंडाल रखे थे। प्रांगण में बोरियों की छिल्लयाँ लगी हुई थीं। लोग बराबर आ-जा रहे थे। बहुत-से घोड़ों और खच्चरों के साथ

साधियों ने स्थान-स्थान पर हेरा हात र ता था। साफ और शीत त ज तवाली बाव ही के चारों भोर चूने से पुते दालान बने थे। इसके द्वारों भीर दी जारों पर त गं भी तर में भी अने के दे ताओं की मूर्णियों खंकित थीं। इसमें नीचे उतरने के लिए सी दियों थीं। रास्ते की बाव हियों पक्षी ईंटों की बनी थीं। रास्ते के उपान्तस्थल में बरगद के पेड़ थे। बरसात के बाद, पृथ्वी धुलकर साफ हो गई थी। पास के गाँवों में रहनेवाले बनिये मात, दही की अथिरयों, खाँड़ के बने लड़ इस्यादि बेच रहे थे। वन की निश्यों में पिथ कों के छोटे-छोटे उकड़ों पर मजलियों लड़ रही थीं। छाये हुए घर लताओं और वर्जों से घिरे थे। आँगन में मगड़प की छाया में दूध पीकर पुष्ट बड़े इसे बेठे थे। घी तपाने में मठे के विन्दु तड़क रहे थे। उसकी सुगन्ध उड़ रही थी। मठा मथने की मथनी की घरघराहट हो रही थी। घोषाधिपति द्वारा खुलाये जाने पर सार्थ और पिथक अपनी पेटियों के साथ आ रहे थे। बाह, खों के आजानुसार लोग स्नान-दान इत्यादि कियाओं में लिप्त थे। भव्य सेना लोगों का ध्यान खींच रही थी। गले में घंटियों बाँधे गायें चर रही थीं आरे खालानुस का बाल के करा से लोगों को आकृष्ट कर रही थीं।

"अगले सबारों की हरील देखकर 'सेना आ रही है' सेना आ रही है, यह समाचार चारों श्रोर फैल गया। लोग श्रपने-श्रपने काम छोडकर कूड़ों के ढेरों पर इकट्ठे होने लगे। कुछ पेड़ों पर चढ गये. और कुछ ने अपने दोनों हाथ उठा लिये। कुछ ने अपनी कमर में छरी खोंस ली श्रीर सिर पर साफा बाँधकर हाथ में लाठी ले ली। कुछ के कन्धों पर बच्चे थे। सबकी श्राश्चर्य-चिकत दृष्टि केँ टो श्रीर हाथियों पर थी श्रीर प्रमाण, रूप तथा बल के श्रनुसार लोग बैलों के श्रलग-अलग दाम आँक रहे थे। 'कहो, यह कौन राजपुत्र है, यह कौन रानी है १ इस हाथी का प्रया नाम है ?' ऐसे प्रश्नों की कही से बेचारा गाँव का चौकी दार ( प्रामताकुटिक ) घबरा रहा था। बेचारे गर्वेये हथिनी पर चढ़ी मामूली वेश्यात्रों की महलों में रहनेवाली सममते थे। भाद की महाराज और हर्म्य पहने बनिये को राजमहत्त का प्रबन्धक मानते थे। प्रश्न पूज्रकर भी विना उसका उत्तर सुने वे दूसरी जगह चले जाते थे। देखते हुए भी ऋँगुली दिखाकर इशारा करते थे, सुनते हुए भी जोर से चिल्लाते थे। ऊँटों, घोड़ों श्रीर बैलों के ममेल में पड़कर लोग भागते श्रीर चिल्लाते थे तथा तालियाँ देकर हैंसते थे। कुछ बेचारे इस श्राशा से रास्ते पर एकटक लगाये थे. कि राजकमारों, राजकमारियों श्रीर प्रधान गणिकाओं के हाथी श्रावेंगे। रास्ता दे बते-देवते वे भूख-प्यास से व्याकुल थे। कोई बेचारे जब खलिहान से भूसा लेने पहुँचे तो उन्हें मालम हम्रा कि उनके पहले ही सवार उसे उठा ले गये थे। कोई चरी ले भागनेवालों से अपनी रचा कर रहा था। कुछ लोग घूस लेनेवालों से परेशान थे। कोई छुटे लोगों से पालेजों को लटते देख हँसते थे। कोई गिरफ्तार लुटेरों की बात करता था। कोई दु:खी किसानों को, जिनके ई व के खेत लूट चुके थे. सान्त्वना देता था। कोई-कोई खड़े धान के खेतों से राजा का श्रभिनन्दन करते थे। रहने के लिए ठिकाना न पानेवाले, ठाकुरों से जबरदस्ती अपने घरों से निकाले हुए कुछ लोग माल-श्रमबाब लिये जगह दूँदिते थे। प्रधान हस्तिपतियों को देलकर लोग घबराहट से कोठारों में अन्त रखने लगते थे, बादे में उपले जिपाने लगते थे और बगीचे से तरवज करेला श्रीर ककड़ी तोइ-तोइकर घर में लिपाने लगते थे। हित्रयाँ अपने गहने लिपाने लगती थीं। प्रामेयक सेना के स्वागत के लिए तोरण लगाए खड़े थे और भेंट के लिए फल-फल हाथों में लिये थे। उस समय डेरे के बाँस बाँध रिये गये। मजीठिया और पीली कनातें ( गृहपटल ) तह कर ली गई श्रीर धीरे-धीरे हम समुद्र किनारे पहुँच गये।" पृ० १९८-१२२।

"वहाँ समतल जमीन में, जहाँ पुस्वादु पानी का सीता बह रहा था, खेमे पर गये।
राजा के खेमे के कुछ दूर प्रधानामात्य के खेमे पर गये। सामन्तों के रंग-विरंग चैंदवींवाले
तम्बुओं (धनवितानों) से वे धिरे थे। प्रत्येक द्वार पर मकर-तोरण लगे थे। बीच-बीच में
कर्मचारियों की कर्मशालाएँ बनी थीं। वीर शरीररचकों की रंग-विरंगी रिक्सियोंवाली
लयनिकाएँ (विश्राम ग्रह) एक दूसरे से सटी थीं। जमीन में गड़े खूँटों की तीन कतारों में
बाँस बँधे थे और इस तरह से बने बाबों से पड़ाव घिरा था। पड़ाव में सफेद, लाल और रंगविरंगे मड पेंवाले अजिर थे, और गुम्बदवाले पटागार थे।" पृ०९२३

"वियोग से चित्र खिन्न होने पर भी मैंने अमात्यमंडल से सलाह की और परम-माएडलिक की हैिंस्यत से नजर में भेंट की हुई वस्तुओं का निरीचण किया। मैंने वैलाकुल के श्रासपास के नगरों से समुद्र-यात्राक्तम जहाजों को दो-तीन दिनों में लाने की श्राज्ञा दी । सब काम समाप्त करके अगले दिन, दोपहर के बाद, में अपनी परिषद् श्रीर ब्राह्मणों के साथ-तूर्य, धोष के साथ चला। सुन्दर वेश-भषावाली स्त्रियाँ समुद्र की गम्भीरता, बहुप्पन श्रीर मर्यादा के गीत गा रही थीं। मैंने आचमन करके पुरोहित के हाथ में स्वर्ण के अर्घ्यपत्र में दही, दूध श्रीर श्रज्ञत डाला श्रीर श्रव्छी तरह से भद्य, बलि, विलेपन, पूलमाला, श्रेशुक श्रीर रत्नालंकारों से बड़े भिक्त-भाव से, भगवान रत्नाकर की पूजा की। यह सब करते-कराते रात हो गई श्रीर कूच का नगाड़ा बजने लगा। राजद्वार पर ऊँचे स्वर से मंगल-तूर्य बजने लगे। लोगों को अपनी नींद तोइकर बाहर आना पड़ा। मजदूरों को अपनी कुटियों के बिस्तरों की कष्ट से छोड़ना पड़ा । रहोइयों में चतुर दासियों ने ईन्धन जलाया और चुल्हों श्रीर अंगीठियों के पाछ तसले सजाये। जुगाली करने के बाद सामने रखते हुए चारे को खाने के लिए इकट्ठे होकर बैल एक दूसरे पर मुँह और सींग चलाने लगे। आदमी गई बौंस ( ऊर्व्दरिख्डका) उलाइने लगे और तरतीब से कीलें निकालकर पहान का विस्तार कम करने लगे। डोरियों से छुउकर चारों खंभे श्रलग हो गये। पटकुटियाँ नीचे उतारकर तह कर ली गईं। पटमगडप भी तह कर लिया गया। सामन्तों के अन्तः पर की कनातें (काएडपट ) गोलिया दी गईं। बुष्ट वाहनों पर सवार चेटियों का भय देख विट मजा तेने लगे। सेना के जोर-शोर के साथ चलने से लोगों में कुत्हल पैदा होने लगा। दूकानों ( पराय-विपराय-वीधी ) के हट जाने पर प्राहक द्दाथ में दाम लिये वृथा इधर-उधर भटकने लगे। नजदीक के गाँव में रहनेवाले कीकटों ने भोजन, चारा श्रीर ई धन सँभाते। प्रयत्न से सामान हटाकर सैनिकों के डेरे खाती हो गये। इस प्रकार श्रनवरत सैन्यदल समुद्र के किनारे की श्रोर चल पड़ा। क्रमशः दिन उगने पर लोगों ने अपने अभिमत देवताओं की पूजा की, खुद भोजन करके कर्मचारियों की खिलाया, बिखरे सामानों को इकट्ठा किया और सीधी जीइयों ( युखा ) पर स्त्रियों को स्वार कराया। लोगों की प्यास का ख्याल करके घड़े पानी से भर दिये गये। कमजीर भैंसों पर कंडाल, कुर्प, कठौत, सूप श्रीर तसले लाद दिये गये। इस तरह पूरी सेना से श्रालग होकर कुछ साथियों के साथ में श्रास्थानमराडप ( दीवानखाना ) से बाहर श्राया ।" पृ० १२३--१२४

"चारों स्रोर के नौकर-चाकरों को हटाकर; श्राच्छे स्रासनों के हट जाने से मामूली आसनों पर बैठे हुए राजाओं के साथ सफर लायक हाथी-घोड़ों के साथ समुद्र के स्रवतार-मार्ग (गोदो) को देखा श्रीर वहाँ वित्रिकों को जहाजियों के कामों को देखने के लिए भेजा। इनमें एक पचीस वर्ष का युवा नाविक था। इस युवक के उज्ज्वल वेश श्रीर आकार की देखकर मैं

विकत हुआ और उसका परिचय पास में बैठे नौ सेनाध्यद्ध यद्धपालित से पुत्रा। उसने निवेदन किया- 'क्रमार, यह नाविक है श्रीर समस्त कैवर्त-तन्त्र का नायक है।' उसकी बात पर श्रविश्वास करते हुए मैंने कहा- 'कैवर्ती के आकार से ती यह बिलक़ल भिन्न देख पड़ता है।' इसके बाद यचपालित ने उसका जीवन-परिचय दिया। सुवर्णाद्वीप के सांयात्रिक वैश्रवण की बुदापे में तारक नाम का पुत्र हुआ। वह शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, जहाज पर बहुत-सा कीमती सामान (सारभारक, लेकर, द्वीपान्तर की यात्रा किये हुए अनेक सांयात्रिकों के साथ रंगशालापुरी श्राया। वहाँ समुद्र के किनारे बसनेवाले जलकेतु-नामक कर्याधार के साथ उसकी भिन्नता हुई भौर कालान्तर में जलकेत की पुत्री त्रियदर्शना से उसका प्रेम हो गया। वह प्रेमिका की गलियों का चक्कर काटने लगा। एक दिन वह बाला उसे देखकर सीदी से लड़बड़ाकर नीचे गिरी पर तारक ने उसे सँभात लिया। इसके बाद त्रियदर्शना ने उसे पतिरूप में ऋंगीकार कर लिया श्रार दोनों साथ रहने लगे। लोगों ने कहा कि उस कन्या को तो जलकेत ने जहाज इसने पर समुद्र से पाया था श्रौर वास्तव में वह बनियाइन थी। साथियों ने तारक को घर वापस चलने पर जोर दिया. रिश्तेदारों ने उलाहना दिया, पर यह सब होने पर भी तारक लाज के कारण घर नहीं लौटा श्रीर श्रास्थानभूमि ( राजधानी ) में जा पहुँचा। वहाँ चन्द्रकेत ने उसे देखा। वह उसका हाल परिजनों से सुन चुका था। तारक की उसने अपने दामाद-जैस मान देकर सब नाविक-तन्त्र का मुखिया बना दिया । नाविकों की मुखियागिरी करते हुए वह थोड़े ही दिनों में सब नौ-प्रचार-विद्या (जहाजरानी ) सीख गया। कर्याधारों के सब काम उस विक्रित हो गये। गहरे पानी में वह बहुत बार श्राया-गया। बहुत दूर होते हुए भी द्वीपान्तर के देशों को देला। छोटे-छोटे जलपयों को भी अपनी आँखों से देला और उनमें सम-विषम स्थानों की खुत्र जाँच-पदताल कर ली (पृ॰ १२६-१३०)। कैर्वतकुल के दीय उसे छू तक नहीं गये थे भीर न उसमें बनियों की-सी भीरता ही थी। पानी में डूबे जहाजों के उबारने में अनेक तरह की आपत्तियों से धिर जाने पर भी वह आसानी से मकर्मुख से निकल आता था। रसातल-गम्भीर जल की विपत्तियों से वह घबराता नहीं, इसीलिए इस अवसर पर इसे ही कर्याधार बनाना चाहिए, क्योंकि यह अपने ज्ञान अपीर भक्ति से कुमार की समुद्र पार ले जाने में चाम होगा।' मन्त्री यह सब कह ही रहे थे कि कैवर्त-नायक पास आया श्रीर सिर फ़्रकाकर स्नेह श्रीर श्रादर के साथ ऊँची श्रीर साफ श्रावाज में बोला-- 'युवराज, श्रापके विजय-प्रयाण की घोषणा सुनकर में उमुद्र तट से आया हूँ और आते ही मैंने जहाजों में रिस्तियाँ लगवा दी हैं। समस्त उपकरणों को लादकर मैंने उनपर काफी खाने का सामान रख जिया है, सस्वार जल से पानी के बरतनों की अपच्छी तरह से भर लिया है, और काफी ई घन भी साथ में ले लिया है। देइ-स्थिति-साधन द्रव्य तथा धी, तेल कम्बल, दवाइयाँ, एवं द्वीपान्तर में श्रीर भी बहुत-सी न मिलनेवाली वस्तुएँ रख ली हैं। चारों स्रोर समर्थ नाविकों से युक्त मजत्रत लकड़ी की बनी नार्वे गोदी (तीर्थ) पर लगवा दी हैं ( प्र॰ १३०-३१ ) श्रीर उन नार्वो पर हथियारबन्ड िषपाही तैनात कर दिये हैं। रथ. हाथी. घोड़े इत्यादि जिनका यात्रा में कोई काम न था. लीटा दिये गये हैं। कुमार के जहाज का नाम विजयसात्रा है। किसी काम से अगर विलम्ब न हो तो अभ्युदय के लिए आप प्रस्थान करें।' उसकी यह बात सुनकर मोहूर्तिक ने सुमले कहा कि प्रस्थान का उत्तम मुहुर्त आ पहुँचा है। इसके बाद मैं राजाओं से घिरा हुआ पानी के पास पहुँचा । दहाँ खड़े होकर, सिर हिलाकर, हाथ जोड़कर, मीठी बातें कहकर, हैंसकर,

स्नेह-रिध से देवकर मेंने बनायोग्य अनुवरों. अभिवनों, वर्खों, बान्धनों, सुह रों भीर राजसेवती को विदा किया। प्रतीहारियों के 'नाव, नाव' आवाज लगाने पर जहाजी नाव लाये। उपपर चडकर पहले मैंने अकि-माव से सागर की प्रणाम किया और इसके बाद तारक ने सुके हाब का सहारा देकर ऊपर चडाया। नाव के पुरोभाग में स्थित मत्तवारण (केविन ) के बीच में बने आसन के पास मेरे पहुँचने पर दुपट्टे हिलाकर मेरी अभ्यर्थना करके राजपुत्र और परिजन अपनी नावों पर चढ़ गये। इसके बाद द्वीपान्तर के सामन्तों का आह्वान करता हुआ प्रवासकाल में मंगल-शंब बजा। मल्लरी पटड पणाव आदि बाजे भी बजने लगे और छर मिलाकर बन्दीजन जयजयकार करने लगे। शक्रनपाठक रहोक पढ़ने लगे श्रीर ऊँचे छर में गीत गांधे · जाने लगे। नान के सन्धिरन्त्रों को बन्द कर दिया गया। दासियों ने ऐपन के मांगलिक कापे थाप दिये । ध्वजदराड पर रंगीन अंशकपताका चढा दी गई । यदापि सम नाविक अपने-अपने कामों में सावधानी से जुड़े थे फिर भी, उपकरणों को ठीक करके, कर्याधार होने के नाते, तारक अपने हाय में डाँड लेकर बैठ गया। अनुकृत हवा के मों के में पाल ( सितपट ) चढ़ा दिये मधे और नावें पानी को चीरती हुई घीरे-घीर दिखण दिशा के पर्यन्त माम, नगर और सिवेशोंवाले प्रदेश में जा पहुँची। हम सब अनेक जतचर, पशु-पित्र में और जत-मानुषों की कीश देखते हुए खीर साम, दान, दराड, भेर से सामनों श्रीर राजाश्रों को जीतते हुए, वनों, प्रतिनगरीं, कई खराड के महतों, मणि, छुवर्ण और रजत की खानों, मुक्तावाहिनी सीपियों के देरों तथा चण्डक-वनों को देवते हुए चले । देशान्तरों से आते हुए अनेक सांयात्रिकों का वहाँ ठद्ठ लगा हुआ था श्रीर वे मान्ली लोगों के यहाँ से राजात्रों के योग्य रत्न खरीद रहे थे। नाविक पानी में गोते मारने के लिए जरूरी खंजन ( उबान ) लगाये हुए ये और मिट्टी का तेल ( अग्नितेल ) आदि इव्यों का संप्रह कर रहे थे। मस्तूल उठाते हुए, पालों में डोरी लगाते हुए, लंगर उठाते हुए और मीठे पानी की हौदियों की सेंधों को मूँदते हुए हम आगे चले। द्वीपान्तर के किनारों पर नगर थे। वहाँ के निवासियों के पास रचा के लिए बॉस की ढालें थीं। कर्णाटकलिप से उत्कीर्ण चौड़े पखर ताइ-पत्रों पर जिलित पुस्तकें थीं: पर संस्कृत और देशी भाषाओं के काव्य-प्रबन्ध कम ही थे। लोगों सं धर्माधर्म का कम विचार था। वर्णाश्रमधर्म के आचारों की कमी थी और पालंड-व्यवहार का बोलबाला था। उनकी श्रियों की वेश-भूषा सुन्दर श्रीर भड़कीली थी। उनकी भाषा श्रीर बोली समम में नहीं आती थी। वे आकार में भी गण और विकृत वेशाडम्बरधारी थे। करता में वे यम के समान थे श्रीर रावण की तरह दूसरों की लियों के हरण की श्रभिलाषा रखते थे। वे काले रंग के थे। उनकी बोली में हस्य, दीर्घ और व्यंजन की कल्पना साफ थी। वे अपने कानों के एक खेद में चीबे ताइएत के बने तार्टक पहनते थे। अन्यायित्यता से सखीक होने पर भी विकट कलह में विश्वाध करते थे। लोडे के खन बनाते कड़े वे अपनी कलाइयों में पहनते थे। इस तरह का निषादाधियों से सुरिहत. महाररनों का निधान, द्वीपान्तर दूर ही से दिखाई दिया ( 80 938-938 ) 1"

द्वीपान्तर के वर्षान के बाद सुनेल पर्नत का आलंकारिक वर्षान आता है जिसमें मुख्य बातें ये हैं—"वहाँ राजताल या तथा लवंग की लताएँ और हरिचन्द्रन की बीथियाँ याँ । एक समय शिविर में रहते हुए, भेजे हुए दूतों के आने और उनके कहने पर सब नाविकों को वस्त्राभरण से प्रसक्ष करके, नाव पर कुछ दिनों का खाने-पीने का सामान इकट्ठा कर राजपुत्रों और भोदाओं के साथ आगे बढ़े और अपाटे के साथ, सेतु के परिचम की और से दबके हुए अपने

विषम-दुर्गंबल से गर्दित किरातराज की राजधानी में अचानक जा धम के। दस्युगण की कराले शकों से समल नष्ट करके उनकी कियों और बच्य के साथ शिविर में वापस आये। पहली कृत्र में, रात के तीसरे भाग में, 'युवराज कहाँ हैं ? युवराज कहाँ है' पूछता हुआ अति नाम का मटटपुत्र मेरी नाव के पास बाया श्रीर कहा कि सेनापति कहते हैं कि, 'यहाँ से पास ही समुद्र की बाई क्योर पंचराँलक द्वीप में रत्नकुर नाम का पर्वत है। वहाँ कास के जंगल के पास ठराढा श्रीर मीठा जल है। वहाँ स्वच्छन्द रूप से चन्दन के बच्चों के नीचे निरन्तर फलनेवाले नारियल. केले. कटहल तथा पिराडखजूर के बन हैं। नहीं के किनारे देशता की पूजा के लिए बहुत-सी शिलाएँ हैं। वहीं हेरा डालना चाहिए। इतनी दूर आकर सेना थक गई है। रात के आलस भीर समुद्री हवा से लोग परीशान हैं। थके हुए नाविक डाँड चलाने में तथा निहातर कर्णधार मस्तूल सीधा करने में असमर्थ हैं। हवा भी हमारे खिलाक वह रही है। थके हुए नियमिक शिविर की स्रोर जहाज बढ़ाने में असमर्थ हैं। आस-पास में आश्रम-योग्य कोई प्रदेस, द्वीप, सिविश अथवा पर्वत भी नहीं है। सब जगह बेंत के जंगलों से भरा पानी ही-पानी है। अतएव. चार दिन ठहरकर और पीछे आते हुए सैनिकों का इन्तजार करके तथा वायल सैनिकों की मरहम-पट्टी करके. भूखे पैदल सिपाहियों की भूख, विचित्र फलों से मिटाकर, हवा के वेग से फटे पालों को सीकर श्रीर डोरियाँ लगाकर गिरितट के श्राधात से ट्रे जहाजों के फलकों का सन्ब-बन्धन करके, रीते जलपात्रों को पुनः मीठे पानी से भरकर श्रीर श्रच्छी ई धन की लकड़ी लेकर. हम, रोज बिना रुके, प्रयाग कर सकते हैं। प्रभु की आज्ञा ही प्रमाण है। मैंने जरा सीचकर कह दिया. 'ऐसा ही होगा' और उसे विदा किया। इसके थोड़ी हो देर बाद सब जलचर ज़्मित हो गये। अपने अड्डॉ से भारूएड पच्ची उड़ने लगे। भारी-भारी जलहरूती पानी के ऊपर आ गये। गुकाओं से शेर बाहर निकल आये। सारी सेना सैन्यावास की भेरी की आवाज सनकर निश्चल-सी हो गई। ध्वजाएँ फ़ब्फ़बाते हुए, जल्दी चलने में धक्के से ट्रटते-प्रटते अनेक यानपात्र कष्ट से घाड पहुँचे । दशो दिशाएँ शोर-गुल से भूँज गईं । 'आर्थ ! थोड़ा जाने का रास्ता दीजिए ।' 'अंग अपने अ गों से सुके थका मत दो।' 'मंगलक ृत्यरों की केहनी से धका देना, यह कौन सा बसदर्प है। ' 'ईसहास्य, मेरे निवसन का छोर छूट गया है और पीछे से लगी लावएयवती अपने स्तनों से धकों दे रही है, इस तरह भीतर, बाहर, दोनों में सुमे पीड़ा हो रही है।' 'तरंगिके. दर भाग तेरे जवनस्पी भीत से तमाम सेना का रास्ता एक गया है।' 'लविंगिके परिकरबन्ध के दर्शन से भी परिचारक खिन्न शरीर होकर काँपता है। नाव से उतरते समय तेरे स्तन-जघन-भागों से पीहित प्रेचकों को खजा होगी।' 'व्याघरत, दौड़ो, तुम्हारी दादी और सास जहाज से गिर गई हैं भीर मगर से उन्हें भय है। 'श्रॉसू क्यों बहाता है, दस्थुनगर की नारियों के सोने के कर्णभूषण की बात सीच, नहीं तो कोई उग तेरी गाँउ काट लेगा।' 'बलभदक, श्रच्छा होगा, अगर तू उप्रजनों से सताये गये मुम्मको दूसरों का भी धी दे दे। 'भित्र वसुदत्त, क्या उत्तर दूँगा ? मालिक के जिय लड्ड खार जल से नष्ट हो गये।' 'मन्थरक, वह मोटी क्यरी हाथ से गिरते ही तिमिंगल निगल गया, अब जाड़े में ठिटुरकर मरना होगा।' 'भाई, तुमने गिरकर नौफलक से टकरा ख्या अपनी जवा तोडी; अब नौकर के अधीन होना पड़ेगा। ' अस्निमित्र, तू सीढ़ी स्रोक्कर बंदे रास्ते क्यों जाता है ? गिरकर प्राहों का श्रातिश्र हो जायगा।' 'श्ररे प्रहिक, कल्लुए की पीठ ख्या मत ठींक. दो अंगुलियाँ जोड़कर कछुए का मर्मस्थान ठींक।' 'गहन बेंतीं के दलदल में बिर पर बाक्त का बोम रखे हुए कुद सेक्क संकट में फैंस गया है, उसे पाँव पकड़कर खींच लें। इस्यादि । इस तरह की बातें सैनिक करते थे । उनमें से कुड़ बातू पर सो गये, किसी को दौड़ने में सीप धैंस गई, कोई-कोई किसलती शिजा से रपड़कर लोगों का द्वास्यमाजन बना । इस तरह सब हे तीर आजाने पर वासुमरङल उत्साहपूर्ण कोलाइल से मर गया ।" ( १० १३६-१४० )

"कम से तट पर लाये गये कुछ जहाजी भार कम होने से अब हल्के हो गये और पर्वत के पूर्व-दिख्ण भूभाग में पहार डालने के लिए अपने आवास की और चले । पाल उतार लिये गये खब गहरे गाइ गये अजनत काठ की कीजों से जहाज बाँध दिये गये। जहाजों की भारी नांगर-शिलाएँ नीचे लटका दी गईं। अपने सामान लेकर नाविक चले आये। बेचारे मजदरों के हास बीम ढोते-डोते हुरने लगे। परोगामी सेवक मिण्युहायह की श्रोर जाने लगे। वहाँ से लुटेरे साक कर दिये गये। वहाँ लंबग और कपूर के वृत्त तने खड़े थे तथा स्वादिष्ट पानी के भारने मार रहे थे। राजा के प्रिय विट श्रादि साँप के डर से चन्दनकृत्तों से हट गये थे। खँटे गाइकर पश्चव की सीमा स्थिर कर दी गई थी। अमलों के खेम (पटसद्म ) इधर-उधर लग गये थे। पहान से माइ-मंजाइ श्रीर कॉट साफ कर दिये गये थे। जल्दी से महलसरों ने कियों के डेरे तान दिये। वेरयाओं ने भी अपने डेरे लगा लिये। सुखे चन्दन की आग कर दी गई। बेचारे ठराढ और हवा से दुवी सैनिक अपने अंगों की मोहकर यकावट मिटा रहे थे। प्रात:काल ख़बेल पर्वत की पिंथमोत्तर दिशा से दिव्य मंगल-गीत की ध्वनि धुनाई पड़ी। मैंने यह जानना चाहा कि वह स्वर्गीय संगीत कहाँ से आ रहा है और उसके लिए यात्रा करना निश्चित किया। तारक ने पक्क पर कहा-- 'जाने में तो कोई हर्ज नहीं है: लेकिन रास्ता कठिन है। पर्वत-किनारे के समद में महान यत्न से भी जहाज चलाना मुश्किल है। वहाँ भीमकाय जलचर रहते हैं तथा पद-पद पर भयंकर भँवर जहाजों का मार्ग रोकते हैं। ऐसी नैसर्गिक कठिनाइयों के कारण कर्याधार सम-विषम जल-मार्गी में श्रपना रास्ता ठीक नहीं पकद सकते। रात में हर जाए सहायता की आवश्यकता पहेगी। यह सब सुनकर भी मैंने संगीतध्विन का पता लगाने का निश्चय किया। तारक भी फौरन तैयार हो गया और नाव धीरे-धीरे संगीतध्विन का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी।" (पृ० १४०-१४४)

"धर्यवान् तथा जहाजरानी में कुशत तारक ने पाँच कर्णधारों को साथ से लिया। निरन्तर जाँच करने से सब सेंधों का विश्वास होते हुए भी, छोटे-छोटे छेर ऊन और मोम से बन्द कर दिये। हवा से ट्रटी-फूटी रिस्सयों को नई रिस्सयों से बदल दिया। मजबूत पालों को भी बार-बार जाँचकर वह अपनी कुशतता का परिचय देता था। 'यह मकर-चक जा रहा है।' 'यह निक-निकर पार कर रहा है।' 'यह शिंशुमार-श्रेणी जा रही है।' 'यह सपों की श्रेणी तैर रही है।' 'दीपक लाओ, चारों श्रोर प्रकाश फेंके।' 'हुए जलचरों को पास से दर मगाओ।' 'देलो, सामने, सिंह मकर के ऊपर लपकना चाहता है, उसके मुँह की ओर जलदी से पानी पर तेल की लुकारी फेंके।' 'किनारे पर सोता जल-हिस्तयों का युध समुद्र में कूद गया।' 'एक साथ ताली दिलवाकर कमठों को दर मगा दो।' जलहस्ती और मञ्जलियों के सुगढ़ के पोछे धीमी गित से शिकार लेलने तिर्मिगल को श्राते देल वहाँ महान् अनर्थ से बचने के लिए वह लोगों को कलकल करने से मना करता था। लहरों में पैरा हुई और कुम्हार के चाकों की तरह घूमती भीरियों से बचता हुआ वह बाई' ओर शीघता के साथ उन मीरियों को लाँच जाता था। मेह और बवगड़र को देलकर वह लग्यी लगने, पाल की डोरियों को खींचने, लंगर डालने और डाँक चलाने की आजा देता था। 'मकरक, रास्ते में आई चन्दन की डाल को ऊपर उठा दो।' 'शकुज़क, लापरवाही से, नाव का पैरा तेल के कीचक में हुव गया है।' 'श्रधीर, मेरी बात मत सुन, निराकृज़ होकर चल। अपनी नींद-मरी

श्रीं की बारे जल से वो ।' 'रावितक, मना करने पर भी जहां वित्रण दिशा की भीर का रहा है; लगता है, तुमे दिक् मोह हो गवा है, बतलाने पर भी तुमें खतर दिशा का पता नहीं चलता, सप्तर्षि-मराइल को देखकर नाव लौटा ।'' ( ए० १४०-१४३ )

उपशुंक विवरण से मध्यकालीन भारतीय राजाओं की विजययात्राओं के सम्बन्ध में बहुत-सी बानों का पता चलता है। बड़ी सज-धन के साथ समरकेन्द्र विजय-यात्रा पर निकले थे। धुम मुहूर्त में, पूजा करने के बार, वे बाने-गाने के साथ, हाथी पर बैठे। धनकी सेना के पढ़ान का श्री सुरूर क्यान आया है। पढ़ान में द्वीपान्तर जानेनाले माल का ढेर लगा था और घोड़े तथा खरूबरों के साथ साथ भी वहाँ पड़े थे। बनिये भान, दही और लड्ड् बेच रहे थे। सेना के आने का समाचार धनकर गाँन के सब लोग इकट्ठे होने लगे और आपस में सेना के बारे में तरह-तरह के प्रश्न करने लगे और उत्करठा से राजा के आने की बाट जोहने लगे। इनना ही नहीं, उन्हें इस माने का नुक्यान भी उठाना पड़ा। सवार उनका भूसा लूट ले गये; कोई उन्हें घेरकर घूस बस्तुल करता था; किसी के ईल के खेत लुट चुके थे और बहुतों को ठाउरों ने घर से निकालकर अनके घर दखल कर तिये थे। लोग अन्न, तरकारियाँ, उपले इत्यादि द्विपा रहे थे और खियाँ अपने गहने-कपहों की फिक्क में थीं। बेचारे प्राप्त के छोड़े कर्मचारी फूल-फल से सेना का स्वागत कर रहे थे।

समुद्ध के पास हेरा पढ़ने का भी ऋच्छा वर्णन आया है। पड़ाव में अनेक घनितान (तम्हृ) थे। राजा के हेरे से कुछ हटकर अमात्य का हेरा था और बीच-बीच में कर्मचारियों के खेमे लगे थे। अंग रचकों के विश्रामधर एक दूसरे से सटे हुए थे। पड़ाव के चारों ओर रजा के लिए बाँस का तिहरा बाडा था। पड़ाव में अजिर और पटागार नाम के भी बहत-से खेमे थे।

पदाव में पहुँचकर समरकेतु ने लोगों के उपायन स्वीकार किये और स्वस्थ होने के बाद मजबूत जहाजों को लाने की आज्ञा दी। इसके बाद कुमार के समुद्र-तीर पहुँचने का भी स्वाभाविक वर्षान है। उस समय खियाँ समुद्र की महिमा गा रही थीं। कुमार ने समुद्र की बड़े भिक्तभाव से पूजा की। इतने में रात हो गई और पदाव उजड़ने लगा और सुबह कुमार के साथ जानेवाला सैन्यदल समुद्र-किनारे आ पहुँचा।

समुद्र के किनारे प्रधान कर्णधार तारक से कुमार की मेंट हुई। तारक एक बहुत ही कुशल नाविक था। पानी में की अनेक आपितायों की वह जरा भी परवा नहीं करता था। नीप्रवारिक्शा, यानी जहाजरानी पर उसे पूरा अधिकार था। वह बहुत बार द्वीपान्तर हो आया था और वहाँ के क्वोडे-छोडे जलमार्गी का भी उसे ज्ञान था। उसने कुमार से कहा कि मैंने जहाजों में नई रिस्पों लगा दी हैं और उनपर सब उपकरण और खाने-पीने का सामान जैसे, थी, तेल, कम्बल, औपिथाँ और द्वीपान्तर में न मिलनेवाली वस्तुएँ भर ली हैं तथा नार्गे पर सशक्त सैनिक तैनात कर दिये हैं। बाद में सबको विदा करके कुमार जहाज पर चढ़े और उनके साथी दूसरे जहाजों पर हो लिये। शंखध्वनिन के बाद, बाजे-गांजे और विकरों के बीच जहाज चल पड़ा। अनेक देशों को पार करते हुए और राजाओं और सामन्तों को जीतते हुए वे द्वीपान्तर पहुँचे। यहाँ विदेशी व्यापारियों की भीड़ लोगों से सोना और रत्न खरीद रही थी तथा नाविक जहरी उपकरणों का संप्रह कर रहे थे। द्वीपान्तर के निवासी बाँस की ढालें रखते थे। उनकी लिपि कर्णादक-लिपि से मिलती-जुलती थी। वर्णाश्रम-धर्म के माननेवाले कम थे। क्रियों भड़कीले कपड़े पहुनती थीं और आदमियों का वेश अजीब होता था। वे ताड़ के कुएडल, और लोहे के कड़े

पहनते थे। इसरे की कियों के अपहरता के लिए ने बदा तत्पर रहते ने । द्वीपान्तर में शात, ताल, लवंग, जन्दन, कपूर इत्यादि होते ने ।

किरातराज की हटाकर कुमार ने चुनेल के आस-आस इसलिए डेरा डाला कि उनके सैनिक और नाकिक थक गये ये और बायलों की मलहम-पट्टी करना आवश्यक था। नाव से उत्तरते समय, नाविकों और सैनिकों की बातचीत का ढंग बिलकुल आधुनिक नाविकों की तरह ही था। इस पदाव से संगीत व्वनि खुनकर कुमार ने उसके पीछे चलने का निश्चय किया। रास्ते में तारक ने रस्सियों को बदलकर, नाव के छेरों को बन्द करके, पालों को जॉचकर, जलचरों को प्रकाश से दूर भगाकर, लहरों और आवर्तों से बचकर अपनी जहाजरानी में कुशलता का परिचय दिया।

2

हम पहले खरह में देख आये हैं कि भारतीय बेहे किस तरह न्यारहवीं सही में द्वीपान्तर जाते थे। भारत के पूर्वी श्रीर पश्चिमी समुद्रतट पर राजाश्रों के बेड़े श्रीर उनकी लड़ाइयों के कम उल्लेख हमें मिलते हैं। ज्वीं सदी में सिन्ध से लेकर मालाबार तथा कन्याकुमारी से लेकर ताजितित तक भारतीय राजाओं के समुदी बेड़े थे। ऐसे ही बेड़ों की पश्चिमी तट पर, अरबों के बेबों से मुठभेड़ हुई होगी। हमें यह भी पता है कि किस तरह परतवराज नरसिंहवर्मन ने अपना बेड़ा सिंहलराज की सहायता के लिए भेजा था. पर इन बेड़ों के सम्बन्ध में अभिलेखों में बहुत कम उल्लेख मिलता है। भाग्यवश, गोग्ना और कोंकण में कुछ ऐसे वीरगल हैं जिनपर जहाजों के चित्रण हैं। ये वीरगल उन वीरों की स्मृति में बनाये गये जिन्होंने किसी नाविक युद्ध में अथवा दुर्घटना में अपनी जान गैंवाई थी। बम्बई के पास. वेस्टर्न रेलवे पर, बोरिविली स्टेशन से उत्तर-पश्चिम एक मील की दरी पर एकसर नामक गाँव में छ: वीरगल हैं जिनका समय व्यारहर्वी सदी हो सकता है। इनमें से दो वीरगलों पर तो जमीनी लड़ाई के दृश्य झंकित हैं। पहले बीरगल (१०' × ३' × ६") में चार खाने हैं। सबसे नीचे के खाने में, बाई भोर, दो तलवारबन्द घुक्सवारों ने एक धतुर्घारी को मार गिराया है। दाहिनी ओर, मृतात्मा, दूसरी मृतात्माओं के साथ बादल पर चढ़कर, इन्द्रलोक जा रही है। दूसरे खाने में, दाहिनी ओर, दो युक्सवार छ: हथियार-बन्द सिपाहियों का सामना करते हुए एक धनुर्धारी को छोड़कर भाग रहे हैं। तीसरे खाने में. बाई श्रोर से एक पैदल विपाही ने अनुवारी को एक भाला मारा है। पैदल विपाही के पीछे हाथियों पर सवार धनुर्धारी हैं और उनके नीने ढाल-तलवार से लैस तीन आदमी। इसी खाने के दाहिनी श्रोर एक मृतात्मा दूसरी श्रात्माश्रों के संग विमान पर चदुकर स्वर्ग जा रहा है। थोड़े ही कपर स्वर्ग-श्रप्यराएँ उसे शिवलोक में ले जा रही हैं। चौथे खाने में शिवलोक का प्रदर्शन हुआ है. बाई तरफ एक स्त्री और पुरुष शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी ओर नाच-गान हो रहा है, ऊपर, अस्थिकलश के साथ-साथ माला लिये हुए अप्सराएँ दिखलाई गई हैं।

दूसरे नम्बर के वीरगल (१० फुट × ३फुट × ६ इंच) में भी चार खाने हैं। सबसे नीचे के खाने में जमीन पर तीन मृत शरीर पढ़े हुए हैं। इन तीनों मृत शरीरों पर अप्सराएँ फूल माला बरसा रही हैं। दाहिनी श्रोर, हाथियों पर सवार एक राजा, दूसरा सेनापित अथवा उसका मन्त्री है। राजा का हाथी खूब सजा हुआ है श्रीर उसकी अम्बारी पर खतरी लगी हुई है। हाथी अपनी सूँब से एक आदमी को जमीन पर पटककर उसे रौंद रहा है। दूसरे खाने में सध्य की आकृति एक राजा की है। उसके ऊपर एक सेवक खाता ताने हुए है और एक दूसरा सेवक शायद गुलावपाश लिये हुए खबा है। वाहिनी और, एक बुबसवार राजा से युद्ध कर रहा है। बहुत-से आदमी अपर श्रीर नीचे लबाई कर रहे हैं। तीसरे खाने में, बाई और, एक दूसरे के पीझे तीन हाथी हैं जिनपर हाथ में श्रंक्श तिये हुए महावत बैठे हैं। सामने दो दिव्यल लब रहे हैं। बीच में एक राजा हाथी पर चढ़ा हुआ युद्ध कर रहा है। सिपादियों के खिदे हुए कान श्रीर बबी-बबी बालियाँ उनका कोंकण का होना सिद्ध करती हैं। श्रारब सौदागर सुतेमान का भी यह कहना है कि कोंकण के लोग बालियाँ पहनते थे । चौथे खाने में कैलाश का दृश्य है। बाई श्रीर, मृत योदा है जिसके ऊपर श्रारमण माला गिरा रही हैं। दाहिनी श्रीर, रित्रयाँ नाच-गा रही हैं। सिरे पर श्रीर्थ कलश है जिसके श्रागल-बगल मालाएँ लिये हुए देवता उब रहे हैं।

तीसरे वीरगल ( ९० फुट × ३ फुट × ६ इंच ) में चार खाने हैं। सबसे नीचेवाले खाने में मस्तूलों से लैस नोकदार पाँच जहाज हैं जिनके एक और नौ डाँक चल रहे हैं। ये जहाज लकाई के लिए बद रहे हैं और उनके ऊँचे डेक पर धनुधारी योद्धा खड़े हैं। इन पाँचों जहाजों में आखिरी जहाज राजा का है, क्यों कि उसमें गलही पर स्त्रियाँ देख पहती हैं। दूसरे खाने में चार जहाज हैं जो नीचे के बेदे का एक माग मातूम पहते हैं। ये जहाज एक बढ़े जहाज पर धावा कर रहे हैं जिसके नाविक समुद्र में गिर रहे हैं। उस खाने के ऊपर ग्यारहवीं सदी का एक लेख है जो अब पढ़ा नहीं जाता। तीसरे खाने में बाई ओर, तीन आदमी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी और, गन्धवा का एक दल है। चौथे खाने में हिमालय के बीच देवताओं-सहित शिव और पार्वती की मूर्ति है; सिरे पर अस्थिकलश हैं ( आ० ५ आ० ४०)।

चौथे वीरगल (१०फुट × ३ फुट × ६ इंच ) में आठ लाने हैं। सबसे नीचे के लाने में ग्यारह जहाज हैं जो अस्त्रों से सिजित, सिपाहियों से भरे, एक जहाज पर आक्रमण कर रहे हैं। इसरे लाने में बाई ओर से पाँच जहाज दाहिनी ओर से आती हुई एक नाव से भिष्ठ रहे हैं। नाव के घायल सिपाही पानी में गिर रहे हैं। खाने के नीचे एक ग्यारहवीं सरी का लेख है जो अब पढ़ा नहीं जाता। तीसरे लाने में, जीत के बाद नौ जहाज जाते हुए दिखालाई दे रहे हैं। चौथे लाने में जहाजों से सेना बतकर कृच कर रही है। पाँचवे लाने में बाई और से सेना बद रही है; शायद कोई सम्मानित आदमी, चार सेवकों के साथ, उनका स्त्रागत कर रहा है। छठे लाने में बाई ओर आठ आदमी एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं; दाहिनी ओर अप्तराओं को साथ योखा है खोर दाहिनी और वादक नरसिंघा, शंख और माँम बजा रहे हैं। आठवें लाने में स्वर्ग में महादेव का मनिदर है (आ०६)।

पाँच नें वीरगल में (६ फुट × ३ फुट × ६ इंच ) चार खाने हैं। सबसे नीचे के खाने में छः जहाज मस्तूल और डाँकों से युक्त जा रहे हैं। पूपवाले एक जहाज में छत्र के नीचे एक राजा बैठा है। इसरे खाने में बाई आरसे छः जहाज और दाहिनी और से तीन जहाज बीच में भीक रहे हैं। इस लकाई में घायल होकर अथवा मरकर बहुत-से वीर पानी में गिर रहे हैं। बीचवाले जहाज में अपसराएँ मृत योद्धाओं पर माला फेंक रही हैं। तीसरे खाने में स्वर्ग का दृश्य है; बीच में एक लिंग है, जिसकी पूजा एक कुरसी पर बैठा हुआ योद्धा कर रहा है; उसके पीछे पूजा का सामान लिये हुए कुछ स्त्रियाँ खड़ी हैं; दाहिनी ओर गन्धर्व और अपसराएँ गा-बजा रही हैं। सबसे ऊपर के खाने में एक राजा दरबार कर रहा है और अपसराएँ उसे सलाम कर रही हैं (आ॰ ०)।

१. इंबियट, भा॰ १, पृ॰ ३

### े २३१ में

क्वर्ठ वीरगल में ( ४ फूट × १ प्र इ च > ६ इ च ) दो खाने हैं। नीचे के खाने में समुद्री लबाई हो रही है और ऊपरी खाने में स्वर्ग में बैठा हुआ एक बोदा है (आ - 5)।

जैसा इम ऊपर कह आये हैं. इन वीरगलों के लेखों के मिट जाने से यह कहना बहत कठिन है कि वीरगलों पर उल्लिखित स्थल श्रीर जल की लड़ाई में भाग लेनेवाले कीन थे। स्वर्गीय थी ब्राज फरनैरिडस का यह मत था कि शायद ये वीरगल कदम्बों और शिलाहारों की किसी लबाई पर प्रकाश डालते हैं। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह लबाई काफी अहमियत रखती यी श्रीर शायद इस लढ़ाई का स्थान सुपारा के समुदी तट के आस-पास रहा होगा। यह मान लेने में हमें कोई आपित नहीं होनी चाहिए कि यह समुद्री लड़ाई शायद सुपारा के बन्दर्गाह को कब्जे में करने के लिए लड़ी गई होगी।

यहाँ हम ग्यारहवीं सदी की उस ऐतिहासिक घटना की श्रोर ध्यान दिलाना चाहते हैं जिनमें मालवा के प्रसिद्ध सम्राट् भोज ने कोंकण की विजित किया था। भोजराज के बाँसवाका के ताम्रपत्र है पता लगता है कि १०२० ई० में कॉक्स-विजयपर्व के उपलब्ध में भोजदेव ने एक ब्राह. या को कुछ जमीन दान में दी। इन्दौर के पास बेहमा से मिले हुए १०२० ई० के ताम्रपत्र असे भी यह पता लगता है कि भोजदेव ने कोंकग्र-विजय के पर्व पर न्यायपदा ( कैरा जिले में नापड ) में एक ब्राह्मण को एक गाँव दान दिया था। यशोवर्मन के कालवन ( नािसक जिला ) के एक ताम्रपत्र ४ से हमें पता चलता है कि भोजदेव की क्रपा से यशोवर्मन ने सूर्यप्रहरण के अवसर पर एक ब्राह्मण को कुछ दान दिया था। इन लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भोजदेव ने १०१६ ई० के पहले कोंकण जीत लिया था। भोजराज का नाधिक तक श्रिधिकार होना भी इस बात की पुष्टि करता है। लगता है कि उज्जैनवाले महापथ पर चलते हुए भोज की सेना नासिक पहुँची श्रोर वहाँ से नानाघाट के रास्ते से सोपारा। यहाँ उसकी शायद कों के ए के राजाओं से लड़ाई हुई होगी जिसमें दोनों श्रीर के समुद्री बेड़ों ने भाग लिया होगा. पर भोज की यह विजय चिणिक ही रही: क्योंकि १०२४ ई० के शायद कुछ पहले कल्याणी के जयसिंह ने सप्त कोंकरों के श्रिधिपति भोजराज की वहाँ से हटा दिया। भोजदेव का कोंकरा के साथ परिचय का पता हमें दूसरी श्रीर से भी मिलता है। हम ऊपर देख श्राये हैं कि युक्तिकल्पतर में भोजटेव ने जहाजों का श्रांबों-देखा वर्णन किया है। उनकी बातें केवल शास्त्रीय न होकर श्राँखों-देखी थीं। जो जहाज उन्होंने देखे उनमें से श्रधिकतर कोंकण के समुद्रतट पर चलते बे और शायद कींकण की लड़ाई में सुपारा से कुछ लड़ाकू जहाजों का बेड़ा लेकर भीज आगे बंदे हों। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में विद्वज्जन और प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे।

१, थाना गजेटियर, वा० १४, ए० ४७-४६

२. इधिडयन ऐयटीक्बेरी, १६१२, ए० २०१

३. प्रिमाफिया इचिडका, साठ १८, पृ० २१०-१२४

४. वही, भा॰ १६, पु॰ ६६ से ७४ ४. राय, डाइनिस्टिक हिस्ट्री आफ नादन इविडया, भा॰ २, पु॰ ८६८

६. डा॰ आखटेकर के अनुसार इन वीरगर्थों में शिखाहार राजा सोमेश्वर (करीन १२४०-१२६४ ) पर बादबराज महादेव द्वारा हाथी-समेत कीज सीर खहाजी बेबे का बाकमण है, जिसमें सोमेरवर ने महादेव के हाथ में एक्ने के बनिस्वतहक पर नाम कवृत्व किया । इ'डियन कश्चचर, २, पू॰ ४१७

## तेरहवाँ ऋषाय

#### भारतीय कला में सार्थ

पिछले अध्यायों में हमने ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा व्यापारिक आधारों पर यह बतलाया है कि भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगों में विजेता, सार्थवाह और व्यापारी किस तरह जल और स्थलमार्गों से भारत का अंतराष्ट्रीय और अंतरदेशीय सम्बन्ध कायम रखे हुए थे। इस अध्याय में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय कला में सार्थ-सम्बन्धी कितना मसाला मिलता है। आरंभिक युग की भारतीय कला में साहस्यवाद होने से हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि उसमें जल और स्थल-सम्बन्धी सार्थ के कुड़ चित्र मिलेंगे; पर अभाग्यवश भारतीय जीवन के बहुत-से अंशों पर प्रकाश डालते हुए भी प्राचीन भारतीय कला यात्राओं के बारे में कुछ चुप-सी है। इसी वजह से हमें उसमें जहाजों और नावों के बहुत कम चित्रण देख पकते हैं तथा स्थलमार्ग से चलनेवाले सार्थों के जीवन पर भी उनसे अधिक प्रकाश नहीं पढ़ता।

जैसा हम दूसरे अध्याय में देख आये हैं, हक्या-युग की संस्कृति में हमें नावों के केवल दी चित्रण मिलते हैं जिनमें एक पर तो फहराता हुआ पाल भी है। इन नावों के आगे और पीछे, दोनों तुकीले होते थे (आ॰ १-२)। इन दोनों चित्रों के बाद हमें बहुत दिनों तक किसी जहाज का चित्रण भारतीय कला में नहीं मिलता। ई॰ पू॰ दूसरी सदी में हमें फिर एक बार भारतीय जहाज का एक चित्रण मिलता है। भरहुत में एक जगह एक नाव का चित्रण हुआ है जिसका आगा और पीछा दोनों तुकीले हैं। इस जहाज को तीन नाविक खेते हुए दिखलाये गये हैं। जहाज बहे ही पुराने तरीके से बना मानूम पड़ता है। इसे बनाने के लिए नारियल की जटा से सिले हुए तखते काम में लाये गये हैं। जहाज पर एक तिमिंगल ने धावा कर दिया है जो जहाज से गिरे हुए कुछ यात्रियों को निगल रहा है (आ॰ ६)। कि॰ वरुआ के अनुसार इस दस्य में बुद्ध की इपा से तिमिंगल के मुझ से वसुग्रुप्त की रह्मा का चित्रण है।

साँची में भी नावों के बहुत कम चित्रया हैं। केवल दो ही स्थानों में नावें दिखलाई गई हैं। एक जगह तो नदी पर चलती हुई एक मिले हुए तख्तों से बनी नाव दिखलाई गई हैं । (आ० १०) दूसरी जगह नाव एक अजीब जानवर की शक्त में बनी हुई है (आ० ११) जिसका धड़ मछली की तरह और मुँह शाद ल की तरह है। नाव के बीच में एक मंडप है। नाव एक नाविक द्वारा खेई जा रही है रे।

३. बरुमा, भरहत, भा॰ ३, म्ले Lx ३४, आ० है

र. वही, भा॰ र, पु॰ ७८ से

इ. मार्शक, साँची, मा॰ २, क्व Li

४. वही, म्रे Lxv

### [ 433 ]

श्रीमरावती, नागार्जीनी कुएड श्रीर गोली के अर्धिनिशों में भी क्षिता श्रीमरावती की छोड़कर श्रीर कहीं नाव का नित्रण नहीं मिलता। सातवाहन - युग से इन श्राधिनों का संबन्ध रहने से इस बात की श्राशा की जा सकती है कि इन श्राधिनों में जहाओं श्रीर व्यापारियों के चित्र श्रावश्य होंगे। मान्यवश, जैसा कि इम पाँचवें श्रीच्याय में देश श्राय हैं, श्रीयझसातकणीं के इन्न सिक्के मिले हैं जिनके पट पर दो मस्तूलों, रिस्पियों, पालों से सुस्किजत नुकीले किनारों-वाला एक जहाज है। इसमें शक नहीं कि ऐसे ही जहाज ईसा की दूसरी सदी में भारत के पूर्वी तट से एक श्रीर चीन तक श्रीर दूसरी श्रीर सिकन्दरिया तक चलते रहे होंग।

श्रमरावती के एक अर्थित्र के बीच के भाग में एक नाव अथवा जहाज का चित्रण है (आ॰ १२)। नाव का तला सपाट है और माथा चौकोना। उसके बीच में एक मत्तवारण है जिसमें एक क्सों पर कोई परिचय-चिंह है। पिछाड़ी पर एक नाविक डॉड़ के साथ बैठा है। माथे पर एक हाथ जोड़े हुए बौद भिन्नु है। लगता है, इस अर्थित्र का अभिप्राय सिंहल अथवा किसी दूसरी जगह बुद्ध की धातु ले जाने से है।

गुप्तयुग में भी जैसा हम पहले देख श्राये हैं.भारतीय जहाजरानी बहुत ऊपर उठ चकी थी: पर अभाग्यवरा गुप्त-कला में हमें जहाजों के चित्रण कम मिलते हैं। बसाद से मिली ग्रासकालीन एक मिट्टी की मुद्रा पर एक जहाज के ऊपर लच्मी खड़ी दिखलाई गई हैं र ( आ ० १३)। इस सुद्रा पर की त्राकृति इतनी पेचीदा है कि उसका ठीक-ठीक वर्धन श्रासन नहीं है। सबसे पहले सदा के निचले बदामें में एक सींग की तरह कोई वस्त है जिससे एक जहाज के निचले भाग का बीध होता है। इस जहाज के मध्यभाग का बगल अगाड़ी-पिछाड़ी से ऊँचा है। यहाँ पर दो समानांतररेखाएँ शायद जहाज के बीच मुसाफिरों के लिए माला ( deck ) की धोतक हैं। जहाज का माथा बाई श्रीर है। दाहिनी श्रीर पिछाड़ी की तरफ पानी में तिरछा जाता हुआ। एक डांडा है। ऊपर की रेखा के बाएँ कोने में, माथे की श्रीर, कमशः मुकती हुई दो समानांतररेखाएँ हैं। इनके पीछे तीन पताकादंड हैं जो उपयुक्त रेखाओं से ऊँचे उठते हुए धिरे पर इस तरह पिखाड़ी की श्रोर क्रुक जाते हैं कि बाई श्रोर का दंड सबसे श्रिथक क्रुका मालूम पड़ता है। जहाज के पिछाड़ी की श्रोर एक बड़ा ध्वजदंड है जिससे ध्वजाएँ लाक रही हैं। इन ध्वजाश्रों के बीच में एक पाएदार चौख्या चबूतरा है जिसपर एक देवी मलमल की साकी पहने साकी है। उसके दाहिनो ओर एक शंख है श्रीर उसके नीचे एक शेर है। शंख होने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह देवी लच्मी हैं। यह ठीक ही है कि धन की अधिष्टात्री देवी लच्मी का सम्बन्ध भारत के जहाजों से दिखलाया जाय जो प्राचीनकाल में अपार धन इस देश में लाते थे। यह मुद्रा प्राचीन संस्कृत कहावत 'ब्यापारे वसते लचमी:' को भी चरितार्थ करती है।

श्राजंटा के भित्तिनित्रों में हम जहाजों के नित्रण ढूँ दते हैं; पर उनमें जहाजों के नित्रण दो बार ही हुए हैं। सत्रहवीं नंबर की लेण में विजय की सिंहल-यात्रा का नित्रण है 3 ( आ॰ १४ ए-बी )। इसमें एक नाव तो बिलकुल बदामें कटोरे की तरह है जिसका मस्या मकर-मुख की तरह बना है। उसमें दो डांदे लगे हुए हैं। इसमें घुदसवार चढ़े हुए हैं। इसके आगेवाली दो नावों पर जिनके आगे-पीक्के नोकदार हैं, हाथी हैं। इन नावों के मुखीरहें भी मकराकार हैं।

<sup>9.</sup> फ्यु सन, ट्रोप क सर्पेंट वशिष, में · Lxviii

२. ब्राव्हियोजिकस सर्वे रिपोर्ट, १६१६-१४, ए० १२६-१६०, में Xlvi, दर

३. हेरियम, अर्जटा, में, Xlii, ४७

अर्थां की दूसरी नम्बर की लेग में, " जैसा कि इस सातर्वे अध्याय में देख आये हैं, इस्मीवदान के सम्बन्ध में एक जहाज का निजया है (आ॰ १५)। इस जहाज का आगा-पीखा नीकरार है और उसपर ऑखें बनी हुई हैं। उसके दोनों ही सिरे पर माधा-काठ लगे हुए हैं। अहाज में तीन पाल और मस्तूल हैं। किहाड़ी पर एक चौथा पाल एक चौख्टे में तिरछे मस्तूल के साथ लहरा रहा है। माथे की तरफ एक मत्तवारण हैं। उसके बाद छाएदार मंडपों के नीचे बारह घड़े हैं जिनसे शायद पीने के लिए पानी अथवा किसी दूसरे तरह के माल का तात्पर्य है। समुद में दो नारीमरस्य तैरते हुए दिखलाये गये हैं।

धाजंटा में तीसरी जगह शायद नदी पर चलनेवाली नाव का नित्रण है ( आ॰ १६ )। भाव धागाई।-पिछाई। पर नोकदार है और उसपर आँखें बनी हुई हैं। नाव के बीच में एक परदेशर मंडप है जिसके बीच में एक राजा बैठा है जिसके दोनों ओर दी-दो मुसाहिब हैं। पिछाड़ी की और एक धादमी के हाथ में छाता है और एक दूसरा धादमी पतवार से नाव का संचालन कर रहा है। माथे पर एक सीदी पर चढ़। हुआ नाविक डाँड चला रहा है।

अपर इस देख त्राये हैं कि प्राचीन भारतीय कला में नावों के कितने कम नित्रण हैं। शास्त्रका बाराबुद्धर के अर्थिनों से इमें आठवीं सदी के मध्य के भारतीय जहाजों के अनेक वित्र मिख जाते हैं। माधाकाठवाले (outrigger) की पाँच आकृतियाँ मिलती हैं। के चावी अगावी-पिछाबीवाले ये बढ़े जहाज युरोधियनों के आने के पहले मलका के कुरा-कुरा कहाज से बहुत्त-कुछ मिलते हैं।

एक जहाज का मायाकाठ तीन तख्तों और तीन पालंकी टेड्री लकड़ियों ( Booms ) है बना है (आ ०१७)। माथाकाठ के ऊपर की स्वियों का उद्देश्य शायद दूमों को ठीक जगह पर रखने अथना द्वान में जहाज की स्थिर रखने के लिए अथना नानिकों के बैठने के किए था। आज दिन भी देशी जहाजों पर यही व्यवस्था होती है। अगाड़ी और पिछाड़ी पर खते क्संपे सहरों का जोर तीइने के लिए बने हैं। पिछाड़ी की एक गेलरी में एक नाविक है। अजंदा के जहाज पर भी यह बनावट दीख पड़ती है। जहाज माल से भर जाने पर नाविक इसका उपयोग लंगडों के रखने और एमद में उन्हें उतारने के लिए करते थे। इस जहाज के अगाडी और पिछाडी पर हम आँखें बनी देखते हैं जिनका लाचियिक अर्थ जहाज की गति अथवा समुद्र पर ध्यान है। ये श्रांखें श्रजंश के जहाज और पूर्वी जावा के कुरा-कुरा तथा बटेविया के प्राह पर भी देखी जा स.ती हैं। पतवार जहाज के पिछाड़ी में है। दो मस्तूलों के बीच में कपड़े से ढका एक मत्तवारण (leckhouse) है। अगाड़ी का मस्तत कँ चा है। कुछ सामने अके दोनों मस्तूल गोल लकिश्यों के बने हैं तथा जहाज की श्रागाशी-पिछाड़ी की रस्सियों से तने हैं। बाराबुद्धर के दूसरे माथाकाठवाले जहाजों से पता चलता है कि मस्तूलों पर चढ़ने के लिए सीदियाँ होती थीं। मस्तूल का सिरा, जहाँ दो बिंदु मिलते हैं श्रीर जहाँ से रिस्सियाँ निकलती हैं. बरा कुका हुआ है। वहाँ एक वस्त्र है जिसकी तुलना मकासारी जहाज पेटकवांग के सस्तल पर लगी रस्ती की गेहरियों से की जा सकती है। दोनों वस्तूलों में चौखरी पालें लगी हैं। माथे पर

<sup>🤋</sup> याजदानी, अर्जटा, आ॰ 🕇, ज्रे • Xlii

२. प्रिफिय, अजंटा, पृ० ३७

वै. क्रीस, बारांब्रहर, भा० २, २० २३५-२३=, दी हास, १६६७

एक तीसरी तिकोमी पाल है जिसका उपरी विरा लहरतीड (washbrake) से और इसरे विरे माथाकाठ और घोडी (portside) से केंद्रे हैं। जहाज के नाविक अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई पाल ठीक कर रहा है तो कोई पतवार पर जमा है। एक माविक माथा-काठ पर है तो एक मस्तूल पर चढ़ा है।

दूसरे जहाज की विशेषोरों से खेबाई हो रही है (आ॰ १०)। छः हाँ दे लगे हुए हैं। पछ सामने रिखलाई देते हैं। जहाँ लहरती (washbrake) की शक्त बफर की तरह है। दूसरा मस्तून एक काठ का है। मस्तूनों के सिरों पर नकाशियाँ बनी हुई हैं। जहाज के बीच में कपड़े से दका मत्तवारण है। जहाज के कुछ खजासी मस्तूल ठीक कर रहे हैं।

तीसरे जहाज के सामने एक पालदार नाव है जिसमें पाँच आदमी दिखलाये गये हैं (आ॰ १६)। शायद यह नाव जहाजियों को किनारे पर उतारने के काम में लाई जाती थी। हम समराहचकहा की कहानियों में देख आये हैं कि नवीं सदी के मारतीय जहाजों के साथ ऐसी नौकाएँ चलती थी। बड़े जहाज के आउटरिगर में चार जोड़े बूम लगे हुए हैं, पर सिर पर पाल का बगली बाँस (float) जिसे कोई पकड़े है, एकहरा है। कुछ डाँडों के सिवा खेनवालों के सिर भी देख पड़ते हैं। अगले मस्तूल में दो गोल लकड़ियों के जोड़ने की छल्ती (coupling blocks) और उनमें से रस्सियाँ निकलने के छेद साफ-साफ देख पड़ते हैं। जहाज के आगड़ी-पिछाड़ी पर पताकाएँ भी साफ-साफ दीख पड़ती हैं। आगले मस्तूल के सिरे से फड़कती मंडी और भरे पाल हवा का रुख बता रहे हैं। दो गजों से बँधी हुई माथे पर की पाल तिकोनी है। और इसमें दो माथाकाठ लगते हैं। एक माथाकाठ पर एक खलासी पाल तानने की रस्स्याँ पकड़कर बैठा है। यहाँ भी हम एक फुल्ले की तरह गोल वस्तु देख सकते हैं जिसकी अबतक पहचान नहीं हो सकी है। छोटी नाव जुक ग नाव की तरह दिखलाई देती है; पर उसका माल (deck) काँचा है। उसमें एक मस्तूल और चौखूरी पाल है। गज में दोनों ओर लगी पाल तानने की रस्स्याँ पकड़े खलासी बैठे हैं। माथे पर 'आँखें' दीख पड़ती हैं।

चौथा एक पाजवाला छोटा जहाज है ( आ॰ २० ) 3 जिसमें मत्तवारण का पता नहीं चलता और न उसमें लंबे-चौबे लहरतोड़ जे कही हैं। वे एकहरे टेदे बूमों और दोहरी खिडकीदार पसिलयों ( floatings ) से बने हैं। बगली और आँख साफ-साफ दिखाई देती हैं। पतवार पर एक आदमी है। जहाज में रोजार्स, भीतर धँसती हुई बाद, अगाडी-पिछाड़ी बाँस के बने हुए लहरतोड़ तथा उनपर मड़ी जाली ( grate ) उल्लेखनीय हैं। मस्तूज दो लकड़ियों का बना है और उसपर सीढ़ो लगी है। माथाकाठ के सामने एक अलंकार-सा बना है। उसी तरह का अलंकार पहले जहाज पर दीख पड़ता है। नाविक पाल उतार रहे हैं। माथे पर लड़ा हुआ जाविक तो एक पाल उतार सुका है।

पाँचवाँ जहाज ४ एक सस्तूल का है। उसपर सत्तवारण बहुत साफ देख पदता है (आ॰ २१)। डाँदे और खेनेवालों के सिर भी देख पदते हैं। उनके सिरों के स्थान से पता

१. वही, आई • बी० पप

२. वही, आई० बी॰ १०म

६. वही, आई॰ बी० १३

४. वही, आई० आई० ४१

स्वयता है कि खेने का काम काँके खींचकर नहीं, बल्क ढकेलकर होता था। मस्तूल की छल्ली के सपर एक गदी-सी है। जहाज के आगे और पीछे गोल खंमों पर पुलिया (derrick) चढ़ी हुई हैं। नाव के पीछे एक मॉडा लगा है जिसमें माथाकाठ नहीं है। शायद उसके लिए जगह ही नहीं थी। इस जहाज में भी पाल उतारी जा रही है। इस जहाज के पीछे और आगे जलतोक काफी सें वे हैं।

उपर्युक्त जहाजों के सिवा बाराबुङ्र के अर्घ चित्रों में तीन और मजबूत जहाजों के नक्शे मिलते हैं। इनमें माथा ढालुओं है और पीजा खड़ा। इन जहाजों में केवल एक मस्तूल है। इनमें पतबार नहीं रिखलाई गई है। एक जहाज पर खलासियों में से कुछ पाल उतार रहे हैं और इसरे मछिलयों मार रहे हैं (आ॰ २२)। इसरा जहाज बहुत टूट-फूट गया है। इसमें एक मस्तूल है जिसमें चौच्यी पाल चैंधी हुई है। पाल के निचले गज पर एक नाविक चढ़ा हुआ है। एक इसरे जहाज पर एक इसता हुआ मनुष्य उसपर खींचा जा रहा है, इस जहाज की बनावट इसरे जहाजों से भिष्ठ है (आ॰ २३)। इसके पीछे पर एक गैलरी है जिसपर एक मनुष्य खड़ा है। शायद यह पतवारिया हो। जहाज के माथे पर भी एक गैलरी है। मस्तूल पर एक चौच्यी पाल है जो जहाज के पीछे और आगे से रस्सियों से तनी है।

श्री फान एर्प की राय है कि इनमें से बड़े जहाज समुद में चलते थे। इन जहाजों में हिन्दू-प्रभाव स्पष्ट है; पर शायद जुड़े मस्तूलों में हम हिंद-एशिया का प्रभाव देख सकते हैं।

२

प्राचीन भारतीय कला में स्थलयात्रा-सम्बन्धी दृश्यों के भी बहुत कम चित्रण हुए हैं। अधिकतर इन चित्रों में तत्कालीन नागरिक सभ्यता को ही ध्यान में रखकर चित्रकार और मूर्तिकार आगे बढ़े हैं। यदि हम शहर के ठाउवाट को जानना चाहें तो प्राचीन भारतीय कला में बहुत मसाला है। हम उसमें सजे हुए रथ, धोड़े और हाथी तथा विमानों के अनेक चित्र पाते हैं; पर जहाँ तक सार्थ का सम्बन्ध है, उसमें बहुत कम ऐसे दृश्य हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों के यात्रा और उसके उपादानों पर प्रकाश पड़ता हो। जैसा हमें पता है, भारत में बहुत प्राचीनकाल से बैलगाड़ियों द्वारा यात्रा होती थी और इसके कहीं-कहीं चित्र प्राचीन भारतीय कला में बच गये हैं। भरहुत में एक जगह एक बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसकी बनावट विस्कुल आधुनिक सम्बन्ध की तरह है। भरहुत में एक दृश्यी जगह एक गहीदार चौखूटी बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसमें दो पहिए हैं और जिसका खड़ा पीठक लकड़ी का बना है (आ० २४)। गाड़ी से बैल खोल दिये गये हैं और वे जमीन पर विधाम कर रहे हैं। बैलगाड़ी हॉकनेवाला अथवा व्यापारी पिछ बाई ओर बैठा है। डा॰ बरुमा की राय है कि इस दृश्य में घराणुजातक अवित है जिसमें बोधिसरव सार्थ के साथ एक रेगिस्तान में अपना रास्ता भूल गये; लेकिन चतुराई के कारण सकुशल वे अपने गनतव्य स्थान पर पहुँच गये।

१. वही, बाई॰ बी॰ २३

२. वही, आई० बी० १४

३. वही, आई॰ बी॰ वृ० ११३

थ. बरुबा, सरहत, में xlv

र, वही, में lxix, बा॰ वद

सौँ की अर्थितियों से पता लगता है कि कभी-कभी न्यापारी खून सजे-सजाये बैलों पर भी यात्रा करते थे। हैं हमें प्राचीन साहित्य से इस बात का पता नहीं चलता कि सिवा सेना की छोड़कर लंबी यात्राओं के लिए बोड़े काम में लाये जाते थे अथवा नहीं, पर इसमें सन्देह नहीं कि पास की यात्राओं में लोग खूब सजे-सजाए बोड़ों पर यात्रा करते थे। ऐसे घोड़ों के चित्र साँची में बहुत बार आये हैं। इसमें यह भी पता है कि प्राचीन सारत में हाथियों की सवारी लोगों में बहुत प्रचलित थी। सेना के तो हाथी एक अंग होते ही थे, पर राजाओं की दूर की यात्रा में वे बराबर उनके संग चला करते थे। पर जहाँ तक हमें पता है, शायर उन हाथियों का उपयोग व्यापार अथवा लंबी यात्राओं के लिए कभी नहीं होना था। सवारी और मान की दुलाई में जैंटों का उपयोग बहुत हिनों से होता था। साँची में एक केंट-सवार का चित्र ए हुआ है। 3

भरहत के अर्थिवितों में कई जगह माल रवने और दुकान-रौरी के चित्रण हुए हैं। एक जगह माल मरने के दो बड़े गोराम और अज भरने के लिए एक बड़े मारो कोठार का चित्रण हुआ है ४ (आ॰ २५)। डा॰ बहुआ इस दृश्य की पहचान गहपति जातक (न॰ १६६) से करते हैं जिन्न अनुसार बोबिसत्व ने एक बार अपनी खो को गाँव के महतों के साथ देवा। पर वह चतुर खो उनको देवते ही फौरन कोठार में घुस गई और वहाँ से यह दिखलाने का नाट्य करने लगी कि वह उस महतों को मांस के बरते में धान्य दे रही थी।

एक दूसरी जगह भरहत में एक बाजार का दृश्य है (आ॰ २६) जिसमें तीन घर दिखलाये गये हैं। एक व्यापारी एक बर्तन से कोई चोज खरीदार के हाथ की धाली में उत्तट रहा है। दाहिनी श्रोर एक मजदूर है जिसके सामने दो मेटियोंवाली एक बहुँगी पड़ी है।

भरहुत में एक दूसरी जगह भी एक दूकान का दश्य है। अर्थिवत्र के दाहिनी श्रोर दो व्यापारी हैं जिनके दोनों श्रोर शायर दो कप है की गाँठ हैं और सामने जमीन पर केलों का हेर लगा हुआ हैं। बाई श्रोर टोपियाँ पहने हुए दो व्यापारी हैं जो शायर श्रापस में माल का दाम तय कर रहे हैं (श्रा० २७)।

मधुरा के अर्थिवित्रों में भी कमी-कभी तत्कालीन गाड़ियों के चित्र आ जाते हैं। साधारण माल ढोने के लिये एक जगह मामूली-सी बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसके हॉॅंकनेवाले और बैल जमीन पर बैठे हैं (आ॰ २०)। चढ़ने के लिए अच्छे बैलोंवाले शिकरम काम में आते थे॰ (आ॰ २०)। इस शिकरम के गाड़ीवान के बैठने की जगह आजकल के शिकरम की तरह जोत पर होती थी। बैलों की दुम जोत की रस्सियों में बँधी है।

मधरा में एक दूसरी जगह दो पहियों वाली एक खुली घोडागाड़ी का चित्रण हुआ है

<sup>1.</sup> साशंब, साँची, सा० २, अ े xx(b)

र. वही, xxxi

३. वडी. सा॰ ३, प्रे॰ lxxvi, ६६ सी॰

४. सरहत, में e lxxvi, शाकार, १०३

प भरहत वही, प्ले॰ XCV, बाक्रति १४६

६ वही, प्ले॰ XCV, बा॰ १४४

७ विन्सेन्ट स्मिथ, वी जैन स्तूप ऑफ मधुरा, प्ले॰ १४, प्लाहाबाद, १६०१ स्न वडी. प्ले॰ XX

उस माडी पर तीन भारमी बैठे हुए हैं; पर शिकरम की ही तरह कोचवान जीत पर बैठा दिखलाया गया है (आ॰ ३०)।

श्वमरावती के श्वर्धचित्रों से पता लगता है कि दिख्णभारत में ईसा की आरंभिक सिद्यों में एक हस्की बैलगादी माल ढोने और सवारी के काम में श्वाती थी (श्वा॰ ३१)।

शायद राजकर्मचारियों और जल्दी यात्रा करनेवालों के लिए शिविकाएँ होती यीं। धमरावती के आर्थचित्रों में दो तरह की शिविकाओं का चित्रण हुआ है। इनमें एक शिविका एक छोटे मंडप की तरह है। इसकी छत काफी अलंकारिक है और इसके चारों ओर बाद हैं (आ० ३२)। शिविका में दोनों ओर उठाने के बॉस लगे हुए हैं। इसरी शिविका (आ० ३३) तो एक घर की तरह ही देख पढ़ती है। इसमें नालदार छत आर खिड़िकयाँ हैं और भीतर बैठने के लिए आरामदेह गहियों लगी हुई हैं। यह कहना संभव नहीं है कि इस तरह के ठाटदार विमान दूर की यात्राओं में चलते ये अथवा नहीं। कम-से-कम व्यापारी तो इस तरह की सवारियों पर नहीं चलते थे।

गोली के बौद्धस्तूप से मिले हुए अर्थियों में जो बैलगाहियों का विश्रण हुआ है वे काफी सजी-सजाई मातुम पहती हैं (आ॰ ३४)। इनका नक्शा बौखूटा है और इनकी बगलें बित से बुनी मातुम पहती हैं। बैलगाड़ी की कृत भी खूब सजी है और उसके खुले सिरे पर परदा लगा हुआ है जो उठाकर छत पर डाल दिया गया है। गाड़ीवान गाड़ी के जोत पर बैठा है।

हम ऊपर के अध्यायों में कई बार देख आये हैं कि अक्सर समुद्री व्यापारी जब इस देश में उतरते थे अथवा यहाँ से जाते थे तब वे राजा से मिल लेते थे और उसे उपहार देकर प्रसन्न कर लंते थे। विदेशी व्यापारियों से राजा की भेंट का एक ऐसा ही दश्य अमरावती और अजंडा के अर्धिकों में आया है। अअमरावती में यह प्रकरण वेस्सन्तरजातक के सम्बन्ध में है जहाँ राजा बन्धुम को उपहार मिल रहा है। इस दृश्य में राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसे दो चामरआहिणिया और एक पंखेवाली घेरे हुए हैं। राजा के बाई और राजमहिषी भी परिचारिकाओं से विरी हुई बैठी है। चित्र की अप्रभूमि में कुतें, पाजामे, कमरबंद और बृट पहने हुए विदेशी व्यापारी फर्श पर घुटने टेककर राजा को भेंट दे रहे हैं। उनके दल का नेता राजा को एक मोती का हार भेंट दे रहा है (आ। ३॥)।

इसी तरह का एक दृश्य अर्जात के भितितित्र में आया है जिसकी पहचान लोग अवतक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरान के बादशाह खुसरों के प्रशिधिवर्ग से करते रहे हैं । इस दृश्य में एक विदेशी व्यापारियों का दल राजदरबार के फाटक पर देख पहता है। इसमें के

श्रीवराम मृत्ति, समरावती स्कश्यचसं इन मद्रास म्यूजियम, प्के॰ X, बा॰ १६ मद्रास १६४२

२ वही, प्ले॰ X, आ० २०-२१

६ टी॰ एन॰ रामचंद्रन् , बुधिस्ट श्कलप्यसँ फ्रॉम ए स्तूप नियर नोसी विसेज, गुन्द्र, प्ले॰ V, b,c,d, महास, १६६६

४ शिवराम सूर्ति, वही प्ले॰ xx(b), ६, ४० ६४-६६

४ पाजदानी, अजंटा, भा॰ १ प्र॰ ४६-४७

दी व्यापारी भीतर चुस बाने हैं जीर उनके हाथों में सीगात की चीजें हैं। राजररबार मुसाहिबीं बीर उनके परस्व कर्मचारियों से भरा है जिनमें तीन विदेशी भी दिखलाई देते हैं। राजा एक विद्वासन पर बैठा है जीर उसके पीखे जामरमाहि शियाँ और दूसरे दास-दासी खंदे हैं। ये विदेशी कें ची टोपियों, ब्राँगरखे, पाजामे और चूट पहने हुए हैं। उनमें से एक के हाथ में गहनों की, रकाबी है। उनकी पोशाक से यह पता लगता है कि शायद वे परिचमी एशिया के रहनेवालें स्थाम के व्यापारी थे।

• पॉचर्वी और छठी सदियों में शामी श्रीर ईरानी ब्यापारियों के भागमन का पता हमें दराड़ी के दशकुमारचरित के दो उल्लेखों से चलता है? । तृतीय उच्छ्वास में कनित नामक एक यवन व्यापारी से एक बहुम्लय हीरा ठगने का उल्लेख है। श्री गर्गाश जानार्दन श्रागाश का भाउमान है कि खनित शब्द शायद तुर्की लान शब्द का रूप है। दशकुमारचरित के दिल्पी पाठ में खनित की जगह श्रसमीति पाठ है जो श्रे॰ भागाश के मत से शायद फारसी शब्द भाउम का रूप है। पर खान शब्द ईरानी साहित्य में तुर्की से मंगोल-शुग में भाया। इसके भानी यह हुए कि दशकुमारचरित बहुत बाद का है। पर प्रायः स्व विद्वान एकमत हैं कि दशकुमारचरित का समय ईसा की पाँचर्वी-छठीं सदी है। खनित शब्द शायद ईरानी भाउ फिन्दन' जिसके अर्थ खोदने के होते हैं, निक्ता है। इस शब्द की प्राचीनता की जाँच भावश्यक है। बहुत संभव है, खनित ससानी श्रम का एक व्यापारी भा जो ईसा की पाँचर्वी-छठीं सदी में रत्नों के व्यापार के लिए भारत आता था। यवन शब्द का तो ईसा की पाँचर्वी- इसी के बाद मारतीय साहित्य में विदेशियों के लिए जिनमें ईरानी, भरब, शामी, युनानी ईरायार का जाते थे, व्यवहार होने लगा था।

एक दूसरे यवन व्यापारी का बल्लेख दशकुमारचरित के छठ बच्छ्वा सें आया है। कहानी यह है कि भीमधन्वा की श्राज्ञा से मित्रगुप्त ताजिलिति के पास समुद्र में फेंक दिया गया। सबेरे उसे यवनों का जहाज देख पड़ा और यवन नाविकों ने उसे इवने से बचाया। वे उसे अपने कप्तान (नाविक-नायक) राभेषु के पास ले गये। उन्होंने सममा—चलो, एक अच्छा मजबूत दास मिला जो जरा देर में ही उनकी सैक हों श्रंगुर की बेलें सींच देगा। इसी बीच में बहुत-सी नावों से थिरे एक जंगी जहाज ( मद्गु ) ने यवनों के जहाज को बेर लिया और तेजी के साथ धावा बोल दिया। बेचारे यवन हारने लगे। यह देखकर मित्रगुप्त ने यवनों से उसके बंधन खोल देने की कहा। बंधन खलते ही वह रात्रु दल पर टूट पड़ा और उन्हें परास्त कर दिया। बाद में उसे पता खला कि उस जंगी जहाज का मालिक भीमधन्वा था। यवन नाविकों ने उसे बाँध कर खूद ख़िश्यों मनाई।

श्रव यहाँ प्रश्न उठता है कि यवन नाविक-नायक रामेख किस देश का बसनेवाला था। श्रंगुर की लताश्रों के उल्लेख से श्री आगाशे का श्रनुमान है कि शायद वह ईरानी रहा हो। पर वे रामेखु शब्द की फारसी अथवा अरबी से ब्युत्पत्ति निकालने में असफल रहे। ईरानी और

<sup>\$</sup> कें काई • एस • को ० ए०, भाग १२, १६४४, ए० ०४ से

र दंडी, दशकुमारचरित, श्रीरायोग जनार्दन भारायो हारा संपादित, भूमिका ४० xliv-xlv ; पाठ ४० ७७, खाइन १८

रे. वही, भूमिका पृ० Xiv, पाठ पृ० १०६-१०७

#### ि रे४० 🖠

मंध्यपूर्व एशिया की भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान हा॰ उनवाला ने सुमे यह सूचना दी है कि रार्नेषु नाम निश्चयपूर्वक शामी भाषा का है जिसका आर्च होता है राम अर्थात् सुंदर और हेंचु अर्थात् ईसा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाम के ईसाई व्यापारी भारत में व्यापार करने आते थे। रामेषु की शामी निस्तयत से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि बंधुमवाले दस्य में आनेवाले विदेशी व्यापारी शामी थे।

अर्जरा के भितिचित्रों से भी यदा, कदा हमें उस समय के बाजार और गाहियों के चित्र भिल जाते हैं। वेस्सन्तरजातक में जब राजा वेस्सन्तर देश-निकाला पाकर नगर से निकल रहा है उस समय नगर की दूकानों और याम की स्वारियों के उन्द्र शंकन हुए हैं। जिस गादी पर राजा, उसकी स्त्री तथा बच्चे सवार हैं उसका नक्शा समकीए है और उसमें चार घोड़े उते हुए हैं, उसके आगे और पीछे चौबट हैं जो शायद गादी बाँकने के लिए व्यवहार में लाये जाते रहें होंगे। गादी के श्रंदर गहियाँ लगी हुई हैं (आ॰ ३६)।

बाजार में दाहिनी श्रोर तीन दूकाने हैं जिनमें दूकानदार श्रपने काम में व्यस्त हैं। उनमें से एक दूकानदार जिसके सामने दो घड़े पड़े हुए हैं, राजा की अधाम कर रहा है। दूसरा तेल निकालकर एक प्याले में भर रहा है। तीसरे दूकानदार जिसके श्रास-पास बहुत-सी थालियाँ श्रीर छोटे घड़े पड़े हैं, वह स्वयं कोई चीज तील रहा है बहुत संभव है कि यह दकानदार कदाचित, जीहरी श्रधवा गन्धी हो (श्रा॰ ३७)।

श्चजंदा की सत्रहची गुफा में २ एक खुली गाड़ी दिखलाई गई है जिसके चारों श्चीर वाड़ लगी हुई है (आ० ३८)।

उपयुक्ति वितरण से हमें पता चलता है कि यात्रा की सवारियों में बहुत िनों तक कोई विशेष श्रदल-बदल नहीं हुई। सातवीं सदी के बाद यात्राश्चों में किस तरह की सवारियाँ चलती श्री इनका पता हमें रूदिगत श्रर्धिचत्रों से कम मिलता है। फिर भी हम श्रदुमान कर सकते हैं कि उन सवारियों में प्राचीन सवारियों से कोई विशेष श्रन्तर नहीं पड़ा होगा।

s. बोडी हैरिगंस, व्यवंटा, ब्रोक XXIV, दर्ब

२. वही, में VIII, का 10



 अहाज की ऋार्क्टात मोहेनजोदड़ो, सिंध, करीब ई० पु० २५००



२. जहाज की बार्क़ात, मोदेनजोदको, सिंध, करीब, ई० ए० २५००





४. भारत लच्मी लेम्पेस्कॉस, ईसर्वा ९-३ सदी

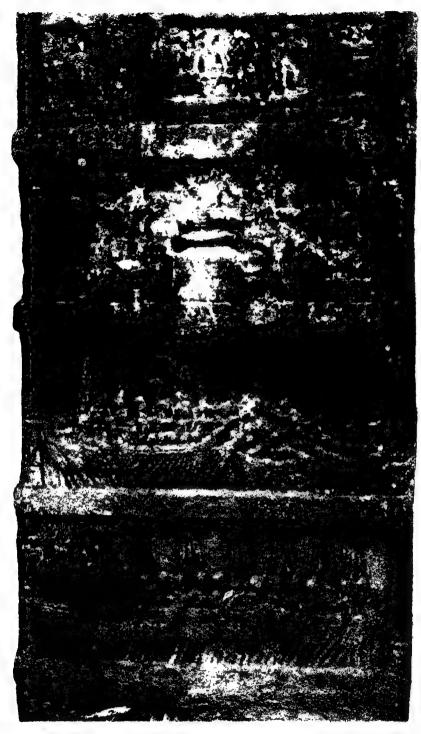

दः वीरगल (निचला भाग) जहाजों की लड़ाई एक्सर (ठाएग)२२वीं सदी का आरंभ आर्कियॉलॉ(अकल सर्वे आफ् इंडिया क्री क्यामे



प्र. ( श्र ) वीरगल जहाजों की लड़ाई, एक्सर (ठाखा), १२वीं सदी का आरंभ र आर्कियोलॉ जिकल सर्वे आफ़ इंडिया की कृपासे ।



७. आ० ६ के निचले भाग का विस्तार।



निरमल नहाजों की लक्ष्टं, स्रम्पर, थाना। १२वीं सदी का भारंभ। आरंभ। आरंभ।



🔌 ब. श्रा॰ 🦎 के निचले भाग का विस्तार



जहाज पर तिमिङ्गल का श्राक्रमण, भरहुत, ई० पृ० दूसरी नदी



रिसले तस्तोंबाली नाव, सांची,
 र्द्द पूठ पहली सदी



११. शाद्रील के आकार की नाव, सांची, ई॰ पु॰ पहली नदी

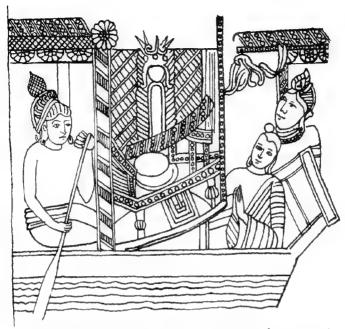

बौद्ध स्मृति चिह्न वहनकस्ता हुन्ना जहाज, त्रमरावतीः ईसवी दूसरी सदी



१३. अहाज पर श्री लच्सी, वैक्साली-गुप्तयुग, ईसवी धर्वी सदी



१४. ( स्र ) जहाज, ऋजंटा, ईसवी धवीं सदी



१४. (ब) जहाज, आजंटा, ईसवी धवीं सदी



१४. पूर्णावदान में जहाज का चित्रण, श्रजंटा, ईसवी छठी सदी



#### साथवाह

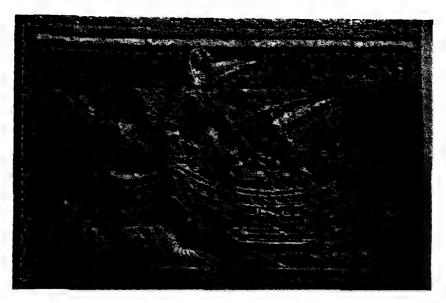

१७. जहाज खलासियों सहित, बाराबुइर, ईसवी ८वीं सदी



१८. खलासियों महित जहाज, बाराबुहर, ईमवी ८वीं सदी

# साथवाह



१६. जहाज श्रीर एक नाव, बाराबुहर ई० ८वीं सदी



२०. जहाज, बाराबुहर ईसवी ८वीं सदी

#### साथवाड



२१. जहाज जिसके मस्तक पर सीढ़ी से एक खलासी चढ़ रहा है, बाराबुहर, ई०८वीं सदी



२२. पालदार जहाज, बारबुड्र, ईसवी दवीं सदी

## सार्थवाह



२३. एक इबते हुए आदमी का उद्धार करता हुआ जहाज, बारामुझर, ईसवी टवीं सदी



२४. बैलगाड़ी, भरहुत, ई० पू० दूसरी मदी

## साथ**वा**ह



२४., कोठार, भरहुत, ई॰ पू॰ दूसरी सदी



२६. बाजार, भरहुत. ई० पू० दूसरी सदी



२७. एक दूकान, भरहुत, ई० पू० दूसरी सदी



#### साध्वाह



२६. शिकरम गाड़ी, मथुरा, ईसत्री दूपरी सदी



३०. घोडागाडी, मथुरा, ईसवी दूसरी सदी



३१. ेलगाडी, मधुरा, ईसवी दूसरी सदी



३२. शिविका, अमरावती, ईसवी दूपरी सदी



३३. शिविका, अमरावती, ई॰ दूसरी सदी



३. दैलगाडियाँ, गोझी के अर्घचित्र. ईसबी दूसरी सदी



३४. बन्धुम जातक का एक दृश्य, श्रमरावनी, ई० दूसरी सदी, राजा को व्यापारी भेंट देरहे हैं।



३६. गाई।पर सवार विश्वन्तर, ऋजंटा. ६ठी सदी



३७. दुकानदार, अजंटा झेठी सदी

# साथवाह



३८. खुली गाड़ी, ग्रजंटा, छठी सदी



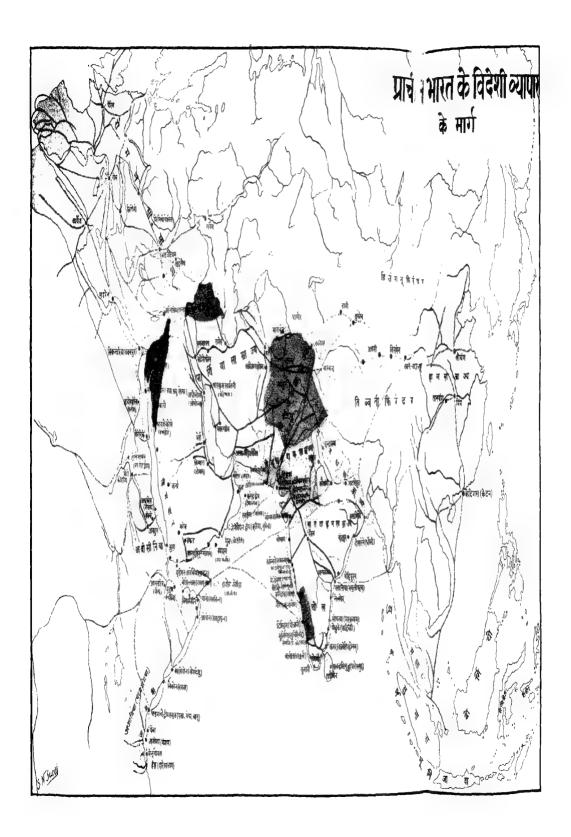

#### **अनुक्रमियका**

श्चीग---४७,४८,४२,६६,७४,१३६,१६४ अंगुत्तर-१६ श्रंधपुर ( पैठन )-५४ क्रांग्र (क्यांग्र)—२१५ त्रांव---७१ श्रंबलिष्ठक--१ = श्रंबष्ट--- ७३ श्रं•ाला---१२,२२ श्रक्षर— ६ श्रकानी-99३ श्रकीक —३१,११२,११७,१२८,१४६ श्रकारीयुग--३२ अक्याब-- १ रे रे भग६ – ६७,६८,७२,१२८,२०६ श्रगरोहा — १५ ञ्चगस्तस- ४,१०६,११०,१११,११६, 356 श्रगस्तिमत - २१% श्चरगालव-- १ = श्राग्न (कारा शहर )-१८३ श्रमितंत - २२५ अभिनमात ( लालसागर )-- ५०,६१,६२,६३ 985 अग्निमित्र --- २२६ अप्रीतक (अगरोहा)--१५ श्रवलपुर---२२,१०१ श्रविरावती ( राप्ती )-१ ६,४६

श्रब्रवत — ६६

अजंडा- ( अजन्ता, अजिंठा )- २४,११७ 984,733,738,735,780 श्रजकूला नदी-- १६ श्रजपथ---५०,५१,१३०,१३२,१३४,१३६, अजमेर—-२३,२४,२६ श्रजातरात्रु—४८,४६,४०,६६,१४२ श्रजानिया — ११४,१३५ श्रजायबुल हिंद--२०८ श्रजिनपवेग्री ( चटाई )--१४३ अजीव (कालिकावात)--२०२ धजॉग (जहाज )---२१३ श्रदक—३,४,७,८,६,१०,१३,१४,२१,२१ श्रडमस ( सुनर्गा रेखा नदी )—3२३ श्रयाहिक्त पट्टन ( बनहित्तवाड )---२१४ श्रत**रंजी**खेडा—२० अत्रि---२३६ श्रथनैवेद---३८,३६,४०,४१,४३ श्रथेना देवी---७१ **श्रदन** — ३२,६३**,**११०,११४,११८ श्रदष्ट— ७२ श्रधीर--- २२७ श्रद्ध तिस---१२०,११२,११४,१८४ अनहिलवाद---२१,२१४,२१८ श्रनाथपिंडिक--१८,१४४ श्रनाम--१३४,१६३,२०४,२०६ अनुरंगा (गाडी)-१६६ श्चनुसेष्ठि--६७ श्रनुप-- ६६

अनुध्वी-( बहाज )--२१३ श्रन्ताबी-- ३,१३१,१३३ श्रन्तिश्रोख—-३,४,७४,११०,१११ श्रपरगंगण---११४,१३४ श्रपरांत-८७,६६,१०४,१०६,१७२ श्रपरांतक-- १०० श्रपोलोगस—११४,१२१,१२⊏ श्रवोत्तोडोटस—८६,६०,६२,६४ बाप्रीति ( अफरीदी )- ४६ श्रक्तवानिस्तान—२,३,४,५,७,८,६,३०,३१ 36,35,86,60,03,08,26,50,60 £4,85,929,982,964,989,982 984 श्रफरात नदी---४,४६,११५ भ्रफ्रिका—६,१०६,११०,११२,११४,१२१ 925,928,938,986,902,989 984,303 अफ़ीदी-- ६ अवीरिया ( कामीर )--- ६१ **श्रमु**ल मलिक—२०२ श्रवृजैद सैराफी-- २०६,२०७,२०८ भवूशफर-- १०६ अबुह्मीका दैनुरी-- २०२ **भ**ब्दुलमुलक — २०३ अत्रहम-- ११४ भ्रमिसार--७५ श्रमिशान-मुद्रा-७६ भ्रमपुरी --- २१ श्रमरावती--१०१,२३३,२३% श्रमरी नाल संस्कृति - २६ श्रमरोहा-- २२ श्रमृतसर--१२,७२ भयमुख-- २० भ्रयसिंघाटक--१४० श्रयोध्या-१२, १४, १८, 900,9041

चरखोसिया—७, ४६, ७०, ७४, ६०, ६४, हर् १७४, १६०, १६३ चरर्गदाव---१६, ७०, ६४, ६५ अरगरिटिक मलमल-१२६ भरगह ( उरैयूर )--११६ अरब--दे, २६, ४४, ४६, ६३, ७०, उस, 905, 908, 190, 992, 992, 998, ११४, ११७, ११८, १२१, १२२, १२४, १२७, :२८, १२६, १३२, १४४, १७२, 9= 6,940,989 982,983,984, २०१, २०२, २०३, २०४, २०६, २०७, २०८, २०६, २११, २१२, ६१४, २१६, श्ररबसागर-१३, ४२,४६,५६,७२,११२ अरवल-१६, १६, २३ श्ररसक — ७४ अरसि ( चावस )-४४ श्ररसियोन--११२ अरिश्राके—१०४, १०५, १०६, ११३, ११४, 998 भरिभास्पी---७० अरिकमेडु--११६ अरितृ—४३ श्वरित्र ( डांड )--४३ श्ररिय—३८, ४६, ७०, ७४ श्वरियाना-३= श्ररिस्नो-११० अरुण-- १३= ब्रर्जुन—६७, ६३ अर्तकोन-७० अर्थशास्त्र—७६, ७७, ७८, ७६, ८४, ८६, ८७, १३०, १३४, १४३ ध्रमेंनिया--१०६, २१६ श्रसिनोय -- १ २ ६

श्रलपी---११८ अलबीरनी--१६, २१, २४, १६४, २०३ श्रल मुक्बर-११४ श्रलमुग-४४ श्रलसंद-- १३१ श्रलसंदक ( मूंगा ) -- ७८ श्रल हजाज - २०३ श्रलाउद्दीन--१६२ श्रलीगद्---२१ श्रामीमिरिजद--- १२ अलोर--७३ श्रलोसिंगी--१२३, १२४ अल्लकप--४७ भ्राल्लसंद (सिकंदरिया)-- १३०, १३३, १३४ श्रव्यक्तिकाकुल (विकाकोल )--२१४ श्रवंती-- २४, ४७, ४६, ५०, ६६ श्रवचारक ( दलाल '--१४१ श्चवतारमार्ग--- २२३ श्रवदान कल्पलता---२११ अवदान शतक--१४२, १४५ श्रवदंग (बयाना)-१५१ श्रवनिजनाश्रय पुलकेशिन्-१६२ भवसु**ह**—१७४ श्रवरंत ( श्रपरांत )-- १०० स्रवरेस--१८८ अवलाइटिस-- ११३ श्चवस ( रास्ते का भोजन )--४० अशोक- ६, ६६, ७४, ७६, ७८, ८६, ६६, 964, 298 श्रश्मक---४७, ८७ श्रश्वक नाग---१४० श्रसक ( अश्मक )-- ६६ श्रसाई--- ६४ श्रासिक-- ६ ६ असिक्नी—६ ध श्रसियानी-- ६४

अधीरिया-४४, १११ असुर---१४६ अस्काबाद---४ अस्थिका ( छोटीनाव )--- १०२ अस्पस - ७२ अस्सक ( अश्वक ) २५ श्रस्यकेन---७२ अहमदनगर---- २५ **घ**हमदशाह अ•दाली----- १४ **शह**मदाबाद----२३. २४, २६ **अहि**च्छत्रा—२०, ७४, ७६, १४१, **१**६६ श्रज्जु-श्रज्जुमी-- १०६, ११० २२१, १२५ ब्रांड्न पाइरेटन-१०६ श्रांड्राइ सिमुंडोन--१०६ आंध्र-१४, उप्र हह, १०४, १२३, १३१ अभि-७२ बाकर (पूर्वी मालवा )---२४, ६६ श्रागमन-गृह---१६६ श्रागरा - १४,१४,२२,२३,२४,२६,६२ श्राचाररियतिपात्र- १७६ श्राचीन---२०० श्राचेर—१३४,१३७,१३८,१३६ शाजमगढ --- २२ आजी नदी-- १६ मातिय्य (बाहरीमाल )—८२ श्रातिवाहिक ( महसूल )- ८०,८२ श्रादित्य---१४७ त्रादिराज्य ( अहिच्छत्रा )-१४१ आदिस्थान - २१ श्राबदान--- २०३ श्रामीर - ६१,१०० बायस्टर राक्स-११७ ऋरब--७३ बारवटी---२१५ भाराकान--२६,१२४,१२६

धार्कट—१७५ आर्गायर--- १२५ भार्जुनायन---६२ भार्तचरस-४७ श्रातेंमिस देवी--१४१ श्चार्देशर प्रथम--१७४,१७५ श्रार्य---३,१४,२४,२⊏,३४,३६,३७,३⊏,३६, 80,89,82,82 बार्यश्रुर---१४६,१४७ श्रायविर्त-५६ आर्थी--- ६३,६४ মালকংক ( म् गा )— ८৩ आलवक--- १६ ब्रालवी ( ब्ररवल )--१६,१६ श्रालावला ( ऋरावली ) - २३ भालिका यची--१४१ आवश्यकचूर्णि-१६४,१६७,१७०,२०२ भावसथ (विधामगृह )—४• अविशन ( धर्मशाला )-- १६३ आशाधर-- २१५ भाष्टी-- २६ श्रासाम---२,३,१२,१४,६८,८८,१२७,१२८ १३८,२०० आसी---२१ श्रास्थानमंडप- २२३ श्राहार ( नाविक )--१४७ इंजिवेर (सॉठ)-४४ इंदौर--२६, २३१ इक्षावर - २६ इटली—१०६,११२,११३,११७,१२६ इटारसी -- २४ इटावा---२३ इत्सिंग - १८३,२०० इन्द्र---३४,४०,१४८,१७१

इन्द्रशुम्न — १३६

इन्दद्वीप-१३६, १७४

इबाडिउ ( जावा )--१२४ इन्न अल बेतार-१४५ इब्न श्रसीर---२०३ इञ्न कावान-२०५ इब्न खददिबह-२०५,२०६ इब्बुल फश्रीह - २०७ इब्राहीम-- १४ इरावरी नरी-१२४,१३८,१८७ इलामुरिदेशम् -- १२० इलाहाबार -- १२,१६,२३,५० इषिक (ऋषिक)—६४ इपी (ऋषिक)-- ६४ **इ**षुवेगा (वंज् नही )-१३२,१३३ इसिक कोल--१७६ इसिङोरस-४ इस्ताखरी-१६३ इच्वाकुत् --१०० ईराक--३,७,३०,२०२,२०६,२०७ ईरान---३,४,४,७,१३,२६,२८,२६,३०,३१, ३३, ३४,३४,३८,६६,७४,८७,६०,६६, EE, EE, 970, 98E, 907, 906, 9=8,989,203 ईरानी कोहिस्तान-४६ ईरानी मकरान-३० ईरीनन ( कच्छ की खात )--११६ ईशानगुरुदेव पद्धति-१८४,२१८ ईश्वरदत्त-१६८ ईसा — २४० उंड--- ६,९० ७१ उक्कचेल (सोनपुर, बिहार)-9,1% **उप्र**नगर---१ = उच-तुफीन—१८३ **उजरिस्तान--१**६,१७७

£6,900,908,90% उजानक मर--१३६ वज्जैन-१७, २३,२४, २४, ४०, ७७, ६०, ६४, ६६, ६८, १०२, १०४, १०७, ११७, १२२, १२८, १४४, १४६, १६६, १७७, १८६, २३१ वडीशा-श्रोडीसा--६०, ६८, १००, १२०, 9 27, 929, 922, 982, 200, 294 उष्टीयान (स्वात --- १६, २०, ६६, ७२, 904, 950, 955 उतानिपिरतं---६१ बत्कल ( उदीका )--१३१ वत्तरकुरु---१९, ४३, ६७ उत्तरपंचाल-४८, ५० उत्तर पौरस्त्यवात- १७० उत्तर प्रदेश---१४, १≈, २०, २१, ३६, 40, E0, 99E उत्तरापथ--१७, ६४, ८८, १६४, १७२, 903, 209 उत्तथ ( पगदंडी )-१६५ डत्सेचक ( पानी डलीचनेवाला ) - ७६ उदमांड ( उंड )------ १०, १६, २०, ७१, 904, 900, 920, 928 उर्क्भांड ( उंड )— ५, ६ उर्यन-४८, ४६, १४२ उदाईभद-१५, ४६ उदीचीनवात ( उतराहट )--१७० **चदुंबर—१५, १४**२ उन्नता ( जहाज )---२१३ उपगुप्त---१४१, १४३ उपनिधि--- ८४ उपरिशयेन---४५, ७१, ७४, ५६, ६०, ६१ उपश्रान्य -- १ म६ उंबरावती-- १३२ उमयाभिसारिका-- १ ७७ चमर ( खलीफा ) —२०६

उम्मेल केतेफ-१९० उरग-१४६ उरसा ( इजारा जिला )---२०, १६० उरुमुंड (गोवर्घन )--१४१ उक्तेत (गया)--१७, १६ चरेंबूर-१०७, ११६, १२३, १२६ उल्लं बंदर - ११३ उल्हास नदी-- १०२ उषवरात-१०५ उष्ट्रकारीक---१३१ उस्मान-२०२ 35 **ऊ**दबर्की — १४५ **डर**— ३३, ४४ कर्षदंडिका-- २२३ कर्षा (जहाज )---२१३ **ऊन और ऊनी कपके--६६, ६७, ६८, ७७, ⊏**₹. 9 ₹ € 泥 ऋखेद—३४, ३६, ३७, ३८, ३६,४०, ४१, ४२, ४३ ऋषिक--६७, ६३, ६४, ६६, १०६ एकदोणि ( नाव )-- ५३ एकबातना-४, ६६ एक्सर-- २२६ एगिडाई-995 एटा--१६, २० **एनियस भ्रोकेमस-- १०६** एरंडपल्ली---१७५ एरियन---एरिया--७० एलबद्धन-१३०, १३४ एलबुजं---४ एलम-- ३३ एलानकोन....१२३ एलानकोरस—-१२३

एशिया—२, ३६, ४७, १०६, १६८, १८३, 989, 280 एशिया-माइनर—३४, ३४, १०८, १३४, एहुबुल चांतमूल-१०० ऐतरेय ब्राह्मण -- ४०, ४१ श्रोजेन ( उज्जैन )-- १०४ बोड़-६४, १३१ भ्रोतला--१४१ भोपियान् - ११३, १६० भोगोन--११३, ११४, ११४ भोबोल्ला-भोबुल्ला-१२४, २०३, २०६ भ्रोमान-- ६७, १६४, २०४ श्रोमाना--- ११५ श्रोम्माना---११४, १२१, १२८ भ्रोरथ्यूरा ( उरेयुर )-१२३ श्रोरान्नबोस-- ११७ ब्रोरिजा ( श्ररित )-४४ घोरित-७३ भोरी--११४ श्रोर्तीस्पन-- ६१ भोरों होया ( सराष्ट्र ) -- १ = ४ श्रोबारक (मदी)---१०४ भोसिलिस--११०,११३,११४,१२१ श्रोतगीन-२०५ भौदारिक सार्थ-- १६६ भोदुंबर--१५,६२ भौरंगाबाद-मुल्तान के पास-२३; भागरा इलाहाबाद के रास्ते पर---२३; दक्खिन-२५,२६,६= भ्रोनीस---७१,७१ भौसान---११४ श्रीबानी समुद्रतट-११४

₹**5-99,9**8,€% कंचरापुर—७४,७६ कंजी कांची)—२०५ कंटकसेल (घंटासाल)---१०१ कंदिकोस्युल (घंटासाल)-१०१,१२१ कंठगुण (गजरा)---१५२ कंडुक (कंडुक)--१५३ कंडोन की खाड़ी---२०० कंषा--१४० कंदर-१६,१७७ कॅघार—४,१६,२३,२६,३७, ३८, ७०, ७२, EK,999,906,900,989,987, 98K कंपिल---१७,१८,७६ कंपिल्लपुर---७५,७६ कंबल---६६,६७ कंबुज (कंबोडिया)--१२४,१३२,१८३,२०६, कंबोज--११,४७,४६,४०,६७,८८ कंसकार-9 =0 ककोल (तकोपा)-9३३ कच्छकार (काछी)--१८० कच्छ का रन-२३,११६,१६२ कच्छी गंदाव-१३ कजंगल (काँकजोल, राजमहल, बिहार)---१८, 98,39,40 कटाइ---२२० कटिहार-१२ कट्टिगारा--- १२४ कट्टमारम् (बेड्रा)-४२ कडारम् (केदा)--२०० कइलोर-६६,१२३ कराराकुज (कान्यकुञ्ज)—१६,१८ कराह्रगिरि-- ६६ कदा----२१

45

( • )

कतबेदा नदी-- १३४ कतुर (जहाज)-- २०८ कथाधरित्सागर --- २१२ कदंब--१००,२३१ कनकषेतु --१७१ कनवाबूरी नदी-- २०० कनारा-- १००,१०४,१४३ कनिष्क — ६,२०,६६,६७,१०१,१०५, १०६, 908,990,989,908 कसीज--१४,२०,२१,२४,१२०,१३६,१८८, 120,968,964,200,395 कन्याक्रमारी---२७, ६१, १०७, ११०, ११८, 998,923,944,346 कह्नेगी---१०३ कपास—–३२,४४,=२,१२२,१३१, २०६ कपिलवस्तु---१७,१६,२१,४७,४८, ५०, ७५, ७६,१४३,१८७,१८८ कपिश--६,७,१६,२०,३७,४४,४६,६७,७०, ६०,६२,६५,६६,६८,१७६, १८७, १८८ 980,989,988 क्षरकान---१०५ कबुर (काबुल)—६१ कबृल-दबृल (पछिवाँ)---२०२ कमर (कावेरीपद्यीनम्)-११=,१२१ कमर (ख्मेर)-- १३२ कमर की खाड़ी-99% कमलपुर (ख्मेर)—१३१,१३२,१३४ करकचां---७ करकेतन (उपरस्न)--११,२१४ करंबिय (बन्दरगाह)—६२ कराँची--- ५,३१,७३,२०५ करिकाल चोल-१०७ करिपथ-- ५६ कस्तूर--१२३, करूर (दालचीनी)-४४ कहर (काबुल)-- ७, १२३

कर्या कराष्ट्री-११= कर्णधार-१४७, १४०, १४१, १७१, २२४, २२४,१२७ कर्णात्रावरण-१३१ कर्नाल-करनाल---२२,१६० कर्मरंग--- २२० कर्मशाला--- ३ कलकत्ता— १२,१४ कलात-19, ह कलाहबार--- २०४,२०४,२०६ कलिंग--- ५६,६६,७४,७६, ५७, १००, १०६ १०८, १२३, १२८,१३१, २०८, २१३, २१४,**२१**५, २० कलिंगपटनम्—१०१,१२३ कल्लिंगिकोन-१२३ कल्याण—१०२, १०३, ११७, १ .२, १२८, किल्**येना ( क**ल्याण )—१०२ कल्ह्या— १६५ कल्हात बंदर-११५ कशेक्म।न्- १ ७४ कश्मीर— २,३,१४,१४,२०,३२,२३,३१,४३, =६,==,६२, ६४, १००, १०**२,** १०६, ११०,११७,१२०, १२२, १२६, १२७, १४०, १८२,१८६,१८५, १६०, १६३, 984, 315 कस्यपपुर ( मुल्तान )—१३,४७ कश्यप मार्तग—१८२ कष्टवार--- 🗣 ८ क्सी (जाति)--३४ कसूर---२० कस्पपाइरोस ( कस्यपपुर )-- १३,४६ कस्पाइरिया- ६२ कस्सपपुर ( करवपपुर )--- ५६,४७ कांगक्यु ( कंक )—६५ कांषाऊ--- १८६

पशिया---२, ३६, ४७, १०६, १३८, १८३, 44-19,9Y,EX पशिया-माइनर---३४, ३४, १०८, १३४, कंचगपुर--- ७४,७६ कंजी (कांची)---२०५ एहुबुल चीतम्ल-१०० कंटकसेल (घंटासाल)---१०१ कंटिकोस्युल (घंटासाल)-१०१,१२१ ऐतरेय बाह्यचा -४०, ४१ कंठगुण (गजरा)---१ ५२ ऐरोन टापू-- २०४ कंडुक ( कंडुक)--१५३ कंडोन की खाड़ी---२०० ब्रोजेन ( ढउजेन )---१०४ कंषा---१४० षोद्र-६४, १३१ कॅदर--- १६,१७७ ञ्चोतला--१४१ कॅथार--- ४,१६,२६,२६,३७, ३८, ७०, ७२, धोषियान् - ११३, १६० EX,999,9•€,900,9E9,9E7, 9EX बोपोन--११३, ११४, ११४ कंपिल-१७,१८,७६ श्रोबोल्ला-श्रोबुल्ला-१२५, २०३, २०६ कंपिल्लपुर---७४,७६ श्रोमान—६७, १६४, २०४ कंबल--६६,६७ श्रोमाना--- ११% कंबुज (कंबोडिया)--१९४,१३२,१८३,२०६, द्योग्माना—१९४, १२१, १२६ भोरथ्यूरा ( उरैयुर )-१२३ क्राय---११,४७,४६,४०,६७,८८ भ्रोरान्नबोस-११७ कंसकार-- १ ८० भोरिजा ( ऋरिष )—४४ ककोल (तकोपा)-- १३३ भोरित-७३ कर्क-- ४८,६०,६१,१०२,१०४,११४, १६२ भोरी--११४ 30 x श्रोर्तोस्पन-६३ कच्छकार (काछी)--१० श्रीरोंडीया ( सराष्ट्र )--१=४ कच्छ का रन-२३,११६,१६२ श्रोवारक (मदी)--१०४ कच्छी गंदाव-१३ भोसितिस-११०,११३,११४,१२१ कर्जगल (काँकजोल, राजमहल, बिहार)---१८, ब्रोहिंद (चंड)-----96,39,40 भौतगीन—२**०**५ कटाइ---२२० बौदारिक सार्य--१६६ कटिहार-१२ श्रीदुंबर---१४,६३ कट्टिगारा--- १ २४ कृष्टमारम् (वेका)-४२ भौरंगाबाद-मुल्तान के पास-२३; भागरा कडारम् (केदा)---२०० इलाहाबाद के रास्ते पर-२३; दक्खिन कइलोर-- ६६,१२३ २४,२६,६= भ्रोनेंस--७१,७२ कराराकुळ (कान्यकुटज)--१६,१८ ब्रीसान---११४ करहिंगिरि-- ६६ श्रीद्यानी समुद्रतर---११४ क्या---२१

( . )

कतबेदा नदी--१३४ कतुर (जहाज)---२०८ कथाधरित्सागर --- २१२ कदंब---१००,२३१ कनकमेतु --१७१ कनवाबूरी नदी-- २०० कनारा- १००,१०४,१४३ कनिष्क — ६,२०,६६,६७,१०१,१०४, १०६, 908,990,989,908 क्षीज-१४,२०,२१,२४,१२०,१३६,१८८, 160,968,96X,200,**3**9= कन्याकुमारी—२७, ६१, १०७, ११०, ११८, 998,933,946,336 कहेरी---१०३ कपास—-३२,४४,=२,१२२,१३१, २०६ कपिलवस्तु-१७,१६,२१,४७,४८, ४०, ७४, ७६,१४३,१८७,१८८ कपिश—६,७,९६,२०,३७,४४,४६,६७,७०, 20,27,24,24,24,944,944,944 960,989,983 कबरकान--१०५ कबुर (काबुल)---६१ कबूल-दबुल (पश्चिवाँ)---२०२ कमर (कावेरीपटीनम्)-११८,१२१ कमर (ख्मेर)-9३२ कमर की खाड़ी--११४ कमलपुर (ख्मेर)-१३१,१३२,१३४ करकचा---७ करकेतन (उपरस्न)---११,२१४ करंबिय (बन्दरगाह)— ६२ करमनासा नदी--- २३ कराँची--- ५,३१,७३,२०५ करिकाल बोल-१०७ करिपथ-- ५६ कस्तूर—१२३, करूर (दालचीनी)-४४ कहर (काबुल)--७, १२३

कर्ण कलचूरी--- २१८ क्यांचार-१४७, १४०, १४१, १७१, १२४, **२२**४,**१**२७ कर्णाशवरण- १३१ कर्नाल-करनाल----२२,१६० कर्मरंग-- २२० कर्मशाला---- ३ कलकता-- १२,१४ कलात-- १९, ६ कला में सार्थ---२३२ से कला**हबार--- २**०४,२०५,२**०**६ कलिंग- ४६,६६,७४,७६, ८७, १००, १०६ १०८, १**२**३, १२८,१३१, २०८, २१३**,** 398,394, 30 कलिंगपटनम्—१०१,१२३ कल्लिंगिकोन-- १२३ कल्याण-१०२, १०३, ११७, १ .२, १२८, 958 किल्येना (कल्याण)--१०२ कल्ह्या—१६५ करहात पंदर--११५ कशेष्मान्— १ ७४ कस्मीर—२,३,१४,१५,२०,६२,२३,३१,४३, =६,==,६२, ६४, १००, १०२, १०६, ११०,११७,१२०, १२२, १२६, १२७, १४०, १८२,१८६,१८५, १६०, १६३, 984, 31= कस्यपपुर ( मुल्तान )-१३,४० कश्यप मातंग—१८२ कष्टवार--१८ क्सी ( जाति )---३ प्र कसूर---२० कस्पपाइरोस ( कश्यपपुर )--- १३,४६ कस्पाइरिया-- ६२ कांगक्यू ( कंक )---६५ कांचाऊ---१८८

```
( = )
```

कांची---२१,६१,१०७,१७४ कोजीवरम् — २५,२०० कांडफ्ट--१८१,२२३ कांबोज- ६३,६४,६४ कांसू-- ६२,१८७ कां से---१८८ कांकजोत्त-१८,२१ काश्रीशान---७१ काकान - 9 ६ 9 काँगबा--१४,१६४ कागान तुर्क-१८७ काजवीनी---२०६ काठगोदाम-१८ काठियावाइ—२३,३०,३१, ६०,१०१, १०२, ११६,१३२,१३४,१४३,१६०,१६२ कादिसिया-१६१ काननद्वीप- १६५ कानपुर--- २४ काना--११४,११८ कान्तानाव ( चमका )-----६ कान्यकुञ्ज (कन्नोज)—२०,७६,१८८ कापिशी ( बेमान )—७,८, ६, १०, ११, १६ ₹७, ४४,८६,६६, १७६, १७७, १६३, 988,984 काफिर-- १६४ काफिरिकला — ७१ काफिरिस्तान-६,१६० काबुरी--- ४,७,८,६,१०, ११, १४, १६, २१, २२,२३,६७,७२,६१,१०२,११०,१११, १२७,१७७,१६०, १६१, १६२, १६३, काबुल नदीं---६,७,८,६,१०,९१,३७,४७,७० 953,980,983 कामरूप ( श्रासाम )--२१,१७४ कायल-9६१ कायब्य---६

कारमानिया-9 ६१

कारवार---११८ काराकुम--४.६ काराकोत्तल-६ काराकोरम--११,२६ काराशहर-१८३,१८८ कारुकार--- = ३ कार्पटिकसार्थ- १६६ कार्पासिक - ११,१४३ कार्पियन ( दालचीनी )-४४ कारों-- १०३ कार्षापण - १४१ कालकम् ( वर्मा )--१६१ कालना नदी----२२ कालपी—१५,२४ कालपुर (वर्मा)---२१ ४ कालमु त--१३०,१३१,१३४, कालाम-४७ कालिकावात (तुकान) - १५६,१७०,२०२ कालिदास—१७४ कालिमेर की खाबी-9२३ कालियद्वीप ( जंजीबार )--१००,१०१,१०१ काली-११५ कालीकट-- २४,११०,२०८ कालीयक (जेश्रोडरी) - ६७,६८,१२८ कावख्य ( खावक )--६ कावेरी नदी---२४,६१, १०७,११६,१४७ 944,969 कावेरीपद्वीनम्-१०७, ११६, १२३, १२६, १२७,१३४, १४६, १४७, १४८, १४८, 969,958,39% काशगर---४,११,१३३, १८२, १८३, १८६, काशी—१२, ३६, ४७, ४८, ४०, ६६, ६६, ७४, ७६, ८७, १४३, १४६, कंमकार महत्तर--१ ४ र

कासगंज--१४१ कासपगीत मिच्च-४ कासमस इंडिकोग्रामस्टस-१०३,१२४,१८४ कासवग ( नाई )-- १८० कासिमबाजार--- २३ काबीकृत्रम (कपड़ा )-६६ कासीय (कपना)--६६ किंग-लिंग- १८६ किहारम् (केदा) — २२० किंग्व ( खमीर )--=२ कितव (जाति )-99 किताबुल अनवा - २०२ किन् लिन् ( सुवर्णकुड्या )- १३४ किपिन् -- ६३, ६४, कियांग्-लिन-१८७ कियालिंग (कलिंग)---२०= किया चाऊ--१८० किया तु (कतुर )---२०= कियेन् ये - १८७ किरगिज-- १ १ किरमान---३२८, १२६, १६५ किरात-- ३६,१००,१०२,१३१, १३४, १३= किरिमदाना -- = २ किलंदी-- १०७, १४७ किलवा---११४ किलात-ए-गिलाजई---१ ६ किस्सपुत्त-४७ कीकड-- २२३ की-कियाङ् ना-9३७ की चक ( बाँस )-- १३७, १३८ कीटगिरि---१६, १७ कीलकान - २०५ क्रीतनगर-१४१ कुंतीयची-१४१ कुंदमान - ६,११ कुंदुज नदी-६, ११, १६२ क्रंभ ( गुंब्ब )—१३३

कुषानयिन्-१८५ कुएन लुन-क्विन लुन-११, १३= 33, 42-78E-78FE कुखूल कर्शक्त --- हप्र, ह६ कुट्टनीमतम् - २१६ इद्धक्क ( कुर्ग )--- ७४ इंड्रवन - १५७ क्रणाला—७४, ७६ कुणिद—६२ कुतुबनुमा-१४७, २०६ कुतुबुद्दीन ऐवक-१६२ कते ( भारतीय )-१२६ कुदंग---२०४, २०५ कुनार नदी--- , १०, ७२, ६१ कुमा (काबुल नदी )---१०, ११, ३७ बुमाक -- २० कुमारगुप्त प्रथम---१७४,१७७,१८६ कुमारजीव-- १=६ कुमारदत्त--१ = ६ कुमारदेवी - १६५ क्रमारवर्षन-१४१ कुमार्विषय--२१ कुम्हरार--१७६ कुररघर-१८ कुरिया-मुरिया द्वीपसमूह-- ११५ कुरंबर- ६६ 変を一ろき,ない,なつ,ひと,ひを कुरुजांगल-- १७,१६ कुरुष---३,४४ कुरुत्तेत्र--१४,१६,१६,२०,३८ कुर्ग-७४,१०७ कुदिस्तान---१११ कुल (स्थान)—८७ कुलिक---१७७,१७८,१७६ कुलिम्द--१३८ कुलिम्देन-- ६२

ईल्—२० कुरली संस्कृति---३०,३१,३३ क़्वेर---१४६ 季マホーー火 कुषाया -४४,६४,६६,६७,६८,१०२,१०४, 90**६,90७,9२२,9७६,9**=२,9=३ কুণ্রা---৩% कुषमाल — ४६,१४८ क्क्सी**नारा—१७,१**=,१६,२१,४७ कुसुमपुर ( पाटलिपुत्र ) —४६,१७७ कुरुयलपुर ( कुट्टलुर )—१०५ कुचिधार ( खेवेया )--१७१ वूचा- १८६,१८८ कूची (कूचा)---१८३ কুঃ—=৩ कूत्साग्—१८६ कूप ( मस्तूल )—६१ कृमिराग-- ११५,२१६ कृष्ण-- १६,६८,१७३ कृष्णपटनम् — १२३ कृष्णुसागर---३ कृष्णा नदी—२५,१००,१०१,१२३,२०० केकय-- १६,१२६ केंद्र ( पुल )—३ ध केस--१६६,२००,२१०,२२० केन नदी--- २४ केन (हिस्नगोराव)- ११० केना—१०६ केनिताई---११८ केप एलिफेंट-- ११३ केप नेप्रस-- १२४ केप मौज-११४ केपत --- १०६ केयहञ्चल-१७ केरल --- १०७,११८,११६,१२२,१४७,१४८ केलात-ए-गजनी १७७ कैंटन--- १०३,१२४,१२७,१८४,१८७,१६६ २04, ₹0 €, २0=

कैवर्ततंत्र—२२४ कैश- २०४,२०६ कैस्पियन समुद्र -- ३,४,३४,३६,४६,६२,१११ १०३,१०६,१२३,१७३,२०३,२२६ २३०,२३१ कोंग्र---१०७ कोकचा---६ कोकेले—१२४ क<del>ोचीन</del>—१०७, ११⊏, १२१ कोजन ( कंबल )---६६, १७१ कोट—२६ कोटरी-- १ है कोटिंबा ( जहाज )---११६, १२१ कोटिग्राम---१८ कोटिवर्षे---७४, ७६ कोटिवर्ष विषय--१७७ कोट्टंबर--१५ कोद्दायम्—१०७, ११०, ११७ कोट्टार--१२३ कोट्टियारा--१२३ कोष्ट्र—१२२, १७५ कोडिवरिस ( कोटिवर्ष )-- ७५ कोयंबद्धर-१०७, १२३, १२६ कोरंड -- ११२ कोरकै--११६, १२६, १३१, १४३, १६० कोरत—२०० कोरिंग---१२३, १२४ कोलंडिया--११६ कोलकोई (कोरकै)-१०७, ११६, ११३ कोलपट्टन--१३१, १३४, १४३ कोलां तरपोत--११६ कोलिय—४७, ४८ कोली---२०४

कोल्लगिरि--- १३१ कोरज़र मौल - १७५ कोशाविक - १ ४ र कोष्ठ-कोष्ठ।गार---१४१ कोसंबी (कौशांबी)- ७४ कोसम (कौशांबी)---२७,३८, ३६, ४७, x=, x0, €E, UX, UE कोसल-१६, १७, ३७, ३८, ३६, ४७, ¥4, 40, 68, 04, 06, 294 कोहकाफ-४, ७०, ७१, १०६ कोहबाबा-६, १६० कोहार-- १६० कोहिस्तान-४६, ६१, १६४ कौटिल्य--४, ४६, ६०, ७६, ७७, १४३ कौंडिन्य--9⊑३, २१६ कौनकेस (गोएक)-६६ कौरव-- १४ कौराल (कोल्लूर भील)-9७% कौवेरवाट (कावेरीपट्टीनम् )---२१५ कौशांबी--१४, १६, १७, १८, १६, २४, ४०, ७६, ७७, ५७, ६०, १६६, १७४ क्टेसियस--- १३७ क्टेसिसफोन-४, ११० म्यूल-- २३ काका इस्थमस-१३३, २००, २०५, २२० कियाकार (नियम )-- १ ५ १ क्म ( खर्रम नदी )--३० काँगनोर-११०, ११२, ११८, १२३ कोरैन-११, ४३ कौंचानम्-१४१ क्वांगसी-- १ रू क्वांतन--- २१० क्वाला तेरोंग---२११ क्विलन-१२३,२०४,२०४ क्वेडा संस्कृति-२६ क्सेरोगेराइ--१०४

खंडचर्ममुंड--१३५ खंडपाचक--१५३ खंभात-६०,११३,११४,११६,१३१, २०४, 20x,200,29x बक्बर चीमा--- २२ खखरात--- ६ ६,१०४ खगान तुर्क- १७६ खचर---१७,६७,६८,७७,१४८ खत्ती साम्राज्य**—**३४ खनति व्यापारी-2३६ खमुराबी-- ३३ खरपथ-- १३ ह खस---११,४६,६८,१३२,१३३,१३८ खानदेश--२४ खान ह (कैंटन)-- २०५ खानाबाद - 90 खारक टापू---२०५ खारान-६ = खारिजम-१७४ खाल-समूर — ६७,५६,१०० खावक — ६,२०,७१,१७७ खावत-१६ खिजान---६ खुरमाल (फारस की खाड़ी)--५६,६२, २१५, 988 खरासान--७,७०,१७४,१६२,१६३,१६५ खुर्रम नरी-१६,३४,३७,१७७ खरमाबाद---२३ खुल्म-६,७१ खसरो—२२,२३८ खुसरो नौशीरवाँ-१७६ खैन--- २०५ खेबर-- ३,८,६,६८ खैरखाना---७ खोतान---११,६७,१११, १३६, १८२, १८३, 944,944,944

खोर-खरी--१९०,११४ खोरास्म-४६ खोस्त-२०,१७७ ख्मेर - १३१,१३२ ग गंगटोक--१२० गंगण--११४,१३०,१३४ गंगदत्त-१३४,१३६,१३७ गंगा नदी- १२,१३,१४,१४, १६, १७, १८, **ঀ**ह,२९,२२,३४,३७,३८, ३८, ४७, 85, 88, 40, 42, 48, 08, 08, 85, 995, ११६,१२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२७, १४२, १४४, १८८, १८६, १६०, 984,392,393 गंगासागर—२९ गंगे (तामलुक) - १२३ गंड्री (श्रंगोछा बेचनेवाला)---१८० गंजम---१७५ गंडक नदी -- ३८,१४२ गंडमक—-२२ गंदारिस-४६ गंधमुक्ट--१२७,१५२ गंधर्वद्वीप — १७४ गंधव्य (गायक)--१८० गंधार --= ,६,१७,१६,२०,३६,४४, ४६, ४७, ४६,६६,६६,७१, ७४, ८६, ६१, १००, 904,904,954,963 गंधिक व्यवहार-१८० गंभीर (बन्दरगाह) — ६२,१७० गज नदी - २६,३४ गजनी---१३,१४,१६, २१, २३, ७०, १७७, 839,539 गढ्मुक्तेश्वर — २२ गणिम (गिने जानेवाते माख;--१६६,१७० गत्वरा (जहाज)---२१३ गमर्षद-- २६ गभस्तिमान्--१७४

गयपुर (हस्तिनापुर)--७५ गया---१७,२१,१८६ गर्जभ (इवा)---१७०,२०२ गर्बिस्तान-१६,१७७,१६१ गर्दम यच्-१४१ गर्दमिल्ल-ध्र गरें ज-१६४ गर्भका (नाव)-- २१२ गर्भिजक (खलासी) - १७१ गर्भिणी (जहाज)---२१३ गलेशिया - १२६ गहपति जातक-२३७ गगियदेव---१६५ गांदराइटिस- ६१ गांधिक---१०३ गस्—१८८ गाजिउद्दीन नगर---२२ गाजीपुर—२१,२३,१७६ गामिनी (जहाज)---२१३ गार्दाफुई की खाबी--११३,१२१ गॉल---१२६ याखे बिस्त-- ७० गाहडवाल-१६५ गिरिकोद्दूर-१७५ गिरिव न ( जलालाबाद )- १६ गिरिश्क---७० गिर्यक-- १६ गिलगमेश -- ४२,६१ गिज्ञगिढ—२,१४०,१८३ गीतलदह---१२ गुऱ्र-- ६६,१०० गुंग-१३०,१३३ गुंभ ( गुंब )-- १३३ गुआर ( ग्वाला )-- १८० गुजरात—२३,२४,२६,७४,६०, ६१,६६,६७, EE,909,907,904,990,944,907, १७४,१६२,२०३,२०४,२०७,२११,२१= गुजरात ( पंजान )---१२,२३ गुजरानवाजा---२२ गुडपाचक---१५३ गुगुवर्मन् — १८७ गुशाव्य---१३२,१३६ गुप्तयुग--१३०,१३६,१४३,१४२,१७३,१७४ 904,900, 904,940,949 943 १८४,१८६,१८७,१६६,२३३ गुर्रासपुर-७२,६२ गुर्बर-१६२ गुर्जर-प्रतिहार--१६०,१६२,१६४ गुल्मदेय -- = २ गूजरीघाट --- २४ गृहचितक (फरौश)-१=१ गृहपटल ( तंबु )---२२३ गेड्रोसिया—७३, ७४, ११४ गेबेल जबारह-२१५ गोंडवाना---१७५ गोंडा--१७,१८ गोब्रा---२४,२६,२२६ गोभारिस- १०३ गोकर्षा - २१= गोणक-- ६६ गोशवरी नदी--२४,२४,२६,६८,१४४,१७४, 200,204 गोनद्ध- २४ गोन्दोफर्न- ६६,६७ गोपीनाथ पाइंट-११६ मोबी रेगिस्तान-१२ गोमती नदी--३० गोमतीविहार-१६३,१८८ गोमल नरी - २१,२४,३७,१७० गोर-१६०,१६४ मोरखपुर--१७,१८,३१,४८ गोरयगिरि ( बराबर पहाची )-१ ६ योरवंद नदी --- ४,६,७,८,११,३८,१६४ गोराव ( काव )---२१२

गोरिस्तान-१६१ नोहऐना - ६१ गोलकुंडा--२४,२६,३७,८७,२१४ गोली---२३३,२३८ गोल्ल (गोरावरी प्रदेश -- १६४ गोबर्घन पहादी-१०४,१४१ गोविंदचंददेव-- १६५ गे:विषाण - २० गोष्ठोकर्म--१८० गौड बंगाल )--१३७ गौतम प्रशावि--१=६ गौतम राहुगरा--३८ गौतमीपुत्र शातकींग - ६४,६६,१०१,१०४ गौरेयन-- ७२ गौलिक-- १४३ गौल्मिक---; ६ ४ प्रयिन् ( पूँजीपति )-४१ प्रहिक---२२६ प्राममहत्तर--- १६६ **ग्रामलाकुटिक—२२२** त्रामसभा-- १६६ ग्ल<del>ौचकायन---</del>७२ ग्वा (बर्मी)---१२४ ग्वालंदी--- १२ ब्वालियर--- २६ वंशसात - १०१, १२३ धनवितान (तंबू)-२२३ घरमुख—१०३ वृत्रकंडिक--१४३ वोबे--१७, ३१, ३४, ४४, ६६, ६७, ६८, ७७, ८६, ८८, १४२, १४७, १७३, २११, २३६, २३७ बोषाबिपति---२२२ चंदन--४४, ६४, ६६, ६८, ६२, ६२, ८७,

१००, १०४, ११४, १२८, १३१, वाह्-जो-दक्ने--३४ 12Y, 98%, 988, 985, 960, 902 204, 20E, 290 चंदनपाल--१०६ चंद्रकांत मणि--६७ चंद्रकेतु---२२४ चंद्रगुप्त द्वितीय-१०६, १७४ चंद्रगुप्त मीय-६६, ७४, ७८, ८६ चंद्रदेव -- १६४ चंद्रभागा नदी-६६, १०४ चेपा ( भागलपुर )-१=,१६, ७४, ७६, 939, 934, 930, 987, 900, 958 चंपा ( अनाम )---१२४, १८३, २०४, २०४ चंबल नदी--२४, ६१ चंदा---१ ४ चकोर- ६६, १०४ ব্দ্যখ---৩৩ चटगाँव-१२४, १३४ बम्मयर (मोची )-१८० चरित--७६, ६३ चरित्रपुर-- १३३, १३४ चप्रन--१०१, १०२, १०४, १२२ चच्चुस् ( बंच्चुनदी )-9३८ चौग्गान्—१८६, १८७, १८८ वाग्चाड---१८७ वाग्ताग्--१८६ बाङ्कियेन---२, १३= चाङ्यिह---१८८ चौंदा - २१५ चौदी---३१, ६७, =६, १३१, १४६ चान-चु ( कुमार विषय )---२१ चानतन ( चंदन )--१०४ षाबेरी (कावेरीपट्टीनम् )--- १२३ चारसहा- ६, ७१ चारीकर--७, २२ चारुदत---१३१, १३२, १३३, १३६ वाबोटक--१६२

विकाकील-१०१, १२३, १३३, १७४, २१४ वित्रकृट--- ५१ वित्राल-३, १० चीन---२,३,४,४,१४,१६,२०,६८, EE, EU, EO, EY, EE, EU, 90K, 990, 999, 920, 922, 928, 920 १२८, १३१, १३२, १३३, १३६, १३७ **१४**न, १७२, १८२, १८३, १८४, 954, 956, 950, 955, 989, 984, 985, 988, 200, 209, २०३, २०४, २०४, २०६, २०८, २०६, २१४, २३३ चीनस्थान ( चीन )---१३८ चीनी तुर्किस्ताम-२, २६ चीनपति - २० चीनभुक्ति---२• बीरपल्ली (तिरु चिरपल्ली)-- २१४ चुंबी---१२७ चुक्सर---२६ चुनार---१४, ४६, ४० चू-कु-फाई---२०८ वर्ण----पूर्णगंधतैलिक--१ ५ ३ चेदि--१७, २४, ४७, ४६, ७४, ७६ चेनाब नही -- १३, २२, ४६, ७२, ७३ चेमाङ् — १४ चेयेन--१८७ चेर--१०७, १०८, १९०, १९१, १९८, 923 चेरबोय्---११८ चेरस्रोनेसस---११८ चैय---२०० बोल---२५, १०७, १०=, ११०, ११६, 923, 298, 298 चोलमंबल-६६, १००, ११६, १२०, १२१ **१**%७,२०%,**२०७,२**८१,२१**३,२१**४

चौकी फत् --- २२ चौत मंदर--- २६. १०४. ११७. १२२. १८४. 208 च्वेन ( अंक )--- २१३ छंद (भोजन इत्यादि )--१६५ छ्त्रपथ-- १३४, १३६, १४० ञ्चिप ( ख्रीपी )---१६● जंक ( जहाजं )- ११६, २१३ जंगर ( जहाज )---११६, २१३ जंगलदेश—७५ जंबाला ( जंक )--- २१३ र्जजीबार---१९४, ११६, १३४, १७♦, १७२ जंतपीलग ( तेली )—१८० जंदा---२१ जंबी-- १२० जंबप्राम--- १८ जंबूद्वीप (भारत )--१४६ जंबृद्वीपश्राप्ति--१८० जगदालिक--७, ४२, १६४ जगदीश सराय---२१ जगय्यपेट-909 जगुरी ( जागुड़ )-- १७७ जजीरतल श्ररब—२०२ जरागुपथ- १३०, १३४ जनपदपरीचा- १६४, १६४ जनुब ( दखिनाहर )---२०२ जबसपुर---२४ जबी (कोचीन-चाइना)---१२४ जमरूद-- ६ जम्मू--१२, १४ जयगद्---११७ जयचंद्रदेव--१६५ जयदामा---१०२ जयनगर---४८ जयन्तिया-- १२

जयसिंह-- २३१ जयसी- २०३ वरंग--७० जरपर्शों नदी--- ६३ जरासंध- १६ जलंघर--१२, २०, ६२, १७४, १६४ जलकेत--१२४ जलपट्टन--- १६३ जलरेज--१७७ जलालपुर- १६ जलालाबाद--- ४, ७, ८, ६, १०, ११, १६, २२, ३७ जब ( जावा )---१३०, १३३ जहाँगीर--- २२ जहाँगीरपुर-- २२ जहाज-- ३०, ३२, ४२, ४३, ६०, ६१, ६२, UE, EE, 990, 997, 997, 998, 994, 996, 990, 995, 996, 930, 939, 933, 938, 939, 933, 984, 184, 180, 180, 184, 186, 100, 909, 948-944, 984, 984, 984, २०३, २०८, २१०, ११२ से, २३०० **२३**१, २३२-**२३**६ जागुर-७०, १७७, १६०, १६१ जाजमञ्ज्ञ २ १ जाबुल ( जागुड ) - १६० जासलिस्तान-१६३ जालना-- २५ जालोर--१६ जावा-- ५७, ८८, १२४, १३१, १३२ १३३. १३४, १८३, १८७, १६६, २०४,२०६, २०७, २०८, २११, २१६ जाहिज----२१६ जिगिबेरोस ( सोंठ )--४४ जिनगुप्त--१८६, १८७ जिम्र ( चौल )-- २०५ जिमं--१११

जीवक कुमारसत्य-१४, ४६, १४३ जुनैद-१६२, २०३ जुबर—६८, १०३ जेट्ठक ( नायक )-६ प्र जेतवन विहार - १८७ जेनोबिया टायू---११४ जेबल शिराज-६ जैला—११३ जींग ( जहाज )---२१३ जोगबानी -- १२ जोहोर- २२० जौनपुर—१६ ज्युला-- ११० ज्योतिरस (जेस्पर)-३१,६७,१२६,२१४ ज्योह—११ 斱 र्मंग--- १४ भालोर—२६ माँ**धी--**-२४ भूकर-संस्कृति--११, ३४ मेलम नदी--१४ २२, ४६, ७२, ७३, ६२, मोब नदी--१६, ३०, १७७ टंकरा ( तंगरा )-- १३२ टॉल्मी-७, १०, १०३, १०४, १०६, 908, 990, 999, 998, 933, 933, 938, 934, 933, 938, 989 टिंडिस—१९∙, १२२, १२७ टोंस नदी---२४ टोनी ( नाव )--४२ टोप्प श्रेष्ठि—१६६ ट्राप्पगा ( जहाज )---११६, १२१ डमन--- २६ डमरिका (तामिलकम् )-११=

हवाक ( ढाका )--१७४

डाकू---१८, १६, ४०, ४१, ४३, ४४, ६४, ue, 922, 924, 982, 984, 980 १६४, १६८, १७७, १८८,२००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, २१०, २१४ डाक्रकोट--- ३३ डामोल---२६,११७ डायामेकस---७४ हायोडोट -- ७४ डायोडोरस ( पेरिम )--११४ बायोसकोहिया — ११४,११५ डासना--- २२ डाह्ल — १ ७४ डिब्र्गद---१२ ह्रंगा---१०३ डेरा इस्माइलखाँ-१४,१६० डेरा गाजीखाँ-- ४,१६० डोंगरी-- १०३ डाका---२२,२३,१२८,१७४ तंग-ए-गारू--७ तंगण--६८,१३३,१३८,१७३ तंजोर--२४,२२० तंबपराणी ( ताम्रपणी )-9३० तकलामकान रेगिस्तान-१४० तकोपा-१२४,१३३,२२० तकोला—१२४ तक्कसिला नदी-१३०,१३४ तक्कोल-१२४,१३०,१३१, १३३, १३४, 200 तगर ( तेर )---६७,१०२,१०७,१२८ तगाञ्चो— ८ तमलि ( दामलिंग )-9३०,१३४ तमसावन--- २० तमाल इंतरीप-9३३ तम्मुनि--१३४ तर ( घाट )—१३६

इव्य ( माल )---१५१

दासक---१४८,१४६ दास-दासी-३२,११७,१२४,१२६,१७२ दास संस्कृति -- ३ ४, ३६ दिवणात्यवात-१७० दिमित्र-- ५६,६०,६१, दिल्ली - १२,१४,२२,२३,२४,२६,४७, ८६, 23,962,964 दिव्यावदान-१४२,१४४,१४६,१४८ दिशाकाक - ४२, ५६,६१ दिसासंवाह -- १३१ दीधनिकाय-- ६१ दीर्घी (नाव) - २१२,२१३ दीवातिया (स्थान)--१०३ दीसा— २६ दुकूल—८७,१४३ दुगमपुर---२१ दूर्श (कपबा)--४१ दषद्वती नदी---३७ देवल-- २०५,२०७ देवगढ़-- १९७ देवगाँव--- २६ देवपथ---५१ देवपुर-१६६,२०० देवराष्ट्र ( येवलमुनिलि )---) ७५ देवविहार--१८८ देशांतरमांडनयन--१८० दैमानियत--११ % दैशिक ( मार्गदर्शक )--- ५१ दोद्याव—= दोनीज ( डॉगी )--२०२ दोशाख -- ६ दोसारेने (तोसलि)- १२०,१२६ दीलताबाद--- २४,२६ गुम्न (बेबा)---४३ इंग--३=,४६,६१,६५ दंगियाना --- ७०,१ ६१ दविष---७४,१०६,१३१

द्रोणमुख---७७,१६३ द्यच-११ द्वारका--११,७४,७६,६३,१०४,१३४,१७३, २०२ द्वारपाल---द्विभाष--- १३६ द्वीपांतर—१७४; १८४, १६८, २०२, २११, ११२,२२०, २२१, २२४, २२४, २२८, 378 धन ( व्यापारी )- १६६,१६७ धनकुटा---४८ धनदत्त सार्थवाह-१७७ धनपाल--१२० धनमित्र—१७७ धनवसु---१६६ धनश्री--१६६ धनिक—८४ **धरण—१**६८,१६६,२०१ धरमपुर - २२ धरिम ( तीत्रेजानेवाला माल )- १६६,१७० धर्मगुप्त—१८८ धर्ममित्र —१८७ धर्मयशस् - १८६ धर्मरस्तित-१८२ धर्माविसथ--- ३ धातकीमंगप्रतिज्ञा पर्वत- १३४ धार---२१,२४,२६ धारा-- २१= धेनुकाकट - १०३ धेनुकासुर--१४१ धौलपुर--१४,१६,२१,२६ न नंद-६६,१६७

मंदि सार्यवाह-१८७

नंदी — १८६ नंदुरबार-- २६ नंबनीस ( नहपान )---१०५ नकवा ( उत्तरपूर्वी इवा )---२०२ निकरर---१६१ नगरदेवता--१४१ नगरश्रेष्ठि —१७७ नगरी--- ६० नगरहार—७,८,९१,९६, ६६, ७१ ६०, ६८, 944,952,955,964 नगोर श्रीधर्मराज - २२० नजीवगढ़---२२ नट---१४१ निख्याड—९६ नन्मारन्—१६१ नबाती---११० नवोदिन —४४ नरश्चिह वर्मन्---२००,२२६ नरिन--६ नरॅद्रयशस्—१८७ नर्मदा नदी---२४,६८,१०२,११६ नलमाल--- ५८,६२,६३,१४७ नितनी नदी - १३६,१४० नलोपतन-१८४ नवापुर---२६ नसाऊ द्वीप - १२५ नहपान -- ६५,६६,१०१,१०४,१०५ नहवाहरा (नहपान)--१०४,१०५ नहान--२२ नौगर (लंगर)- १६८ नांगरशिला-१८५,१८६,२२७ नोडेड---२५,२६ नाग---२१४ नागदा---२६ नागद्वीप---१४६,१७४ नागपत्तन--२१४ भागपुर—२४,१५७

मागार्जनीकुंड - १००,१०१,१३३ नादिका----१= नादिरशाह—८ नानकिङ्—१२०,१८७ नानशान पर्वत--१८२ नानावाट -- २४,६८,१४४,२३१ नाममुदा---- ५ १ नारदस्मृति--१५३ नाल-- २६,३३ नालन्दा--१८,१८० नालमली--२५ नाली यन्त्री--१४० नावजा (नाविक)—४३ नाविकतंत्र--- २२४ नासत्य---३ ४ नासिक---२४,६८,६६,१०१,१०२,१०४,१२२ निकन-- ११४ निकामा (नागपट्टीनम्)- १२३ निकिया---७१ निकुंब (गुंब)—9३३ निगम-४१,१६३,१७= निजराश्री--=,१६५ नित्रान-११८ निप्पुर-४४ नियर्कस--१३,७२,७३ नियास-१२५ निय्यामक्षेट्ठ-६१ निय्यामक सुत्त -- ६१ नियमिक- ६१,६३, ६४, ७६, १४४, १४७, 988,980, 989, 900, 909, 958, 984,985,202,208,224 निवेश — १६३ निशापुर-- १ ६ ४ निषाद--१८,४०,१३१ निस्तिर-६१ नि**हार्य**द--- १६१

तरणी ( जहाज )--२१३ तरवेय---=२ तरॉय-२०० तरावदी-9४,२२ तरी ( जहाज )-- २१३ तनीक---१७७ तर्पेग्य ( घाट उतराई )--१४४ तलवन--१३१ तलीकान-२२ तलैतक्कोलम् (तकोपा) - २२० तवाय-- १३४,२०० तचिशिला—४,६,१०, ११,१२, १४,१६,१७, १८, १६, २०, २१, ३७,४४,४६, ४६, प्रवे,प्रप्त, प्र६,६६,७१,७२,≈६,६०,६४, 24,999,938,989,904,944,924 तांग्किंग्--१८७,२०६,९०६ तांग-कुश्रो-शि-पु-१ ६६ तांत्रलिंग — ९३४ ताजपुर--- २२ নাজিক--- খু ताजिकिस्तान—६७,८८३ ताप्ती नदी--१७,२४,६८ ताप्रोबेन (सिंहल)--१२० ताँबा---३१,११३,११४,११६ तामी-99३ ताबुश्रम् - ४३ तामलुक--१८,१२१,१२३,१२७ तामिलकम्-१०७,१०६,११८, ११६, १२१, 922,923 तामिलनाड---१००,१०७,१५३ ताम्रद्वीप (खंभात ) - १३१ तात्रपर्णी—१००,१०७, १०६, १३४, १७४, ताम्रलिप्ति—४,१८,१६,२१,७४,७६,७८, १०७,१३१, १३४, १४६, १६३, १७०, 947,958,988,984;988,778 ता युत्रमन ( फरमना )---६ प

तारक--- २२४,२२४,२२७,२२८ तारकोरी ( मनार )-१२४ तारीम नदी---६६,१३=,१७४,१८३ तारीम शहर--- २१६ ताशकंद—६७,१८२ ताशक्रान-४,६,७१,१११,१३३, १३७, 9 4, 9 = ₹, 9 = 6, 9 = 5, 9 € ₹ ता-शी ( अरब )--- २०८ तिएनशान पर्वत- ६२ तिगिन-१८० तिन्नवली—१०७,११६ तिब्बत-१४,२०,२१,२६,६८, १००, १२६, तिमिसिका ( आर्तेमिस )-१४१ तिमोर-- ८७,१३४,१४४ तियागुर---१०४ तिरमिज—६७ तिरहुत-१२ तिश्वकहर---१०७ तिदपति--१०७ तिलोपामन-१२३ तिलौराकोट — ४० तीज ( मकरान में )- २०५ तीर्थ ( बाट )-४०,१२४ तुंगमदा नदी---२५ तुंगार ( इवा )--१७० तुंडि--११८ तुंडिचेर (कपड़ा)--१५७ तुंबर---११४ तुबार—३,११,६२;६४,६५,६६,१७४ तुखारिस्तान-१७६,१६१,१६२ तुनहुश्रांगः --१८३,१८७,१८८ वर्क - ३,१६,४४,१७६, १७७, १८०, १८८, 980,983,988,988 तुर्कमान---४,४ तुर्किस्तान---२१,३१,३३,३४,६०,२०२ तुफीनि-तुरफान-१६,१७६,१८३,१८६

तेजिन--४,७ तेर-99७ तेलवाहा नदी---५५ तेवर----२४ तेहरान-४,१११ तैमात-४३ तैलपिंगक (चन्दन)- १३४ तोंडई---१०७ तोंडी देश-२१४ तोंडीमंडल--२१४ तोकवीना-99३ तोकोसन्ना-- १३४ तोखारि-- ६४ तोगरम्- ११७ तोबा काँकर-१६,१७७ तोसत्ति-१००,१२०,१४३ श्राँग---२०० त्रायनकोर--१०७,११७,११८,११६ त्रिगर्त्त 🗕 ६२ त्रिचनापली (तिकचिरपल्ली-१०७,११६ त्रिवर्तन (घोडे की चाल)-३॥ त्साम्रो-किंड-त्स--१६,१७७ त्सु-म्रान-मू--- २०६ ध थथगुरा---४६ थाडे---१२४ थातुंग-- १२५

थथगुरा—४६
थाडे—१२४
थातुंग—१२५
थाना (कश्मीर के रास्ते में )—२२
थानेसर—१८,२०,२२
थार—३८
थिपिनोबास्ती—१२५
थीनी (नामिक्ड्)—१२०
थिके (इम्)—४४
थुल्तकोद्वित—४६
थुणा—१८

₹ वंडी---१३६ दंतकार-१५३ दंतपुर---७६,१००,१२३,१३३ द्बा-- ६ दजला नदी-४६ दत्तामित्री-- ब ६ दिवमाल-४६,६२,६३,१४७ दिष्यक--१५३ दमनान---४ दमान (डमन)---२०४,२०५ दमिल---१०० दर-ए-हिंदी----दरद-४६,६३ दरवाज-११,६३ दरीपथ--१३४,१३६ दरेल---२० दर्गई-- १२ दशकुमारचरित--२३६ दराग्या (दशार्य)—७५ दशपुर--१०५ दश्त-ए-कबीर---४ दश्त-ए-नावर--- १ ६,१ ७७ दरत नदी--३० दक्षिण कोसल--- = ७,१०४,२१४ दिचयापूर्व तुंगार (हवा)--१७० दिच्यापय-१०२,१०४,१७२ दाऊदनगर---२३ दातृन्- ५१ दात्रप्राहक---७६ दान ( कर )---= १ दानवेंद--१४६ दायोगियस-- ७२,७४ दारा--३,१३,४६,६६,१६१ दारा तृतीय - ४४,७० दारा प्रथम-- १३,४४,४६,४७,४६,७०

पुदुकोहै---११६ पुनर्वसु नाग--१४० पुचार---१२२ पुरुवंता-श्रपरंत---१७ पुरंदर-३४ धुरिमकार-- १ ४३ पुरिवद्या-- ७४ पुरी--१३३ पुरु-७२,१११ पुर्तगात्त- ११३ पुरुषपुर (पेशावर)--१०, १६, १७६, १८६, पुरुषाद- १३१ पुलक (रत्न)—३१४ पुलकेशिन् द्वितीय-१८३,२३८ पुलिंद--१३४,१७२ पुतुमायि-- १२२ पुष्करणा ( पोखरन )-- १०४ पुष्करसारि-४६ पुष्करावती—८,६,१०,११,१४,१६,३७, ७१, EE, 20, 29, 990, 920, 908 पुष्यत्रात- १८६ पुद्दार (कावेरीपट्टीनम् )--६२,१४६,१४६, 946, 140 पूँ छ—२०,२२ पूना-२४,२५,६६,१०१,१०२ पूपिक--१ ४३ पूर्व कोसल-१६ प्रध्वीराज- १४,१६४ पेगू---२६,९२४,९२७,९३३ पेदुकवांग ( जहाज )---२३४ पेन्नार नदी-900,89 ह पेराक---२११ पेरिडिक्कास---७१ पेरिक्कस-- ६०,६६,१००,१०२, १०३, १०४, 9 • ६,99२, 99३, 98४, 99४, 99६, 994,99#, 99£, 930, 939, 9**33**,

934, 934, 930, 988,989,984, 983,920,393 पेरिम-११४ पेरियार---१०७,१४७ पेहनेर किरली-9०७ पेशावर--- ४,६,६,६,९०,११, १४, १४, २२ २३,४७,८०,८३,६१, ६७, ६८, १०० 900,999,920, 980, 988, 980, 989,988 पैठन---२४,६८, १०२, १०४, ११७, १६२, 939,944,398 पोबरन-१७४ पोडुके ( पांडिचेरी )-- ११६,१२१, पोतच्वज-१६८,१६६ पोतनपुर ( पैठन )- १३१ पोहालपुर ( पैठन )--२१४ पोयपत्तरा ( वंदरगाह )--१७० पोर्तदलाचीन- २०४ पोलु-चा—६ पोलैंड-- २६ पौंडू—=७,२१४ पौरवराज---७२ प्युकेलाइटिस ( पुष्करावती )- ६१ प्रिषिधिवर्गे-- १११ प्रतिष्ठान (पैठन)-२५,५०,५४,७७, ६८, प्रथम कायस्य--१७७ प्रथम कुलिक — १७६,१७७ प्रथम शिल्पी—१७७ प्रपथ (विश्रामगृह )- ३६ श्र्याग-- १२,१४,१४,१७,१६,२०,२१,२४, E8,39= प्रयाणक (पदाव)---२०१ प्रव**हरा** ( जहाज )---१६७ प्रसे**नजि**त—४= प्रष्ठियेल--- ६ १

प्राह्—६,७१ प्राचीन वात ( पूर्वी हवा )- १७० प्राहु (नाव)--२३४ त्रिंगगुपट्टन-१३१,१३२ प्रियदर्शना--- २२४ श्रोक्याविया— ६ १ स्वः( जहाज )---४३ स्नाविनी ( जहाज )—२१३ ब्रिनी -- ४३,४४,१०४,१०६,१११,११८, 928,926,920,92**=,924** फियक (फोनीशियन)--६१ फतइपुर बीकरी-- २६ फतेहाबाद---२२ फनरंग----२२० फरगना----६४,१७२ फरहरूद--१६५ फरह सराय---- २२ फरू खाबाद---१६ फलन--- ३ ६ फलविशाज-१५३ फारस—१२, ६३, १७२, १६६, २०४,२०७, २१५, २१६ फारस की खाडी---३१,३३,४६,७३,८७,६६, ₹•E,99K,939,93K,936,93€, 984,985,**२०**9,२०२,२०३,२०७, २०८,२०६,२१५ कारा--७० फार्स---२६,३० फाहियान---१६,१७६,१८४,१८४,१८८,१८८, फिनीशिया--४१ फिरोजपुर---१२,१४ फिरोजाबाद----२३ फिलिस्तीन---२१५ फिल्लीर--- २२

क्रुनान—१३४,१८३,२**१**६ फो-लि-शि-तंग-ना--- १ E बॅका---१३४ वंगाल--१२,१४,१४,१८,२१,३२३,२४,२६, =v, ==, 90x,920,929,92E,929, 927, 928, 982,960, 200, 292, 398 925,922,800,208,204,298 बंडोन की खाड़ी---२२० बंदा द्वीप--१४५ बंदोग--- १३३ बंधुम—२४० मंबई---२४,१०२,१०३ ११७,२२६ बहम्रोन्स---११६ बकरे ( माल डोने के )---३२,६७,१३२, 115 बकरे ( पोरकड )---११=,१२२ बगदाद--४,२०५ बाजियाति ( हाथी )---४४ बढेविया---२३४ बङगर---१०७ बदापुल---२२ बड़ोदा---२४,२६ बदस्साँ—४, ११,२०, ६०,१२६,१७७,१८३, बदर द्वीप--- २११ बदरपुर---२२ बद्धन ( पुलिया )--- ३६ बनवास--१००,१०५ बनारस—१२, १४, १६,१७,१८,१६,२१,२२, २३, ४४, ४६, ४८, ४८, ६०, ६२,६६, \$4,06,56,60,906,900,975,966 **የ**፡፡६;የ፡ደሂ,**ጓ**የ፡፡ बबाध नदी---१०५

फियारित—( डांड-पतवार )—49

नीनेकेरन---४ नीकोबार-१२४. १६६, २००, २०४, २०४, नीया-- १ = ३ नीलगिरि--३१ नीलकुसमाल-६२,६३ नील नरी-9३, ७८, १०६ नीजपल्ली--१७५ नीलभूति--१४३ नुत्रिया-- ६३ न्रस्पर--१ ४ नेगापटम् ( नागपट्टीनम् )--२४, १२३ नेडुंजेरल ग्रादन्-१०७ नेडुमुडुकिल्ली--१०७ नेपथ्य ( वेष )--१६% नेपाल-१७, २०, २१, ४७, १७२, १७४, 200 नेपालगंज-१७, ७६ नेबुला (मलमल )-१२८ नेबुशद्रनेजार-४४ नेलिकेंडा-१९०, १९६, १९६, १२१, १२२, १२६, १२७, १२६ नेल्लोर--११६,१७४ नैतरी-१४० नौ (नाव)—४२ नौकाध्यच-७६, ८० नीका-हाटक--७६ नौ-प्रचार-विद्या- २२४ नौमंड ( लंगर )-४३ नीरंगाबाद---२२ नौशहरा---२२ नौशेरा-१२, १८, २२ नौसंकमण ( नाव का पुरा )--१४२ नौसारी-9६२ न्यासा---७२

पंचतंत्र---१८०

पंचपट्टन-- २१४ पंचाल-४७,४८,४६,१०,७५,७६,१४९ पंजकोरा--१७, ७२, ७६ पंजाब---१०, १२, १३, १४, १६, २३, ३०, ३१, ३३, ३४, ३६,३७, ३≈, ३६, ४४, ४६, ४७, ५०, ६६, ७०, ७४,७६, ८६. aa, ae, eo, eq, eq, eq, ea, १०२,१२६, १३३, १४२, १७४, १७६, 960, 969, 968, 964 पंड -- १७० पंड्रसेन-१७० पंपा--- १६ ६ पक्रय----४६ पगमान-१६, २०, १७७ परकुरी ( तंबू )---१८१ पटकेसर---ध ₹₹, ८६, ६६ पटला ( पटैला )---२१२ परसदा ( तंबू )--- २२७ पटौदी---२६ पट्टहल्ला ( पटैला )---१८० पट्टन----२६ मष्ट्रनवाल- २६ पष्टिनप्पालि--१५८ पहु पाहु --- १६० पठानकोट--१२, १४, १६, १८, ६२, १४२ पश्चिनपलै---१६० पश्चिनपाक्कम् — १५७ पिर्-४०, ४१ पराणाई ( पनेई )---२२० पबरोना---१८, ४८ पतंजलि--- ५० पतिद्वान ( प्रतिष्ठान )---२४

पत्रपुडा ( नाव )---११२ पयज्ञ---४१ पद्मश्रामृतकम्-१०३ पद्मावती--१७४ पनेई---२२० पन्ना भृ खला—२४; खान—२१ ५ पपडर---१८, ४७ पयागतित्य, ( प्रयाग )-- १६ परतीरकभांड (निर्यात का माल )-9६७, 739 परांतक प्रथम---२१% परिकग्व--४६ परिच्छेय (श्रांब से श्रांकने का माल)--१६६, 900 परिवंचु प्रदेश-१६२, १६३ परिसिंध--१, ११, १८, ३८, ६२ पर्याणवरग---१७ पर्वान-- १६४ पलक्क ( पलक्कड )---१७५ पलवल----२२ पल्लव—२०० पवस ( चमका )-४१ पशाई-- १ ६४ पशुप---१ १ पश्चिम बर्बर ( बार्बरिकोन )-9३२, १३३, EK, EE, EE, 909, 90K, 90E, 990, 389 पडिव-४६ पंडिचेरी--११६, १२१, १२३ पांडुरंग (फनरंग)---२२० पांड्यवाट ( मधुरै )---२१ ५ पाकिस्तान-- ३,६,१२,३६ पाटलिप्राम-१८,१६,४८ पाटलिपुत्र (पटना)--४,१४,२०,३६,४८, AE'EE'AA'AR'AA'AE'AE'EE' Eo'

६१,६८,१०७,१११,१२३,१३७, १७६, १७७,१८८,१८६ पाियानि---७,६,४०,४१ पाताल-७३,६१,१२२,१२७ पातालु ग----२०० पायेयस्थगिका-- १३७ पादताडितकम्—१७७ पानीपत---१४,१८,२०, २१,२२ पापिका अंतरीप-११६ पामीर—३,४,२०,३१,६२,६६, १७६, १७७, **95**3,953,950,200 पारद--- १ १ पारशवास---२१५ पारस दीव-१६६ पारसमुद---= ७ पार्थव--४६ पायौत्र--- २० पार्वतीपुर--१२ पालघाट-- २४ पालनपुर---२६,१०५ पाल वंश--१६० पालामऊ-४६ पालितकोट नाग-9४० पालिबोध (पाटलिपुत्र)—१३७ पालेमबॅग--१३४,१६६,२०८,२१० पावा—१७,१८,४७,७४,७६ पासोक नदी -- २०० पाईंग - २२० पिंग**-पू**-को-तान----२०= पिंपलनेर--- २६ पिपीलक-६= पिरलाई--११४ पिष्टपुर (पीठपुरम्)- १ ७५ पीजन आइलैंड--१८,१२२ पीठपुरम्—१७४ पुरमेदन- १६,१२२,१६३ पुंच्रवर्धन---२०,२१

बोदा— ७६

वेन्त्र---१६, १७७, १८८, १६० वयाना---२१,२४,२६ बरका की खाड़ी---११७ बरके (द्वारका)--१०४ बराबर पहाबी--१ ६ बरार—२४,८७ षरावा-- ११४ बरैली - १२,४=,४०,१४१,१६६ षर्दवान---७६ वर्षर -- = ७,११२,२१४ बर्मी--१४,३१,६१,६ ७,६८,८७, १२७,१२६ १३३,१४३,१४४,१६१,२००,२१४ बलाब —२,३,४,४,६,३,१० ११,१४,१८,१६, \$£`\$@`\$¤`AK`&£`&¤` @@`@&` A&` us, me, eo,e9, e7,e3, e4,999, १२७, १३७,१७२, १७४, १७४, १७६, 989,988,984 बलपटन -- १०५ वत्तभद्रक---२२६ बत्तभामुल (भूमध्यसागर) -- ५६,६२,६३ बलहस्स जातक-६०,६२ बलिया--- २१ बलीता (वरकल्लै)--११६ ब्रुविस्तान-४,११,१३,२६, ३०,३१, ३२, **₹₹**,₹४,₹₹,₹७,४٩, ४**₹,**४६,६७,७₹, ¤७, ¤≈, ६०,६६, ११०,**१**२०, १३४, 989, 983 बल्लभगद-- २२ बल्लम-२०५ बवारिज ( बावरिए )---२०५ बसईं -- २६ वसरा -- २०४,२०५ बसाद -- १७,१७८,१३३ बसेन ( बर्मा )-- १२४ बस्तर---२५ बहरैन-- १२६,२०२ बहुधान्यक--- १६

बाइजेंटिन--१७६,१६१ बागसर---२२ बाजोर---७२ बाणभट्ट - १ = • बाबी---१६,२१ बाद---२३ बादखरा - २०२ बानकोट-- १ १ ७ बानाई (बनियें)---२०व बानियाना ( बनिवें )---२०८ बाबर-- ७,६,१०,१४ बाबेल मंदेब--- ५६,६३,११६,१११,१२४ बामपुर--३०,३३ बाम्यान---२,४,६,१०,७१,१७६,१८२,१६० बार ( किनारा )--२०२ बारजद (बेबा )---२०२ बारडोली - २६ बारन-- १६ बारबुद ( वत्तमी )- २०३ बारवई (द्वारका )--७४ बारा-- ६ बाराक्यूरा-- १ २४ बारामूला—२१,२२ बारामुद्धर — २३४,२३६ बारीसाल-१०० बार्बरिकोन---११०,११४, ११६,१३१, १३२, १२४, १२६,%२७,१२८, १२६, १३२, 458 बालाघाट---१४ बालापुर--१७ बालाहिसार--१६३ बातेकूरोय--१०५ बावरी---२४,२४,११४ बॉसवाडा---२३१ बाह्लीक ( बलंख )--११,१४,३८,६३,१७४ विवसार-४६,५०,६६

विलासपुर—२२,१७४ बिसुली-- २२ बिहार--१२,१४,१४, १ अ,१८, २०,२१,४८, £5,8x2,9E0 बीकानर---३७ बीजाप ( हवा ) - १७० ब्रंगपासोई-- १२५ बुंदेलखंड-- १४,१४,२४,७६ बुइद-- १६४ बुबारा—६७,१६४,१६४ बुबारी—२०७ धुगहाजकुई— ३५ बुजुर्ग इत्र शहरयार---२०८ बुतखाक---७ बुद्द--१६,१८,२४,४७,४८,४६,४० ४२,६१, ६६, ७६,८४, **१४०,**१४१, १४२, १४४, 940 बुद्धमद्द-- २१४ बुद्धभद--१०७ बुद्धयशस्---१८६ ৰুধন্যুম--- ৭ ৩৩ बुधस्वामिन्-१३० बुनेर-- ७१,७२,६१ बुरहानपुर--- २४,२६ बुलंद शहर--१६,१६४ बुलिय-४७ बुस्त- ७० बु-४१,४२,४३ चॅकाक--- १२५ बेंदा--१०३ बेदा यची--१४१ बेकनाट (सूदलोर )-४१ बेप्राम— २२,६७ बेट-- २०३ बेतवा नदी---२४ वेश्वयत्र---१७३ बेरमंग- २१०

बेरिगाजा (सड़ीच)--१०२,११३,११६,१२१ बेरिस्लोस ( वैद्ध्य ) - ४४ बेरेनिके—१०६,११०,११२,१२२,१३५ बेरोबेश (ग्वा)-- १२४ बेल्लारी--१०७,१२६ बेसाती-- १२० बेसिंगा-- १ २ ५ बेसुंगताई- १३३ बेस्तई---७० बेहमा---२३१ बेहिस्तान-४,६१,१११ बैठन ( पैठन )--१०५ बैरागढ़--- २१५ बैराट—७६ बैलगादी— २६,३२,४०,५७, ४८,७७, १४८, १६३,१७०,२३६,२३८ बोकन---१६,१७७ बोधिकुमार-४६ बोधिसत्त्व-५१,४२, ४३,५४, ४४,५७,४=, बोधिसत्त्वावदान-कल्पलता— २१४ बोरिविली-२२६ बोनियो-- ६ %, १४३,१७४,२०६,२१० बोलन दरी-४,२६,३४,३७,१११,१६१ बोलोर-- २०,६५ च्यास नदी--१६,१८,२०,४४,४६,६६,७०, **७२,**१११,**१**६५ बहागिरि-- १२६ ब्रह्मनाबाद---७३,८६ महापुत्र— १२,४६,१००,**१**२७ ष्रहामिया- २१४ ब्रह्मशिला---२१ अहाा--१४६

ब्राह्मणी नदी-9 ६१

भ

भंगि--७४,७६ भंडीसार्थ -- १ ७६ भक्त ( भता ) - दर भगल राज-७२ भगवती आराधना---२१५ भगवानपुर---२६ भगग---४७ सट--१४१ भटिंडा--१२,१३,१४ भकोच--१४,६३,१०२, १०४, १०४, १०७, ११०,१११,११३,११६,११७,११⊏, १२१,१२२, १२६, १२७, १२≔, १२६, १५६,१६२,२०२,२०३ भदरवा--- २२ भद्दिया —१८,१६ भद्दिलपुर---७५ मदंकर (स्यात्तकोट)--१४,१४१ भदारव--१४३ भया (नाव)—११२ भरत-१६,५१,५२ भरतपुर---२१,२६ भरक---१=३ **म6कच्छ ( भक्षोच )—५,२४**,६२,७८,६०, **٤9,2**4,902,908,904,904,998, **૧૧६,**૧૧७, **૧**૨૬, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, 938,953,958 मर्ग-४६ मविल-१४५ भविसत्तकहा---२१२ भांड ( भाल )—१६७ भागसपुर--१२,१४,१८,२१,२३,४८,१६४ भाटी--- २५ भारत-२,३,४,६,७,८,११, १२, १३, १४, **१**५, १६,१७,१६,२३,२६,२७,१,*=*२६, **₹₹,₹₹,₹४,₹**₭,₹६*,₹७,*४१,,४४,,४६,

४७, ४६,४०,६२,६३,६४,६६,६८,६६, ७०,७१,६३,७४,७६,८४,८६,८७,८८, €0, €9, €7, €4, €6, €5, 90, 90 €, 908,904,904,908,990,999, 992, 993, 99x, 996, 990,99c, १२०,१२१, १२२, **१२३,** १२४, १**२**४, १२६, १२७, १२=, १२६, १३१,े१३८, ባ४४,9४४,9४०, 9४३, 9४४, 9४६, १४७, १७२, १७३, १७४, १७६,१७७; १७८, १८३, १८४, १८६, १८७,१६०, १६१,१६२,१६३,१६४,१६४,१६६, 9EE, 8EE, 200, 202,208,208, २०६,२०७,२१४, २१८, २१६, १२६, २३३,२३६,२४० भारतमाता- १२५ भारवहसार्थं-- १६६ भिज्ञपोत विशाज-वृत्ति—१३६ भिन्तमञ्ज-६ भिल्ल--१८०,२०१ भीटा - १६ भीम-- १६ भीमधन्ता-- २३६ भीमबर---२२ भीमा नही-- २५ भीष्म ( रत्न )---२१४ भुज्यु--४२,४३ भूग्रान--१२६ भूपक--- ६६ भूमध्यसागर--- रे, ४६, ६३, ६७,१०६,११४, 178,939,985 भूमि ग्रदेशश—५० भूजिंग--- १६ भेरा---७६

भेलसा—२४

भोगप्राम--१=

भोगनगर---१ =

भोज परमार---२१२,२३१:-

भोज प्रथम ( गुर्जर प्रतिहार )--१६०,१६२ भोपाल---१५ भ्रष्टाला ( करमीर में )-१४० मंगरीय ( मंगलीर )-१८४ मंगलक -- २२६ मंगलीर (स्वात में )--- २० मंगलोर ( मदाब )-- १८४ मंगोल---२,७,३८,६२,१३३,२३६ मंडगाम -- १= मंत्रकोविर ( इंजीनियर )- ५१ मंथरक----२२६ मंदर---११,१३= मंदसोर--१ ७८ मंदा-- ११४ मंसूरा—१६३,२०३ मड--- ६६ **₹5---**8€ मक्तरान--- २६, ३०, ३१, ७३, १६२, १६५, 203,20% मकरोडा -- २२ मका - २६ सगर्थ---१४,१६,३७,४७,४८,४६, ४०, ४३, £=, £2, 02, 68, = 0, 9 ₹2, 982, 29 x मन्गमो (गलही )-१६३ मध-- १८,१०७ मधा यद्गी--१४१ मच्छ ( मत्स्य ) — ७४ मच्छिक्रसंड--१= मख ( मत्स्य )—६६ मजार शरीक-४,१०,७१ मिणिकार--१५३ मणिकार महत्तर-१४२ मिणपश्लवम् — १ ५ ७ मशिपर--- २ मणिमेखला देवी--६०,६१

मिणिमेखलै -- १४६,१४६,२१४ मणिवती--१४१ मति---१७० मतिपुर---२• मत्तरारण (केविन )--२२५,२३३,२३४ मित्रावर्द ( मृतिकावती )--- ७५ मत्स्य-४७,७६ मस्स्यपुराण - १३ = ,१३ ६ मधुरा-४,१४,१६,२०,२१, २२, २४, २४, 10, U1,U5,EE,E9,E4,E5,EU,EE, 102,900, 999, 922, 929, 989, १४२,१६४, १६६, १७४, १८८, १६४, १६४,२१८,२३७ मदुरा ( मधुरै )--१०७,११६,१२३,१२६, 934,930,940,940,948,900 मद्गु (जहाज)---२३ ६ मह--१६,४३,१७४ मद्रास-४२,६६,१०७,११६ मधुक ( रांगा )--- ५० मधुमंत ( मोहमंद )--- ६ मध्य एशिया---२,३, ११, ४३,६७,६८,८६, हर्ने, हर्ने, इन, १०२,११७,११६, १४३, १७२, १७५, १८२, १८३,१८४, १८६,१८७, १६२ मध्यदेश—२,५०,७४,८७,१८८ मध्यभारत---२४,८७,१७४ मध्यमंदिरा ( जहाज )- २१४ मध्यमगुष्ट्र---= ७ मध्यमा ( नाव )---२१२ मध्यमिका ( नगरी )-- ६० मनमाड---२४,२६ मना ( तौल )-४३ 930,89% मनीला—-२६ सञ्ज-४४ सनेड--४३

मनोरधदत्त -१६७,१६८ मनोहर--१४६ मरकणम्--११६ मरणपार--१३०,१३४ मरल्लो--१८४ महक्रांतार-१३०,१३४ महबरपाकम्--१५७ मर्ग-१८,४६,४६,६०,१११,१७४ मर्तवान की खात-9३३ मर्वे---४,४,६७,१११,१६१,१६४ मलक्का--१२४,१२८,२०० मलन---७३ मलव ( महिलपुर )--७५ मलय अकोन-१०४ 9=3 मलय पर्वत-६६,१०४ मलय प्रायद्वीप--१२१, १२४, १३३, १८३, १६८,२००,२१०,२१३,२१६,२२० मलय वस्त्र--११७ मलाका जल डमरुमध्य 🗕 २०० मत्ताया---११४,११≂,१३१,१३४,१४४,३००, २०४,२०६ मली—२०५ मलैपूर ( जंबी )-- २२० मल्हान टापू---२०४ मशक्त - २०४,२०५ मशर्-४ मरकई--- २६ मसालिया ( मसुनीपटम् )--१२० मसारो- १२७ से २०७ मसावा---११०,११२ मसिरा टापू ११५ मसुत्तीपटम् --२५, २६, ११७, १२०, १९३ 928 महमूद गजनवी--१३,२३,१६४,१६४ महाकदाइ (केदा )-9 ६८,१६६

महाकर्याधार--१५० महाकांतार — १७५ महाबीन ( बीन )---२१४ महाजनकजातक—६०,६१ महानाविक--- १०० महानिदेस-१२०, १२१, १२३, १२४, १३५, 938,980 महापथ -- ५१ महाभारत-४,४,६,७,८,११,१४,१६,१६, २०, २१, ६४, ६७, ७३,६३,६४,१००, १०६, १३१, १३४, १३४, १३८,१४३, महाम्यम---५१ महाराष्ट्र---२४,७४,१००,१६४ महाबराह - १ ६ ६ महावस्तु--१२७,१४२,१४३,१८० महावीर - ४७ महिद ( महेंद्र ) — ६ ६ महिस्सति ( माहिष्मती )--२४ महुरा ( मथुरा )--७५ महेंद्रपाल - १६० महेरवर दत्त-१६७ महेश्वर यज्ञ — १४६ महोद्धि-४२ महोरग-१४६ मांडवी--११६ माभोतुन-६२ मार्कदी---२०१ माञ्चलि नदी--१५७ माडागास्कर--- २६ माढरिपुन सिरि विरपुरिस दात - १०० माताम्रलिंगम्—२२० माथुर अवंतिपुत्र-४६ मार्बि---१५८ मारामलिंगम्-१३४ मानक्कबरम् ( नीकोबार )--- २२० मानभूम---७६

मानसोल्जास---२१४ मापप्पालम्---२६० मायिवडिंगमू-- २१० मारकस औरेतियस-६७ मारवाद--१४, २३, २४, ४८, १७४ मारूफ हवा- २७२ मार्गपति - १८० मालदीय---२०४ मानुवन-19७ मालवा--१४, २३, २४, २४, ४६, ७६, E., EE, Pol, 907, 997, ११=, १३१, १७४, १६०, २११ मालाभंद दरी---१२ मालाकार---१८० मालाकार महत्तर - १५२ माताबार---२४, ८७, १०४, १०७, ११८, ११६, १२१, १२७, १३४, १८४. २०७, २० = २११, २१३, २२६ मारो (माताबार)--१८४ माली-- ११३ माष ( सिक्का )----=० मासूदी —२०३. २०४, २०७ मासूल-३६, ७६, ८०, ८१, ८२, ७३, 339,309 माहिष्मती ( महेसर )-१७, २४, २४, ८७, माही - १०७ मिंग-- १८२ सिचनी -- ६ मित्तविंदक - ६२ मित्र (देवत )--३५ मित्रगुप्त-- २३ ६ मित्रदान- ६२, ६५ मित्रवर्मा-- १३५ मिथिला-१२, १६, ७४, ७६ मिदनापुर---७६ मिन्नगर-- १०५ मिरहिना का प्याता-- १२६

मिलिंद-- ८६, ६०, ६१ मिलिंदप्रस्न-१६, १३१, १३६, १४६,२०६ मिल-१३, २६, ३४, ४३, ४६, ७८, UE, 90E, 397, 99¥, 995, 922, 924, 928, 200 मिहरकुल-१६० मिहिला ( मिथिला )- ७४ मीडिया-४३, १११ मीरपुर खास-१७५ मुंजवत पर्वत--१३८ मुंडस--११३ मुकोई-४६ मुगल---- ५०, २२, २३, २६, ४५, ५२, X8, EX, 50 मुंगर---२१, ४= मुचिरि-मुचिरी (कैंगनीर)—८७, १०७, 940, 960 मुजफारपुर---१७ मुजा---१९०, १९४, ११४ मुद्रा ( पासपोर्ट )--७६, ८० मुदाराच्चर - १७७ मुन नरी---२०● मुरगाव नदी- १६१, १६३ मुरादाबाद---२२, २३ मुरिया ( श्रकीक का प्याला )--- ११३ मुरुचीपट्टन ( मुचिरि ) १३१, १३४ मुक्राड--१०७ मुरुशु--४४ मुलक.( मूलक )-६६ मुलतान-मुल्तान-५, १३, २२, २३, ४६, ४७, ७२, १६१, १६२, १६४, १६४. मुसइर बिन मुइलहिल---२०७ मुसेल बंदर--१०६, ११०, ११२ मुहम्मदगोरी--१४ महम्मद बिन कासिम-9६२

श्वी—६७, ७८, ८२, ८७, १२६, १३१, 982, 982, 982, 980, 902, 200, 29% म्ल----मूलवाणिज-१५३ मुलसर्वास्तिवाद -- १ % मृतस्थानपुर ( मुल्तान ) १६०, २१४ मुला दरी--११, २६, ६७, १११ मूबिक---७३ म्सिकपथ--१३०, १३४, १३६ मृत्तिकावती - ७५, ७६ मॅकी ( मंगलीर )---२० मेंढ पथ---१३० मेकोंग नदी — २०० मेगास्थनीज---३६, ७४, ७८, १३७, १३८ मेड्ता-- २६ मेनाम नदी---२०० मेन्यियास-- ११४ मेमफिस--१२८ मेय ( नापा जानेवाला माल )-9६६, १७० मेरठ-१६ मेरु---१९, १३८ मेलांगे ( कृष्णपटनम् )-- १२३ मेलजिगारा--११७ मेविलि बंगम् --- २२० मेशाणा- २६ मेसोपोटामिया - ३२, ३४ मेहरौली-- १ ७५ मैकाल पर्वत-२% मैकासार-१३४, १४४ मैसलीस ( मसुलीपटम् )-१२३ मेंसोर--- २४, ७४, १०० मोगादिशु--११४ मोचा--११४ मोजा--११० मोइटम (कोकेले)-- १२४

मोती-४२,६७,७७,७६,=२,८६,८७, ११०, 992,993, 996, 998, 920, 923, १२६,१२७, १३१, १३६, १४६, १४२, १४७, १४८, १६०, २०४,२०६, २११, मोदकारक - १ % ३ मोनोग्लोस्सोन-- १२२ मोनोफिय-- ११४ मोलमीन---२०० मोलोचीन (मलय) - १२८ मोसिल्लम-- ११३ मोहमद्--- ६ मोहेनजोरहो -- ३०,३१,३४,३७,४१ मौलेय - १ 9 मौर्य -८,३८,७४,७४,७६,७७,७८,८०, ६९, दरे,दरे,द४,द६,द७,दद,द६ मौसालिया (कृष्णा नरी)-9२३ यंत्रकार महत्तर--१५२ यमन-यमनी - ११०,११४,२०५ यमली (कपने की जोड़ी)-१४२,१४३ यमुना नही - १२,१४,१७,६२,१६०,१६६ यवद्वीप (जावा)---१२५,१३१ यवन--३,६६,=६,६०,६४,६६,१०१, ११६, 934,940,945,949,236 यवनपुर (सिकंदरिया)-१३१,१३२ यव्यावती (भोब नदी)--१०० यशब---३१,६७,६०,१४२ यशोवर्मन् - १८० यहूदी-90६ यस्पालित--१२४ स्त्रश्री सातक्षणं— ६६,१०३,११६,२३३ याकृती-- २०६ याकूब--११३,१६४ याकृषी — २०३ यागनोषी-- ६२ याउदीगिर्द-१६१

यात्रा (सवको पर)-- ४४,४८,७८,८३, ११०, १३१ से, १४० से, १४७,१६३ से,१८१-9 = 6, 209, 299, 23 6-280 यात्रा-वेतन—७६ यान--१६६ यान-भागक - = ३ बारकंद--१११,१८३,१८८ यार्म---६ यासीन--- ८४,१८३ युक्तिकल्पतर---२१२,२१४,२३१ युकातीद- ६० युग्या (गार्ग)---२२३ युधिष्ठिर—६७,१०० युशान-- १६७,२०० युवान स्वाङ्—७,८,६,१६, २०, ७०, १३३, 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 युवान पाउ---१८७ यू-ची (ऋषिक)---६२, ६३, ६४, ६४, ६६, युद्धेमन भरेबिया (भरन)-११४ य्थीदम---७४ युनान युनानी -- ३४,७६,८८,८८,८०,६१ ६२, &E,90E,990 998,998,990,989, १२३,१२४, १२६, १२७, १२६, १३४, १७२,२३६ यूरेगेटिस द्वितीय - ७८ युरेशिया--११ युडोक्सस--७८,७६ यूरोपशियाई रास्ता-४ बुरोप-- २८,१०६,१६४ योत्त (रस्ती)-६१ योन ( सिकंदरिया )-9३०,9३३,9३५ यीवेय- ६२,६८,१०२,१०७,१७४ रंगशाला नगरी-२२०,२२१ रंबिकया (वैरामक)--७२,७३ रहमिया--३१

रक्यौल--१२ रजतभूमि--- १ २४ रतनपुर-१२६,१२६,२१% रत्न- ४,६७,८०,९२०, १२८, १२६, १६०, २०६,२११,२१४ रत्नद्वीप (सिंहल)--- ५६,१३२,१४८,१५० रत्नाकर (श्ररव सागर)-४२ **₹थ--**३५ र्ध्या---७७ रमठ--६= रमनक (रोमन)---१२२ रश्मिप्राहक 🗕 ७६ गुँगा---३१,४०,११७,११=,१३४ राँची-- ३४ राजग्रह---१६,१०,१८,१६,२१,४८,४६, ५२, ४६,६६,७४,१४२,१४४,१८६ राजघाट--- ६० राजतरंगिणी-- १६४ राजनपुर---३४ राजपय----५१ राजपिप्पला-- १२२ राजपुर--१३२ राजमभग---५१ राजमिया---२१४ राजमहल ( बिहार )--१४,१=,२१,२३ राजमुद्धा- = १ राजर— ६ राजराज महान्--२१६ राजस्थान---१४,१४,२१,२३,३१, ७६,१०१, १०२,१७४ राजापुर--- २६ राजिलक -- २२= राजेंद्रचोल--१३४,२१६,२२० राजौरी-- २०,२१,२२ रानाधुंडई--३०,३३ रानीसागर--- २३ राम-४१

रामगंगा-- १ ह रामश्राम----२१,४७ रामनगर--- १६ ह रामनी ( सुमात्रा )-- २०४ रामायण---१४,१६,४१,१३४,१३७,१३८ रामेशवरम्---२४,२०४,२१८ रामेषु--१४० रायपुर-- १ ७४ रायविंड-- १२ रावणगंगा - २१५ रावलपिंडी--१०,२२,४६,४७ रावी नही---२२,४६,७२ राष्ट्रकूट-१६०,१६२ रास एल कलब-११४ रास चेनारीफ-११३ राख न--११४ रास फर्तक ( स्यापुस )-- १०४,११०,११४ रास भील-११३ रास बेनास-- ११० रास बेजा - ११३ रास मलन--७३ रास हंतारा-99३ राख इन्फिला-११२ रास इसीक--- ११४ रास हा हुन-११३ राहेंग--- २०० € --- 98=,900 खदत्त-१३२ ख्वामा— ६६,१०२,१०४ विधराच--२१४,२१४ रूम--७,२०७ \*#-- \$, \$ \$, \$ \$, \$ x, \$ & , & \* रेक्टोफेन पर्वत- १ रेवत थेरा-96 रेशमी कपवे—३,४,६६,६७,८७, ६७, ११६, 194, 194, 120, 122,122,124, १४३,१६०,१७२,१७८

रोवत बाक-६ रोम-रोमन---३, ४, ६७,६४,६७,१००,१०५ 101, 104, 104, 186, 110,111, 132, 118, 11x, 11a, 129,1 .2, 9२१, 9२४, 9२६, 9**२**७, <del>9</del>२८,9**२**६, 939,946,969,702 रोमा ( रोम )--- १३१ रोह प्रदेश--१८८ रोहतक--१४,१६,१८,१४२ रोहतास---२२ रोहिणी मदी-४० रोहिलखंड---२० रोहीतक (रोहतक )--१४,१६,१८,१४२ लंका (सिंहल)-७६,७८,८७,१००,११२ १८७,२१४ लंकासुक (केदा )---२१० लंगाशोकम् — २२० लंडई--१०,७१ लंपक ( लगमान )--७,११,१६,१५६,१५७, 980,989 लकादी---२०४ लखनक — १२,१७,२१,४८,७६ लगतुरमान-१६४ लगमान - १६,६६,७१,१६५ लगाश -- ३३ लताबंद---७ तदाख--१ दद लयनिका ( राबदी )---२२३ ललितादित्य---१६३ लवंगिका - २२६ लस्कर - १२ लहरी बंदर ( कराँची )--- २ ॥ लचमी---२३३ लाग बाक--१८६ लांग बालुख ( नीकोबार )—१०४ तामोडीस - ११७,११६

लाष्ट्रीशांग-६२ लाक हुसी--३४ लाजवर्द -- ६,३०,३१,३३,११६,१२६, २१४, 394 लाट ( गुजरात )—१४, ७६, १०४, १७८, 955,203 लान-बाऊ---१२७ लाम्--११४ लारिके (लाट)-१०४,१०४,११६ लालसागर--- ३, १३,४६,४६,७८,१०४,१०६ 904, 908, 992, 993, 998,994, **१२६, १३१**. **१४७, १४**=, २०१,२०२, 306,39K लावरायवती---२२६ लास्बेला--- ११ ताहौर--१२,२२,२३,४७,१६४,१६५ लिगोर-- २००, १२० तिरक्षवी--१४,४७,४८,१४२ लि-वान--- १ ६ ६ ली-कुमांग----१८६ लु'ग--- १८८ लु विनी---२१ लुधियाना--१६,२२ लुसिटानिया--- १ २ ६ त्त्रत—३∈ ल्रिस्तान-३४ ल्-सान---११,४३ लेंपस्कोस---१२४ लेबीट---४३ सोगर नदी- ६,७,११,११,१०७ लोपनोर रेगिस्तान-१ पद लोयंग-- १ = ६ लोला ( जहाज )--११३ लोह ( जाति )-६३ लोहारानी (कराँची )--२०४ लोहितांक---११२,११३,११७,१२८,१४६ लोहमजोदबो---१४ ल्हासा--१२७

वंकम् ( वंका )-- १३४ वंग ( वंगाल )---११,७४,१००,२१४ वंग ( वंका )---१३०,१३१ वंजी---१०७,१२२ र्वशपथ--१३७,१३८ वंसपथ--- १३५ वंजु नदी--४,४,११,७१,१११, १३२, १३३, 903,98% वर्षो—४,११,२०,१०५,१७७,१८६,१६४ वच्छ ( वत्स )---७५ वजीराबाद -- १२,२२ वजीरिस्तान-१६,१७७ वजी---४८,४६,४०,४२ वडपेशार---२५ विराज ( बनिया )-४१ वर्ग्युजातक---१३६ वस्यापथ--१३४,१३६ वत्त-४८,४६,४०,७४,७६ वनवास ( उत्तर कनारा )---१४३ वनसहय -- २४,१४१ वनायुज-------वरकल्ली---११६ वरणा ( बारन, बुलंद शहर )-9६,७५,७६ वराइमिहिर---२१ % वस्या----३४,१४६ वर्गाधातु—⊏२ वर्णीस (बनास नदी)--१०५ वर्ण -- १६ वर्तनी---=०,=२ वर्षकी महत्तर---१४२ वलभी---१६२,२०३ वलयवाह ( मस्तूल )--१०१ वर्षतपुर---१६६ वसाति---७३ वसु-१४८

वसुराप्त--- २३२

वसुद्श---२२६ वस्रदेवहिंदी--१२०,१२१,१२४,१२८ वसुभूति-१६७ वस्यकार-४६ वाजसनेयी संहिता-४३ वाना---- ६ वामनपुराण-१७४ वायुपुराण-१३८,१३६ वारंगल-- २४ बारवालि (वेरावल )-१४३ वाराणसी-- १८६ वारिक---१५३ वारिष ( बारीसाल )-- १०० वारुण द्वीप ( बोर्नियो )-9 ७४ वारुणी तीर्थ-- १६ वासिठिपुत चांतमूल - १०० वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि—६६,१०४ विध्य पर्वत--१२,१४,२३,२४,८७ विध्यत्रदेश--१४ विशोप सिका--१७६ विकल्प ( खेती बाड़ी )- १६५ विकम चालुक्य-२१८ विजय--१६४,२३३ विजयनगर--- २५ विजयवादा- २५ विजया नदी-- १३२,१३३ विद्रहर्म--४८ विदल्भ (विदर्भ )- ६६ विदिशा ( मेलसा )---१४,२४,६७,६८ विदेघ माथव--- रेड, रेड विवेह-- ३८,३१,६१,७६ विधि ( रिवाज )-- १६% विन्तुकोंड--११७ विपाक सूत्र-१६४ विम कदफिस-- १६ विमलक (रत्न)--२१४ विलसाया - २०

विलासवती-- १ ६ = विलैप्पंद्रल ( पोइरंग )--२०० विश्वया--- २१७ विवीत पथ--७७ विवीताध्यच------विशाखा मृगारमाता—१४४ विश्वद्धिमग्ग--१ = विशोक--२०,२१ विष्णुपदगिरि-- १ ७५ विष्णुपदी गंगा-१३६ त्रिष्णुषेण-१७८ वीइभय ( वीतिभय )—७% वीतिमय--७४,७६ वीरगल---१६६,२३०,२३१ वीरम् पटनम्--१२१ वृकांग—१६२ बू-ती (कारा शहर )-- १८८ बू-सुंग - १६३ वृंदाट**६---**--वृजिस्थान-१६,१७७,१६५ वृज्जि---४७ बृहत्क्या-१३२,१३६ वृहत्कथाकोष---२१४ वृहत्कथारलोकसंप्रह—१३०,१३२,१३४, 932,986,983 वृहत्कल्पसूत्र**भाष्य---१६** = ,१७२,१७= वृत्तरोपक-- ५१ वेंटस टेक्सटाइलिस ( मलमल )---१२८ वेगहारिणी शिला--१६८ वेगापय-- १३७ वेत्ताचार---१३४,१३७,१३६ वेत्ताधार-- १३० वेत्रपथ--- १३७ वेत्रपाश ( स्टा )--१४६ वेत्रवर्मन्---१७७ वेदसा ( विदिशा )--- २४ वेन गंगा--- २१%

बेनगुरला---२६ वेर्यंद ( उंड )------वेरंजा-१६,१७,१४१ वेराड ( वैराट )---७४,७६ वेरापथ-- १३०,१३४ वेरावल-- १४३ वेलाकुल---२२३ वेलातटपुर--- १३६ वेसुंग-१२४,१३०,१३३,१३४ वेस्पेशियन-१२२ वेस्संतर जातक---१३८,२४० वेकरे- १०७ वैगर्ड नदी--११६ वैजयंती-१८८,१६६ बैह्र्य-४४,११२,१२३,१२४,१४६,१४२ वैरायातड--- २१४ वैताव्य पर्वत- १३२,१३३ वैरभ्य (वेरंजा)--१४१ वैरामक---११,७३ वैद्याली ( वसाद )--१७,१६, १६, २०, २१, 38,84,84,86,48,48,982,944 वैभवग- २२४ वोनोनेज- ६४,६६ व्याघरत्त- २२६ व्यापार---३१,४०,४१,४४,४४,५६,६४,७६ से ६६, ६८,१०६ से, १११, ११२,११३ 994,994,994, 99=, 940, 924, 938, 984, 936, 980, 92c,938, 934,934, 934, 934, 940, 949, 942, 942, 948, 944, 946-969, 967, 963, 900, 909, 908,903, 904,904, 908, 940, 949, 948, **२०६-२०**८,२**०**६,२११,२१४,२१४ व्युद्ध--------रा

शंक्रपय----५०, ४१, १३६, १३८, १४०

रांब--११, ७७ ७८, ८२, ११७, १४६, 142, 144, 144, R18, R18 शंब (नाम)-- ५६, ६०, ६१ शं ब-वलयकार---१५२ शंबिन (लग्धी )-४३ शंदुक---७३ शक--३, ११, २८, ४४,४६,६६,६२, £3, EV. EX, E6, Em, EE, 909, 907, 907, 908, 908, 990, 904 शकद्वीप-४, ११ राकस्तान-१६, १७, ७० शक्रनपथ-- १३६ शकुलक---२२७ शक्तिकमार-----शक्तिदेव---२१२ शक्तिश्री--६= शक -- १४६ शतपथ ब्राह्मण-३०, ३६, ४२ शतमान विक्का-४१ शबर--- २०१ शरदंडा नदी--१६ शरयच-१४१ शराय--६७, ६८, ८२, ८६, ११३, ११६, ११७, १२७, १२६, १४३, १६१. 200 शर्करवाणि अ- १५३ शलाइत ( मलक्का स्ट्रेंड )---२०४ शहबाजगढ़ी-- ६ शांखिक---१५३ शांतुंग---१८६ शास्य-४७, ४८, ४० शातकिया- १८, १०४ शादीमर्ग -- २२ शादुवन्-१५६ राद्वला-१४० शाम ( विरिया )---२, ३, ३४, १०६, १२६

शालमनेस्वर तृतीय-४४ शालिबाहन-३=, १०४, १०४ शासक (कप्तान)-- ७६ शाहदौलापुल - २२ शाह-रूद---४ शाहातुशाही-१०१,१७४ शाही (काबुल के )--१६२, १६३, १६४, शाही द्वंप---३३ शिकारपुर--- ५, २६ शिलप्पदिकारम्--१४६, १४८, १६० शिल्पायतन- १ % ३ शिवालिक--- १६ शिवि-१९, १३, ६६, ७२ शीतोदा नदी- ११ शीराज---२१६ शुंग— ६= शुक्तिमती---७६ शुमाल जरविया ( उतराहट )-२०२ शुल्क-४८, ७६, ८०, ८१, ८२, ८३, १४२, १४३, १४४, १४४, १७३,१७८ शुल्कराला—=१, १४२, १४४, १७३ शहरसेन-४७, ७४, ७६, १४१ श्रुपरिक (सोपारा)-- १३१, १६६ शृह्यान पर्वत-१४६ शॅसे--१इड शेख सैय्यद भन्तरीप-११४ शेन् शेन् ( लोप नोर )- १८८ शेनहञ्चिन ( हाथी दाँत )-४४ शेवकी-- १ ६ ३ शेष ( आनिक्स )-99२, २१४ शौरीषक (सिरसा)--१६ शैलारवाडी—१०३ शेलेंद - २१६ शैलोदा नदी-१३७, १३८, १३६ शो-पो (जावा )---२०८

शोंडिक--६४ शौरधेन---४६ श्रावस्ती--१२,१६,१७, १८, १६,२१, देह, ४०, ४४, ७४, ७६, १००, 120, 122, 181, 182, 188, 900, 955, 980 श्रीकाकुलम् ( विकाकोल )-9३३ श्रीकुंजनगर-१४६ श्रीदेव---२०० श्रीनगर--- २२ श्रीपुर ( सीरपुर )—१०५ श्रीपुर--१६७, १६६ श्रीविजय---१८३, १६६ २००, २१०, २१६, २२० श्रेणी—६१, ६४, ६४, ८२, ८४, ८४, 988, 986, 989, 982, 988, 903, 90=, 902, 9=0 श्रेष्ठि-४१, ६४, १३४ श्रीणापरान्त ( बर्मा )---१४४ श्वेतविका-9६७ स संक नदी-१२३ र्सकाश्य ( संकीसा )---२०, १८८ संकिस्स (संकीसा )—१६, १८ संकीसा—१६, २० **सं** क्रपथ ( शंक्रपथ )--- १३०, १३४ संग बुरान-६ संगम युग-- १ ४६ संगर ( जहाज )- ११६ संगाडम्-चन्नाटम् ( संघाट )—२१३ संघदत १८७ संघदास-१३० संजर्यती ( धंजान )-9३१ संज्ञा-- २०५ संबिल्ल ( संबीला )---७४, ७६ संडीला---७६

सॅव्न---१०२, १०४, १०६

संदान---२०५ संप्रति — ७४ संभलपुर--१२३ संभूयसमुत्यान - ६ ५ सई (शक)---६२ सकरौची---६४ सकरौली-ध सकुनिपथ-- १३४ सकर---१३,२६ सम्द्रकारक - १५३ सगमोतेगेने ( खद्र )- १२= सगरती---४६ सगग---६२ सचलाइटिस -- ११४ सटायरद्वीप-- १३४ सङ्क----२६-२७, ३६-४०, ४०-४१, ७७,७८ 50, 914, 914, 950 सतपुरा—२३,२४ सतलज नरी - १३,१४,१६,२२,७२,६२ सत्तगिद-४६,७० सत्र (धर्मशाला)-१३६ सदानीरा नदी---३८,३६ सदिया-- ३२ सद्धम्म पञ्जोतिका - १३८,१४० सदर्मस्मृत्युपस्थान सूत्र-१३७ सप्तसिंधु—३७ सफेद कोह---सबंग--- १२४ सबरी नही-3२३ समा--- ४२,४३,१६३ सभाकार--- ५१ सभाराष्ट्र ( बरार )---= ७ समदान--- ६ समतट---१७४ समरकंर-४,६७,१११,१६४ समरकेतु--- २२०,२२८ समराह्य कहा -- १६७,१६८,२००

समरा-३४ समानी---१ ६५ समितकारक---१ ५३ समुद्रगुप्त-- १७४,१७४ समुद्रवत्त---१६७ समुद्धदिषा-- १३६ समुद्रपट्टन ( सुमात्रा )--१४३ समुद्रप्रस्थान-- १०० समुदयात्रा---३२, ४१,४२, ४४, ५८ से, ७७, ७८, ७६, १०१, १३३, १३४ चे, १४३, १४२,१४६-१६०, १६६ से, १८४-१८६, १६६ से, २०८-२०६, २१६ से समुद्री लड़ाई-२२६ से सरगी---७० सरंदीन-सिरंदीन-२०४, २०५ सरयू नरी---१६ सरवार (गोर बपुर)---२० सरसरा---२६ सरसुख---६८ सरस्वती नरी-9६,३७,३६,१८१ सरहिंद--१६,२२ सरापियन-११४ सरापिस--११५ सराबीस की खाड़ी---१३३ सराय ऋल्लावदी---२६ सर्वदेय विश्व द -- = ३ सर्वमंदिरा ( जहाज )---२१४ बताहत ( जावा )--१४५ सत्तीचे (सिंहल )--१२४ ससानी-9२४, १७६, १६१, १६२, २३० सहजाति-- १६ सहदेव-१३१, १३४ सहारनपुर---१२,१७,२३ सहेठमहेठ--१७ समादि—२४, २५, ६६, १०२, १४४ साँची----५, २३२, २३७ साँजाक की खाड़ी -- २०॥

सीयात्रिक---१३४, १३६, १४७, १४२, २२४ अष्ट्रम - १२६ साकत ( स्यालकोड )—१४, १६, १८, २०, EE, 80, 963 साकेत ( श्रयोध्या )--१८,१६,७४, ७६,८६, 989, 955 सागरद्वीप ( छमात्रा )-- १३१ सागर-व्यापारी -- १३६ साडा-- १२४ सातकर्णी-- ६६, १०२ सातवाह्न---६=, ६६, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०४, १०६, १०७, १०८, 90E, 996, 995, 99E, 93K, 950, 333 सादेन (कपड़ा)-४४ सान-फो-रसी---२०८ सानुदास--१३४, १३६, १३७, १३८, १३६, सानुदेत-१६८ सारगन-१०२, १०६ सारनाथ--- ६७ रारमांड--१६६ सारा-२०५ सार्डोनिक्स पर्वत---१२२ सार्थ-- १, २६, ३६, ५४, ५७, ६४, १३१, १३२, १४२,१४४, १४८, १४६, १४८, १६३, १६६, १६७, १६८, १६८,१६८, २०१. २३६ सार्थवाह-५, २६, ३१, ४१, ४६-४७, ४८, ६४, ७६, १४३, १४६, १६२, १६६, 940, 944, 948, 900, 904, 980, १६=, १६६, २०१, २३२ सार्थिक - २०१ सार्वभौम नगर ( उज्जैन )--१७० सालॅग---६,१० सालवला--१४१ सालसेट-१०३ बालिवला--१४१

सावत्वी ( भावस्ती ) - ७४ स्रावित्री नदी---११७ सासाराम - २३ सिंगान-फू--- १११,१२७ सिंगोरा---२०० सिंडन-४३,४४ सिंदान ( डमान )---२०४ विदिमान-७३ सिंध - ३,४,८,६,११,१२,१३,२०, २३, २६, ३०, ३१,३२,३३,३४,३६,३७,३८,४३, xx'xx'x£'xa'x='x5'£E' ao' as' v₹, ==, **=e**, eo, e9,ex,e6,9o₹, ₹0×,99×, 99=, 929, 924, **92**=, १२२, १२४, १४६, १६४, १७२,१७४, 9E0,9E9, 9E2, 9E8, 9E4, 202, २०३,२०४,२०६,२०७,२२६ सिंध सागर दोत्राब - १४ सिंधु (कपका) - ४३,४४ सिंधु नदी-४,४,८, ६,१०,१३,१४,२०,२२, ₹**€,₹**9,₹७,₹≈,४४,४६,४≈, ६**₤,** ७०, ७१, ७४, ८६,६१,६५,१६६,११०,१२२, १३३,१३४, १८३, १८८, १६०, १६१, 983,988,984,203 सिंधुसागर संगम-१३२,१३३,१३४ सिंधु-सोवीर-- ७४,७६,१३६ सिंफ (चेंपा) - २०४,२०५ सिंहपर - १६० सिंहले—४६,६०,६२,६७,८७,१००,१०६, १२०,१२४,१२६,१२८,१२६,१३१, 1 \$ 2,985, 940, 955, 956, 966, 980, 988, 200, 202, 203,208, २०६,२११,२१४**,२१**४,२३३ सिकंदर---३, ७, ८, ६, १०, १३, ४४, ४६, १६,०३,३३,४७,६७,५४,१४,०४,३३

सिकंदरिया---३,६३,७०,७१,७६,७६, 40, 900, 906, 990, 998, 998, 9२२, १६१, १६२, १६६, १६४,९१५, सिजिक्स--- ७६ सितपट ( पाल )—६१,१६७,१६*व,*२२४ सिद्धकच्छ्रप-- १३४ सिनिंग--१८७ सिमुक--- ६ = सिर्धा-- १६ सिल्युक्स —=,७४,७८ सिल्युकिया-४,११० सिरिटन—६६ सिरितल-१०४ षिरि तुलामाय-१°४ सिरॉज -- २६ सिरोही---२६ **बिलियस** (शीतोदा नदी )- १३= पिल्लास ( श्रीतोदा नदी )- १३८ सिवक---१०० सिद्धोर---२६ सीता नदी-9 ३= सीधपुर-- २६ **बीधुकारक---१** ४ ३ सीपरी-- २६ सीमात्रीत--३८,६८ सीरदरिया-४४,६०,६७,१=२ सीरपुर--१७५ सीराफ-- २०४,२०४,२०६,२०८ सीरेन--ध्य सीवग ( दर्जी )--१८० सीसा---३०,३१,१११,११७,११८ सीस्तान---७३,६४,१६१,१६२,१६३,१६४ सुंगयुन-१६,१७६ सुंदरभूलात---२०४,२०४ सुंसुमारगिरि-४७,४६ सुखयानक--- ५ ३

सुर्गित इन्य-१, ६७, १२८, १४४, १७१, १७२,१७३, २०६, २०७, २०६,११०, ख्यां —४, ११, ३८, ४६,७१,६४,६६,६७, 9=3 युत्तनिपात---२५ मुत्तिवई ( शुक्तिमती ) — ७५ सुपार्ग कुमार-9४६ मुप्तर ( सीपारा )—१०४,११७ सुप्पार ( स्रोपारा )—१३०,१३३ मुप्पारक (सोपारा )-१८,२४,६१,६२ युष्पारक कुमार---६१ मुप्तारक जातक—६२ भुवारा (सोपारा )---२०५ सुबुक्तगीन-- १ १४ सुभगसेन---७४ सुभाषित रतनभांडागार---२१६,२१७ सुभाति--७२ सुमति - १०० समात्रा---२६, ८७, १२०,१२४,१३१,१३४, १४३,9८०, १६६, २००, २०४, २०६, २०७,२१०,२१६,२२० <del>ड</del>मेर—-३०,३१,३३,३५,४१,६६ छरङ ( छराष्ट्र )—१३१,१३३,१३४ डराष्ट्र—प्य,प्य,प्रदे, ६०, ६२,६४, १५४, २०३,२१५ **स्राध्रेन ( स्राध्र )—६**१ धरॅबदत्त-१३१ पुर्वरुव---= ,१६४ सुखि--- ४,६,७ यु-लु-किन---२० मुलेमान पर्वत-१=,४४,१६४ बुलेमान बोदगर—२०४,२०७ मुल्तानपुर---२२ ध्वदन---१६६ स्वर्णकार--१८० सुवर्षाकुद्या—६५,१३४

प्रवर्शकूट---१३४ पुवर्णदेव--१८३ सुवर्णदीप-१६, ६१, १००, ११८, ११६, १२०,१२३, १२४, १२६, १३२, १३७, **१३६, १४६, १७०, १६७, १६**८, १६६, 228 सुवर्षापुष्प-- १८३ स्वर्णप्रस्थ---१४१ द्यवर्णभूमि-६०,६२,७=, =७, १३१, १३४, १२८,१२६,१४२, १४७, १८२, १६७, 968,200 स्वर्णारेखा नदी-9२३ धुवास्तेन (धुवास्तु)— धा युवेल पर्वत---२२१,२२७ सूडान---११२ स्ती कपड़े--६६,=२,६७,१०३,११२, ११४, ११६,१९७,१२८, १३२, १६०, २०७, सुत्रकर्म-शिशारद---॥१ स्द—=४ सूपर (बोपारा)-१०२ सूरत---२४ २६ सूर्पार (बोपारा)—२१ ४ सूर्यकांत मणि—६७ सुवकार (रसोइया)-----स्ता-३०,३३ संगुद्ध वन- १०७ सँडोवे-- १२४ सेगन--- १८८ सेगॉॅंव- २०४ सेच वान--- १३८ सेटगिरि—६६,१०४ सेतव्या-9 ७ सेतु ( पुल )—३६,७७ सेन्नेबेरीब -- ४४ सेफ असतवील-११४ म्रेमिला-- १०३

स्रेमिस्ला (चौल)-१०४,११७ सेयविया (सेतब्या ---७५ बेरिंगापटम्--१२२ धेरिव बंदरगाह—६२ सेलग - ४० सेलम — १०७ सेलिबी अ--- १४५ सेसिकनी--११ = सेहबाबा--- ७ सेदपुर भीतरी--१७६ र्सेश्रवःघाट—-२४ सैन्र (चौल)--२०४ सैय्यदराजा--- २३ **छोकोत्रा—११०,११४,११४,**१३६ सोग्दि---७३ स्रोन नदी-- १४,१६,२३,२४,६६ स्रोनपुर---१ ७,१ ८ सोनमियानी की खारी-199,99% सोना—३०,३१,६७,६८,७७,८६,६७, १००, १•१,९१५, १२४, १२४, १२७, १३७, १३६,१४८, १४६, १४८, १७३, १६८, 9 & & , २ ० ७ , २ ० ६ , २ १ ० , २ 9 9 सोनीपत -- २२ सोपट्टिनम् (मरकणम्) — ११६ सोपात्मा--११६,१२१ सोपारग (सोपारा)--१०% सोपारा -- १८,९०२,९०३,९०६,१९७, १३३, 9 <del>2 8 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 8 9 , 9 8 8 ,</del> सोमनाथ--१३,१६४,२०५,२१= सोमाली—६३,८७,१०६,११०,११३, ११४, 939,930,903 सोरिय (सोरों)---७५,०६ सोरेय्य (सोरों)--१२,१६,१७,१८ क्षोरॉ---१६,७६ सोवीर (सिंघ)---१७,६२, वद, १३१, १३४. 908

बीम-७२ सीम्य द्वीप---१७४ सीराष्ट्र---१८४,१६२ सौवर्णिक-१४३ स्कंद-१००,१७१ स्करगुप्त--१७४,१७६,१७६ ₹**कद** -- 9= = स्काइलाक्ष - १ रे स्त्रंग-१२४ स्त्राबो-४६,६६,७४,६९ स्थपति---५१ स्थल-निर्यामक----५-स्थलपट्टन-- १६३ स्थारावीस्वर---२० स्थानपालक (थानेदार)-- १६६ स्पेन--१२६,२१६ स्याप्रस—१०४,१०४ स्याम—२६,१२४,१२७,१३६, १३३, १८३, 30€ स्याम की खाड़ी-9२४,२०० स्यालकोट-वियालकोट-१२,१४,१६, ७४, 924,982,963,968,980 स्वात--- ३ =,६,१०,२०,६६, ७२, ६१, ६४, 9 64,200 स्वेज---११० इंसगर्भ ( रतन )--१७२ इंसपथ-- ५१ इंसहास्य---१२६ हकम----२०**३** इलामनी---१, ४, ४४,४६,४७,४६,६६,७०, £ 3,9 £9 हजारजात---६,१६,४६,१६४ ह्यारा-४,१४,२०,१७७ हजारीबाग---७६,२१४ हुतजाज विन युसुफ--१०२,२०३ 

हबप्पा संस्कृति-१६, ३०, ३१,३३,३३,३४, १७,४१ हत्थिगाम---१८ हृत्यिसीस--१७१ इइमोत---११०,११४ हब-२६,७३ हबड़ा---७६ हब्श---११०,११२,१८४ इम रान----४ हरकिंद---२०४ इरकेलि--- २०४ हरजफ ( उतराहट )---२०२ हरदेव---१ ८३ हरह ति--३ ७ हरिभद्र--१६७,१६६,२०० हरिषेण--२१% इरिहर--२४ हरीपुर-- २२ हंफ्त--११४ हमिश्रोस--ध्र हर्ष--१=१,१=२,१६०,१६१ हर्षचरित-१८०,१८१ ह्यन अञ्दाल- ६,२३ इसनापुर ( हस्तिनापुर )-1६ हस्ति---७१ हस्तिनापुर---१६,१७,१६,७५ हाजरापुर - २३ हाजिन---११४ हाजीपुर-- १ २ हाटक—६७ हाथी-४४,६८,८१,८६,१९९ हाथीदाँत---४४, ६४, ६७,६०,४३,३५,५०० 999, 992, 99=, 920, 928,942, १७२, १७३, २०६, ३०७, ३०६,२१०, ह्यानयुग---१८२

हान्न--४६ बारहर्--- १ १,६ न हिगोल-७३,१६१ हिडौन---२६ हिंद एशिया---१७४,१८३,१८४, २०० २१३, २98, २२०, २३६ हिंद महासागर--१३, ४४, ६३, १०६,११०, १२४,१२६,२०२,२०४,२०६,२१४ हिंदुकुश —३, ४, ४,६,१०,२०,३६,३८,४४, ¥x, 8=, 40,49,44,50,59,53 &x &&,990,999,920,90x,904, 9=4,980 हिंक्तिका ( डाकेमार जहाज )— ७६ हिकरैनिया ( गुरगन )---४ हि-कुत्सुंग--- २०६ हिशा---१=२ हिपालुस---११२,११४,११८ हिप्पोक्रा-- १०५ ंहिमरायती—११• हिमालय—-२,१२,१४,३०,३१,४७,७२,१०० 920,920,29% हिरोडोटस-४३,४४,४६,४७,७० हिसार--- ३ ३ हिस्नगोराय-११०,११४ हीरपुर---१२ होरा -- २६, ६७, ७७, ८२,८७, ११२,१२२ 923,930,939,298,294,23& हुगली नदी---१३,७६,१२० हुदुद -ए- भालम----१०७ हुरमुज----२६,३१,२०३,२०४ 904,950,989 हूरी ( छोटी नाव )- २०२ हे काडांपील--४,१११ हेकातल -- ४७ इंमकुंडल-१६६

हेमकुख्या--१४३ हेमकूट--१४३ हेमचंद — ५.० हेरात-४, ४, ११,१६,४७,६८,७०,६१,६२, EX,937,9E9,9E3,9EX हेरू पोलिट--१ • हेलमंद--६,३८,४०,७० हेलियोकल-६२ हैदराबाद- २४,२४,६८,१९७ हैनान टापू -- २०५ हैबतपुर---२६ हैंबाक---६,७९ हैमवतपथ — ४,७७ हैरिएयक- १५३ होणावर--- २८१ होती मर्दन--- ६ होर ( मिस्री देवता )---११% होशियार नगर--- २२ होशियारपुर-- ६२ होकिल की खाबी-99३ होमवर्गा शक---४७ हन (रे)--४

चत्रप—६६, ६६, ६८, १००, १०१, १०२, १०३, १०७, १०८, ११७, १२१ चत्रिय—७३ चरस—४७ चहरात—६६, १०१, १०२ चितिप्रतिष्ठ—१६७ चुदक-मालव—४७, ७२, ७३ चुदा ( नाव )—२१२ चेमेंद्र—२११ चीम—६६, ८२, ८७, ११३, ११४, १२६,

हाता वर्गकवा--१००

# शुद्धि-पत्र

| g.         | ų•         | मशुद                        | হাৰ            |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|
| K,         | 20         | बर्न्स                      | बन्*स          |
| <b>۵</b> , | 9 3        | बिन्ध                       | सिन्ध          |
| 91,        | २४         | 1                           | निकाल दीजिये   |
| 9 K, F.    | नो॰ १      | हेसू                        | टेक्सट्स       |
| 98,        | 39         | डेरंजा                      | वेर'जा         |
| 96,        | २२         | वारी                        | वादी           |
| ۹=,        | 9 8        | म <b>ि</b> ड्रकादंड         | मस्त्रिकारंड   |
| 98,        | 3.8        | - म्भोब                     | <b>मोब</b>     |
| 98,        | <b>₹</b> 9 | <b>भ</b> रंगदा <del>व</del> | अरगंदाब        |
| ٦٠,        | ¥          | रवाबक                       | रवावक          |
| ۹۰,        | <b>२२</b>  | स्थानेश्वर                  | स्थाण्डीरवर    |
| ₹0,        | २६         | <b>धंकी</b> स               | र्सकीसा        |
| २२,        | Ę          | गौरवन्द                     | गोरबन्द        |
| 28,        | 90         | भातक                        | <b>अ</b> लक    |
| ₹₩,        | 5          | <b>अ</b> जिग्ट              | द्मिज्युठा     |
| 24,        | 95         | सीकरी                       | सीपरी          |
| २६,        | २७         | वेनगुरला                    | वेनगुरला       |
| 24,        | <b>३</b> ० | कोचीन, वाइना                | कोचीन-वाइना    |
| ₹0,        | २४         | द्वाप, शुदा                 | ञ्चाप-मुदा     |
| 39,        | २७         | <b>हिरी</b>                 | हरी            |
| ₹5,        | ₹६         | माधव                        | माथव           |
| ٧٠,        | y          | बूते                        | धूमते          |
| ٧٧,        | २०         | पिण्पी .                    | पिप्पत्ती      |
| 44,        | 99         | अफात                        | अम्प्रत        |
| 80,        | 36         | बृत्तियों                   | <b>बुलियों</b> |
| ¥0,        | २६         | <b>अल्लका</b> प्प           | अल्लक्प        |
| ٧٧,        | ₹9         | बुलियों                     | <u>ब</u> ितयों |
| YŁ,        | ¥.         | गगा                         | गंगा           |
| 72,        | 9=         | पचाल                        | पंचाल          |
| u.₹,       | 1          | नहर                         | राहर           |

( २ )

| র্ভুত           | ų.         | भग्रद             | হাৰ              |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|
| ¥3,             | <b>१</b> ० | नदादर             | नदारद            |
| x8,             | 99         | म्लेख             | म्लेख्ञ          |
| <b>६</b> २,     | 9 0        | सोबीर             | सोवीर            |
| ξ <b>૨</b> ,    | ર પ્ર      | बलमामुख           | वलमागुल          |
| ξ <b>ξ</b> ,    | 9 &        | सुमेर             | सुमेर            |
| ξ <b>π</b> ,    | £          | नीर               | तीर              |
| Ę E,            | 90         | पल्लब             | पह्लब            |
| 48,             | २३         | श्रस्किन          | श्रसिक्नी        |
| 90,             | 2          | <b>ब्यास</b>      | <del>ब्यास</del> |
| vo,             | Ę          | म्लेख             | म्लेच्ड          |
| v.,             | 3 8        | सत्तवाद           | सत्तगद           |
| 90,             | २६         | श्ररदन्द।व        | <b>भरगन्दाब</b>  |
| <b>نوم</b> ,    | 90         | लमगान             | लगमान            |
| 69,             | २⊏         | लमगान             | लगमान            |
| ৬३, দ্ৰু০ ই     | नो∙ १      | स्त्रावी          | स्त्रानी         |
| 48,             | 3 9        | श्रन्तिश्रोक      | <b>अन्तिमोख</b>  |
| uę,             | É          | संडिल्ल           | संहिल्ल          |
| ७६,             | १८         | सूरसेन            | श्रूरसेन         |
| ७६,             | 95         | द्यंग             | भैग              |
| =2,             | 98         | <b>कृमिया</b> त   | <b>कृ</b> मिराग  |
| <b>= 0</b> ,    | ٩          | भौ                | भौर              |
| Eu,             | 9 0        | मुक्चि            | मुचिरि           |
| ee,             | 8          | कंबोज,            | कंबोज            |
| ٤٩,             | 3 9        | इंडिका            | इंडिका           |
| ٤٦, ١           | 9          | टल्मी             | <b>टाल्पी</b>    |
| ٤٦,             | २६         | <b>मित्रदा</b> ता | सित्रदात         |
| <b>&amp;</b> ₹, | २७         | पह्ल              | पह् लग           |
| ٤٩,             | 35         | गाति              | गति              |
| ٤٦,             | 3.8        | गोवी              | गोवी             |
| er,             | 39         | कदाफिछ            | कदफिस            |
| ٤٤,             | 36         | बोनोनेज           | वोनोनेज          |
| ££,             | <b>२</b> २ | कड्डु लोर         | कृत्वीर          |
| ÆE,             | R.K.       | a`•               | #I6              |
| 909,            | £          | <b>के ला</b> ।    | कृ ब्या          |
| 1-1,            | * 3        | न <b>र</b> ल      | गस्ल             |
| 904,            | ३२         | बरवॉॅं            | नसाँ             |

|               |            | ( )                   |                   |
|---------------|------------|-----------------------|-------------------|
| पृक           | पं•        | শহুর                  | राद               |
| 106,          | 9=         | मुजरिश्व              | मुजिरिस           |
| 904,          | 36         | Satimoundon           | Simoundon         |
| 900,          | 99         | बेल्लार               | बेल्लारी          |
| 700,          | 93         | <b>ड</b> रैयूर        | <b>उरैयुर</b>     |
| 900,          | 98         | वंजी                  | र्व भी            |
| 900,          | ३६         | मधी                   | मधों              |
| 908,          | v          | श्रामीनी              | <b>भा</b> र्मीनी  |
| 990,          | •          | स्वात                 | खात               |
| 990, 500      | नो १       | वामिगटन               | वार्मिगटन         |
| 998,          | ३२         | मलावा                 | मसावा             |
| 998,          | Ę          | जजीबार                | <b>जंजीबार</b>    |
| 99%,          | •          | मीजां                 | मोजा              |
| 995,          | 9          | <b>सोसिस</b> कंएनी    | संसेकिनी          |
| 998,          | W.         | कोरककै                | कोरकै             |
| <b>१</b> 9 &, | 29         | सुवर्णद्वीपी          | सुवर्णद्वीप       |
| 980,          | Ł          | ताप्रोवेन             | तात्रोबेन         |
| 999,          | =          | त्रजुभी               | श्रन्तुमी         |
| 939,          | 9 5        | <b>पोडु</b> चे        | पोडुके            |
| 923,          | 8 6        | कइडलोर                | कड़लोर            |
| 923,          | 96         | कग <b>ःकोस्स्यू</b> ल | कराटकोस्सूल       |
| 934,          | Ę          | इगडकोग्नायस्टस        | इरिड कोम्रायस्ट स |
| 938,          | 3 <b>%</b> | सें डोबे              | सँडोवे            |
| 924,          | रम         | बेनीपर                | वेनीयर            |
| 920,          | 99         | ची। उ                 | चाउ               |
| 988,          | 5          | काइराप्रेस            | काइसोप्रेस        |
| 938,          | ३२         | <b>किमानि</b>         | किमीन             |
| 938,          | 3x         | म्युजिरिस             | मुजिरिस           |
| 130,          | v          | चूिषायाँ              | चू यें। याँ       |
| 130,          | 99         | गुणाच्या              | गुणांका           |
| 120,          | २३         | सुबरागकूट             | सुवर्णकूट         |
| 930,          | २४         | जक्रागुपथ             | ज (व) त्तुपथ      |
| 939,          | 9 %        | संजाब                 | संजान             |
| 139,          | २२         | रोम                   | रोमा              |
| 121,          | २७         | क्स्वे                | कस्बे             |
| 938,          | इ२         | मेर                   | ख्मेर             |
| 988,          | 3          | प्रा <b>ची</b> न      | पश्चिम            |

| <b>₿</b> J | पं•        | <b>प्रशुद्</b>       | राब                     |
|------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 933,       | 3          | ताराकुरम्न           | ताशहरगन                 |
| 934,       | 9          | बेराबाई              | बेराबाई                 |
| 938,       | 93         | ताम्बर्तिग           | ताम्ब्रस्तिग            |
| 988,       | 38         | तम्बपर्धाः           | तम्बपराणी               |
| 938,       | 39         | <del>वि</del> त्रपुर | चरित्र पुर              |
| 938,       | ३२         | मालावार              | मालाबार                 |
| 934,       | 98         | शं कुपश्च            | सकुनि पथ                |
| 934,       | २=         | <b>धातमी</b>         | <b>धातकी</b>            |
| 934,       | २६         | वलिदान               | बलिदान                  |
| 930,       | 9 3        | वेत्रलता             | वेत्रलता                |
| 988,       | २३         | जनग्या पथ            | ज (व) एगुप्             |
| 980,       | <b>V</b> . | यिशाटक               | <b>सिङ्बा</b> टक        |
| 983,       | 9.8        | सभुद                 | समुद                    |
| 988,       | ₹.8        | <b>मुजीरि</b> स      | <b>गुजिरिस</b>          |
| 983,       | ŧΥ         | मुचौरी               | मुचिरी                  |
| 988,       | 9=         | महाकालिकास्त्र       | महाकालिकावात            |
| 929,       | 99         | ् पावं री            | पाबंदी                  |
| 983,       | 2          | ( हैरिएयक )          | <b>हैर</b> ियक          |
| 920,       | 98         | माक किल              | माक्सलि                 |
| 948,       | 9          | मच्छीभार             | मच्डीमार                |
| 998,       | <b>२२</b>  | विद्वार              | विहार                   |
| 944,       | Ę          | मंडी                 | भंडी                    |
| 962,       | 20         | ईग्रर                | ई गुर                   |
| 962,       | 9 3        | विद्वत               | विहित                   |
| 909,       | ₹ €        | भग                   | <b>मंग</b> ण            |
| 908,       | 22         | तुका                 | तुर्की                  |
| 900,       | Y.         | सामी-ऋयु-त           | त्साभी-किउ-त्स          |
| 900,       | 3          | नाइ्र                | नाबर                    |
| 900,       |            | लोएर                 | लोगर                    |
| 902,       | 3 €        | श्राचारपात्रस्यिति   | <b>माचारस्थितिपात्र</b> |
| 950,       | <b>₹</b> ₹ | मिल्ल                | भिल्ल                   |
| १८३,       | <b>₹</b> % | श्रीविजव             | श्रीविजय                |
| ₹=₹,       | ₹ €        | की                   | श्री                    |
| 144,       | 9 8        | मासावार '            | मालाबार                 |
| ₹=४,       | 90         | पौडुपतन              | पोड                     |
| 750,       | 77         | ईरावदी               | इरावदी                  |

| £•           | र्षं•      | चरुद          | शुद           |
|--------------|------------|---------------|---------------|
| 950,         | 11         | युनान         | युषान -       |
| 964,         | 9          | ব্ৰকা         | दुकी          |
| 944,         | v          | बर्बी         | वर्जी         |
| 955,         | 90         | <b>.</b>      | का            |
| 183,         | 9          | मुरगाव        | सुरगाव        |
| 983,         | 9=         | <b>हिरा</b> त | हेरात         |
| 96%,         | <b>३</b> ३ | गोविन्द       | गोविंद        |
| 1 EX , 3     | तो॰ १      | बाहसन         | हाउसन         |
| 184,         | 3          | वलि           | दलि           |
| ₹६≈,         | y          | निबन्धना      | नियम्धन       |
| ₹8=,         | ₹ *        | वेगहारत्यः    | वेगहारिएय:    |
| 200,         | 92         | तराय          | तवाब          |
| 200,         | ३७         | मबालिपुरम्    | मानालिपुरम्   |
| 208,         | १७         | उत्तरापुर     | उत्तरापय      |
| 202,         | ¥          | हिजा          | हिन्रा        |
| २०२,         | 97         | वार           | बार           |
| 203,         | 30         | बारूफ         | मारूफ         |
| २०४,         | 9.         | निकोवार       | नी कोचार      |
| 208,         | ₹9         | सइंदीब        | सरंदीब        |
| २०५,         | १८         | दीव           | दीव           |
| 20X,         | ₹ <b>४</b> | बरलम          | बरुतम्        |
| २०८, ५०      | नो॰ 🤻      | उवाधो         | चाधो          |
| ₹0€,         | ٩          | विस्तर        | <b>बिस्तर</b> |
| ₹90,         |            | रुचवार्य      | रुवार्व       |
| 299,         | २३         | वदर           | बदर           |
| २१८,         | 9          | देव           | देव           |
| <b>२२०</b> , | 90         | कडौरम्        | कडारम्        |
| २२०,         | <b>ą</b> • | श्रभारी       | श्राभारी      |
| <b>२</b> २२, | 9 3        | समारों        | सवारों        |
| १२५,         | ₹४         | बीयियाँ       | वीथियौँ       |
| २३०,         | y          | कैलाश         | कैलास         |
| २३०,         | ₹=         | ( मा• ६ )     | ( মা৽ ६-৬     |
| २३•,         | 3.6        | ( আ॰ ৩ )      | ( \$10 c )    |
| २३१,         | ę          | ( WI = 5)     | निकाल दीजि    |

( 4 )

| Ã۰     | पं०  | WEST.            | श्रद               |
|--------|------|------------------|--------------------|
| ₹9,    | ٩    | करीय             | करीय               |
| a)     | 3    | विश्वतक्क पर नाम | विस्वत क्षेकर मरना |
|        | ¥    | <b>T</b> •       | Ã.                 |
| २३६,   | ¥    | <b>প্রবিশ্ব</b>  | य् <b>त्र</b> श्री |
| 222,50 | मे १ | वर्गरीप          | वरिंगप             |
| २३४,   | २८   | beek-house       | deck-house         |
|        |      |                  |                    |
| ı      |      |                  |                    |

## परिषद्-द्वारा प्रकाशित पाँच महत्त्वपूर्ण प्रन्थ

### १. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल

ले०-जाचार्य इजारीप्रसाद द्विवेदी

इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने हिन्दी के बादि युग का प्रामाणिक इतिहास लिखा है। भाषा और साहित्य के बारम्भिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपूर्व सहायता देगी। केंद्र सी सुमुद्दित पृष्ठों की सजितद पुस्तक का दाम ३।) रुपया और अजितद का २।।।) रुपया है।

र. यूरोपीय दर्शन

ले॰ स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा

स्व । शर्मा जी की यह अलभ्य पुस्तक बड़ी सजधज से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक १६०५ ई० में प्रकाशित होने के बाद बड़ी दुर्लभ हो गई थी। परिषद् ने एक दार्शनिक विद्वान से पारिष्ठत्यपूर्ण भूमिका लिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों के लिए ज्ञानवर्द क बनवा दिया है। १६०५ ई० के बाद से आजतक के पाश्चात्य दर्शन का संचित्र इतिहास इसकी भूमिका में दे दिया गया है। दर्शन शास्त्र के स्वाध्यायी विद्वानों के लिए यह एक अमृत्य पुस्तक है। देद सी पृष्ठों की सुमुद्दित सजिवद पुस्तक का दाम ३।)।

### ३. विश्व-धर्म-दर्शन

ले : श्री साँवलियाविहारी लाल वर्मा, एडवोकेट

इन तुस्तक में संधार के मुख्य-मुख्य धर्मी का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस एक ही पुस्तक को पढ़कर दिन्दी जाननेवाले पाठक भूमगड़ल के प्रमुख धर्मी का परिचय पा सकते हैं। इसे लिखने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने भ्रासंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मनन किया है और उनकी सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी है। धर्व-धर्म-समन्वय और धार्मिक एकता पर लेखक ने विशेष जोर दिया है। श्रीर, सप्रमाण दिखनाया है कि सभी धर्मी के मूल तत्त्व एक ही हैं। सात सौ पृष्ठों की सुन्दर छुपी हुई सिकट्ट पुस्तक का दाम १३।।) हाया।

### ४. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन

डा० वासदेवशरण अप्रवाल

इस पुस्तक में विद्वान ते बको हो सरस शैली मैं बिहार के महाकि वाणमह के समय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की स्थिति आदि का सजीव चित्रण किया है। रायल आठपेजी आकार के लगभग तीन सी पृष्ठ; अन्त में अनुक्रमणिका; दो तिरंगे और लगभग एक सी एकर्ग ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असली आर्ट पेगर पर छपे हुए; भन्य आवरण; मूल्य—सजिल्द का हा।)।

, ४, सार्थवाह

भारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता डॉ॰ मोतीचन्द्र

इस सचित्र पुस्तक में, विद्याव्यसनी ले बक ने, प्राचीन काल में विदेशों से व्यापार करने की कौन-धी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित थी; इसका बहुत रोचक और अध्ययनरूर्ण विवस्ण उपस्थित किया है। भारतीय भाषा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। रायल अंटपेजी आकार के तीन सी से अधिक प्रष्टुः इसके अतिरिक्त अनुक्रमणिका और लगभग सी अलभ्य ऐतिहासिक सुन्दर चित्र। मूल्य सजिल्द ११)

### बिहार-राष्ट्रसामा-परिषद् से शीम प्रकाशित होनेवाले अमृल्य, यन्थ

### रामावतार शर्मा-निवंधावली

सार महामहोगाध्यस्य रामानतार यस्री

यह-पुस्तक विद्वान् लेखक के विभिन्नविषयकः श्रह्मस्य स्मीर बहुमूल्य निवंधों का संग्रह है। प्रत्येक निवंध में ज्ञान की एक नई द्विशा, का संकृत है, एक वैज्ञानिक दक्षिकोग्ध, है। प्रन्थ बङ्गा पाष्ट्रिद्सपपूर्ण और ज्ञानवद क है। प्रन्थ की उन्नयोगिता असंदिग्ध है। लगभग चार सौ प्रष्टा; लेखक का सचित्र परिचय।

### दरियासाइन-ग्रन्थान्त्री

संत-साहित्य-मर्गज्ञ डॉ॰ धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शासी

यह 'बिहार के कबीर' सन्त दरियासाहव के धर्म, दर्शन, सिद्धानत और साहित्य का विवेचनापूर्ण बृहत् प्रनथ है। अधीती लेखक ने इसके लिखने के लिए रहस्यवादी कवि कबीर से लेकर अनेक कबीर पंथी सन्तों के धर्म-दर्शन का अनुशीलन किया है। प्रनथ शोध, समीचा और गवेषणापूर्ण है। अनुमानतः चार सौ पृष्ठ।

### भोजपुरी भाषा भीर साहित्य

प्रसिद्ध भाषाविद् डा॰ उद्यनासयमा तिवारी

इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा और उसके साहित्य का वैज्ञानिक इंग से विवेचन किया गया है। इसके लेखक भाषा-विज्ञान के बिद्धानों में से हैं। जनपदीय भाषाओं का हिन्दी के विकास से जो सहयोग है, इसका गंभीर अध्ययन इसमें है। हिन्दी भाषा में, अपने विषय पर यह एक महत्त्वपूर्ण अन्थ है। रायल साहज के चार सौ से अधिक पृष्ठ; साथ में भाषा की ध्वनियों के रेखा-चित्र।

#### वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा

विज्ञान साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् —कॉ॰ सत्यप्रकाश

इस पुस्तक में आधुनिक विद्वान की भारतीय रूपरेखा का विवेचन एवं विश्लेषण अत्यन्त अन्वेषणपूर्ण है। भारतीय आविष्कारों की गौरव-गाथा वैदिक तथा प्राचीन प्रन्थों के प्रमाण के साथ प्रतिपादित है। प्रन्थ में अनेकानक यंत्रों के साथ अन्नों, ओवधियों, रसाबनों, विविध धातुओं, गणित, संगीत शास आदि के आविष्कारों का भी रोचक अन्वेषण दिया गया है। वहुश्रुत लेखक का वैद्यानिक साहित्य का यह नवीन तथा विद्यत्तापूर्ण प्रयास स्तुत्य है। रॉयल साइज में लगभग २४० पृष्ठ।

मन्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन, पटना-३

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय